Published by
K. Mittra,
at The Indian Press, Ltd,
Allahabad

Printed by
A Bose,
at The Indian Press, Ltd,
Benaies-Branch

#### साला का परिचय

जोधपुर के स्व० मुंशी देवीप्रसादजी मुंसिफ इतिहास श्रीर विशेषत: मुसलिम काल के भारतीय इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता श्रीर प्रेमी थे तथा राजकीय सेवा के कामों से वे जितना समय बचाते थे, वह सब वे इतिहास का अध्ययन श्रीर खोज करने अथवा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने में ही लगाते थे। हिंदी में उन्होंने अनेक उपयोगी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं जिनका हिंदी-संसार ने अच्छा आदर किया है।

श्रीयुक्त मुंशी देवीप्रसादजी की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि हिंदी में ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रकाशन की विशेष रूप से व्यवस्था की जाय; इस कार्य के लिए उन्होंने ता० २१ जून १-६१८ की ३५०० रु० ग्रंकित मूल्य श्रीर १०५०० रु० मूल्य के नंबई नं० लि० के सात हिस्से सभा की प्रदान किये थे श्रीर द्यादेश किया था कि इनकी ग्राय से उनके नाम से सभा एक ऐतिहासिक पुस्तकमाला प्रकाशित करे। उसी के अनुसार सभा यह 'देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमालाः प्रकाशित कर रही है। पीछे से जब बंबई वंक अन्यान्य दोनी प्रेसिडेंसी वंकी के साथ सम्मिलित होकर इंपीरियल बंक के क्तप में परिशात हो गया तब सभा ने बंबई बंक के ७ हिस्सों के लाभ के बदले में ईपीरियल वंक के चौदह हिस्से, जिनके मूल्य का एक निश्चित ग्रंश चुका दिया गया है, श्रीर खरीद लिये धीर ग्रब यह पुस्तकमाला उन्हों हिस्सों से होनेवाली तथा स्वयं ऋपनी पुस्तकों की बिक्री से होनेवाली आय से चल रही है। मुंशी देवीप्रसादजी का वह दानपत्र काशी-नागरीप्रचारि**ग्री समा के २६वे** वार्षिक विवरण मे प्रकाशित हुआ है।

## भूमिका

राजपूताने का पिछला इतिहास लिखने के लिए मुँहगोत नैयासी की ख्यात एक सहस्वपूर्ण वस्तु है। इसमें राजपूताना, काठियावाड़, कच्छ, मालवा, बघेलखंड आदि के राजवंशों का वृत्तांत मिलता है। इस ऐतिहासिक शंथ का निर्माण मारवाड़ी भाषा में आज से लगभग २७५ वर्ष पूर्व हुआ था। आज जितने साधन प्राप्त हैं उतने उस समय न होने पर भी नैयासी ने जनश्रुति या भाटों आदि की पुस्तकों से जितना भी वृत्तांत मिल सका, संग्रह किया जो उपयोगी है। इसमें इतिहास के अतिरिक्त भौगोलिक वृत्तांत भी दिया है, जिससे तत्कालीन परिस्थित का अच्छा ज्ञान हो जाता है।

मुग्ल बादशाह अकबर के समय उसके मंत्री अबुलफ़ज़ल द्वारा 'अश्वेन-अकबरी'' का निर्माण हुआ। उसके पश्चात् देशो राज्यों में भी ख्यातों का लिखा जाना आरंभ हुआ। उसी समय नैणसी ने भी अपनी ख्यात को लिखना आरंभ किया। उसने इतिहास-प्रेम के कारण दूर दूर से इतिहास के जानकारों द्वारा अपने संग्रह को बढ़ाना आरंभ कर दिया। उसने इस अमूल्य संग्रह में सभी आव-श्यक बातों का उल्लेख कर राजपूताने के पिछले इतिहास-लेखकों के लिए बहुत कुछ सामग्री तैयार कर दी और जिन बातों में उसकी मतभेद जान पड़ा उन्हें ज्यों का त्यों दे दिया। राजा-महा-राजाओं के इतिहास तो कई प्रकार से मिलते हैं पर उनकी छोटी-छोटी शाखाओं, सरदारों आदि के युद्ध में काम आने का दृत्तांत मिलने के साधन कम हैं तो भी किसी अंश मे उसकी पूर्ति नैणसी के संग्रह से होती है। मेवाड़ राज्य का वृहत् इतिहास 'वीर-

विनोद' लिखते समय महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने कितने ही वृत्त नैयासी की ख्यात के आधार पर दिये हैं और स्वर्गीय ग्रंशो देवीप्रसाद तो नैयासी की ख्यात पर इतने अधिक ग्रुग्ध थे कि उन्होंने उसकी राजपूताने का 'अबुलफ़ज़ल' मान लिया। तात्पर्य यह है जिस प्रकार ग्रुग़ल-कालीन इतिहास के लिए "आईन-अकबरी" उपयोगी वस्तु है, उसी तरह राजपृत जाति का पिछला इतिहास लिखने के लिए नैयासी का संग्रह उपयोगी है। यद्यपि पहले का जितना वृत्तांत है, वह अधिकांश में जनश्रुतियों की भिक्ति पर खड़ा किया गया है, तथापि सोलहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक के वृत्तांत में शंकाओं की अधिक गुंजाइश नहीं है।

ऐसे उपयोगी संप्रह का हिंदी अनुवाद प्रकाशित न होना इति-हास-प्रेमियों की प्रखरता था। काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा ने उक्त प्रथ की प्रकाशित करने का संकल्प किया, परंतु इसकी भाषा मारवाड़ी होने से सर्च-साधारण को उसके समक्षने में कठिनाइयाँ होती थीं। ध्रतएव सभा ने उसका सरत हिंदी अनुवाद करने का कार्य उदयपुर-निवासी वाबू रामनारायण दूगड़ को सींपा। उन्होंने परिश्रमपूर्वक हिंदी भाषा मे अनुवाद कर उसे दे। भागों में विभक्त किया। प्रथम भाग—जिसमे उदयपुर, हूँगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रताप-गढ़, रामपुरा एवं चौहान, सोलंकी, परमार, पड़िहार (प्रतिहार) ग्रादि राजवंशों की प्रसिद्ध-प्रसिद्ध शाखाओं का वर्णन है—उक्त सभा द्वारा वि० सं० १-६८२ में प्रकाशित हो चुका है।

दूसरा भाग—जिसमें कछवाद्दा, राठोड़, भाटी, खेड़ के गीहिल<sup>9</sup>, भाला, चावड़ा स्नादि राजवंशी का वर्णन है—प्रथम भाग

<sup>(</sup>१) खेड के गोहिलों का वृत्तांत मेवाड़ के गुहिल-वंशियों के साथ रहना चाहिए था, परंतु भूल से वैसा न हो सका। श्रवएव उसे दूसरे भाग में रखना पड़ा।

की भाँति इतिहास के लिए बड़ा उपयोगी है। इसमें उपर्युक्त राज-वश की विस्तृत वंशावलियां भी दो गई हैं तथा श्रीर भी कितनी ही प्रसिद्ध-प्रसिद्ध घटनाओं का उल्लेख हुआ है। दूगड़जी ने भ्रमुवाद के समय मूल पुस्तक के कुछ ग्रंशों का क्रम पलटा है, जिसका कारण यह है कि उसमे एक ही वंश से संबंध रखनेवाला सारा वर्धन एक ही स्थल पर नही आया और भिन्न-भिन्न स्थानों मे लिखा गया है, जिससे उसको एक ही सूत्र में गूँघना पड़ा। तेरहवीं शताब्दी के पूर्व का वृत्तांत ग्रपृर्ण ग्रीर कुछ ग्रशुद्ध भी है, इसलिए टिप्पणियाँ लगाकर उसको शुद्ध करने का प्रयत्न किया है जिससे प्रंथ की उप-योगिता बढ़ गई है। मूल पुस्तक मे वंशावलियाँ वंश-वृत्तों के रूप में नहीं, किन्तु ईंक संकेत के साथ चलती पंक्तियों मे दी हैं और कहीं-कहीं नामों के साथ उनका विशेष परिचय भी दिया है। यह क्रम पाठकवर्ग को रुचिकर न होने से वंशावलियाँ वंश-वृचों के रूप से कर दी गई हैं श्रीर उनमें से किसी नाम के संबंध में कुछ अधिक लिखा है तो वह अंक लगाकर नीचे टिप्पणियों में दिया गया है। टिप्पियाँ दे। प्रकार के टाइपों में हैं। मूल प्रंथ की त्रुटियाँ बतलाने या अधिक परिचय देने के लिए जी टिप्पियाँ दी गई हैं वे पुस्तक की श्रपेचा छोटे टाइप में हैं श्रीर वड़े टाइप में केवल वे ही टिप्पियाँ हैं, जा वंशाविलयों के कितपय नामों का अधिक परिचय करानेवाले मूल यंथ का ही श्रंश होने पर भी वंश-वृत्तों के नामों के साथ नहां श्रा सकती थीं। वंशाविलयाँ भी, जी मूल प्रय का थ्रंश हैं, नाम अधिक होने से छोटे टाइप मे दी गई हैं। **टि**प्पणियों के इन दे। प्रकार के टाइपों से विदित हो जायगा कि वंशावितयों के श्रतिरिक्त जो टिप्पण छोटे टाइप में हैं वे अनुवादक के हैं। शेष सब मूल के हैं।

यद्यपि इस प्रंथ का अनुवाद दूगड़जी ने अपने जीते ही कर लिया था, परंतु संपादन का काम मुक्ते करना पड़ा। मूल प्रंथ की मारवाड़ी भाषा का अनुवाद मैंने मूल प्रंथ से मिलाकर ठीक कर दिया है। जहाँ कहीं दूगड़जी की अम हुआ और कोई बात छोड़ ही गई उसे भी यथासाध्य मैंने ठीक कर दिया है। इसके अतिरिक्त वंशवृच्च क्रमपूर्वक कर दिये गये हैं, जिससे पाठकों को सुबीता होगा।

अजमेर से काशी प्रूफ़ भेजने और वापस आने में समय की आवश्यकता होती है। फिर मेरी वृद्धावस्था, अस्वस्थता एवं समयाभाव से इस दूसरे भाग को प्रकाशित करने में आवश्यकता से अधिक विलंब हुआ है, जिसका गुम्को खेद है। नैणसी का ब्लाक जोधपुर-निवासी श्रीयुत जगदीशिखंह गहलीत से प्राप्त हुआ है और नैण्सी का पिछला वंश-विवरण उसके एक वंशधर, जोधपुर-निवासी, मुँहणोत विरथराज वकील से प्राप्त हुआ है, जिसमें से आवश्यक अंश उद्धृत किया है। प्रूफ़-संशोधन एवं मूल अंथ से मिलान करने मे मेरे इतिहास विभाग के कर्मचारी पंडित किशनलाल दुवे, पं० चिरंजीलाल व्यास तथा पं० नाशूलाल व्यास ने योग दिया है, जिसका उल्लेख करना उचित है।

गारीशंकर हीराचंद ख्रीभा

# मुँहणोत नैग्रसी का वंश-परिचय

नैयासी भ्रीर उसके वंश का परिचय, जो कुछ पहले ज्ञात हो सका वह, प्रथम भाग के प्रारंभ में दिया गया है, तदनंतर जो कुछ भ्रीर मालूम हुआ वह नीचे लिखे अनुसार है—

मुँह्णोत गोत्र के महता अपनी वंश-परंपरा राठोड़ राव सीहा से मिलाते हैं। सीहा का पुत्र आसथान और उसका पुत्र धृहड़ था, जिसके रायपाल हुआ। रायपाल का दूसरा पुत्र मोहन था, जिसके ज्येष्ठ पुत्र भीम के वंशजों से राठे।ड़ों की एक शाखा 'मोहनिया राठोड़' प्रसिद्ध हुई। मोहन ने अपनी वृद्धावस्था में जैन धर्म प्रहण कर लिया था, इसलिए उसके वंशज जैन रहे और ग्रोस-वालों में मिल गये।

मोहन का छोटा पुत्र सुभटसेन था, जिसका १-वॉ वंशधर जयमल हुआ, जो जोधपुर के राजा सूरिस ह और गजिस ह के समय राज्य के प्रतिष्ठित पदें। पर रहा तथा वि० सं० १६-६६ में मारवाड़ राज्य का मंत्री वना। उसके नैण्सी, सुंदरदास, आस-करण, नरिसंहदास और जगमाल नामक पॉच पुत्र हुए। नैण्सी का जन्म वि० सं० १६६७ में हुआ। वाईस वर्ष की वय होने पर उसने राज्य-सेवा में प्रवेश किया और वि० सं० १६-६ में वह मेरी का दमन करने की मेजा गया। वि० सं० १६-६४ में नैण्सी फलोधी का हाकिम हुआ जहाँ उसकी विद्योगों से लड़ना पड़ा।

वि० सं० १७०६ मे पेकिरण का परगना बादशाह शाहजहाँ ने महाराजा जसवंतिसंह को प्रदान किया; परंतु उक्त परगने पर जैसल-मेर के भाटियों का अधिकार था, इसलिए महाराजा के कर्मचारियों के पहुँचने पर रावल रामचढ़ ने ध्रपना कृब्ज़ा उठाना स्वीकार न किया। इस पर महाराजा ने उसको दबाने के लिए सेना भेजी, जिसमें नैयासी भी था। अनन्तर माटियों से लड़ाई कर राठौड़ों ने पेकरया पर अधिकार कर लिया। जैसलमेर के रावल मनोहर-दास के परचात सबलसिंह वहाँ का स्वामी होना चाहता था। अस्तु, उसने जैसलमेर पर अधिकार करने का यह उपयुक्त अवसर समस्ता। तब महाराजा जसवंतिसह ने उसके सहायतार्थ नैयासी को भेजा। इस सेना के पहुँचने पर रावल रामचंद्र वहाँ से भाग गया और सबलसिंह जैसलमेर का स्वामी बना।

वि० सं० १७१४ में महाराजा जसवंतसिंह ने मियाँ फरासत की जगह नैग्रसी की अपना दीवान बनाया, तदनुसार वह वि० सं० १७२३ तक उस पद का कार्य करता रहा। फिर महाराजा ने जसको तथा **उसके छोटे भाई सुंदरदास को केंद्र** कर दिया श्रीर वि० सं० १७२५ में उससे एक लाख रुपये दंड लेने की तजवीज कर छोड़ा, परंतु नैग्रसी ने तॉबे का पैसा भी दंड में देना स्वीकार न किया। निदान जब उन दोनों भाइयों से दंड के रुपये प्राप्त होने की **ब्राशा न देखी ती वि० सं० १७२६ में महाराजा ने उन देानी की** फिर बंदो करवा लिया। इस क़ैंद की ग्रवस्था में उन पर दंड के रुपये लेने के लिए कठें।रता होती थी, परंतु इस कठें।रता का कुछ भी फल नहीं निकला। उन दिनों महाराना जसवंतिसंह, प्रसिद्ध वीर छत्रपति महाराजा शिवाजी को दवाने के लिए, बादशाह धीरंगज़ेव के भ्राज्ञातुसार दिच्या में धीरंगाबाद के थाने पर नियत थे। कठोरता का व्यवहार करने पर भी नैससी थ्रीर उसके भाई से दंड की वसूजी का कोई उपाय न सूक्त पड़ा ता महाराजा ने विवश हो उन दोनों को जोधपुर के लिए खाना किया। मार्ग मे उनके साथ-

वालों ने उनके साथ श्रीर भी अधिक कठोर व्यवहार किया तब उनको जीवन से ग्लानि हो गई श्रीर फूलमरी नामक श्राम में वि० सं० १७२७ भाद्रपद वदि १३ को उन दोनों ने श्रपने-श्रपने पेट में कटार मार श्रपनी जीवन-लीला समाप्त की।

नैयासी श्रीर उसका भाई सुन्दरदास दोनों किव शे। वंदी श्रवस्था के कष्टों से दुखी होकर उन्होंने परस्पर एक-एक दोहा कहकर श्रपनी वेदना प्रकट की जो नीचे लिखे अनुसार है—

नैयासी—दहाड़ो जितरे देव, दहाड़े विन नही देव है।

सुर नर करता सेव, नेड़ा न ध्रावे नैयासी।।

इस पर सुंदरदास ने नीचे लिखा उत्तर दिया—

तर पै नर ग्रावत नहीं ग्रावत है धन पास।

सो दिन केम पिछायिये कहते सुंदरदास।।

उपरोक्त देहों से उनकी तत्कालीन स्थिति एवं उनके विचारों
का पता चलता है।

नैयासी को तीन पुत्र करमसी, वैरसी श्रीर समरसी हुए। करमसी ने अपने पिता की जीवित श्रवस्था में मारवाड़ राज्य की कई सेवाएँ की श्रीर जब उसके पिता नैयासी की आत्मधात से मृत्यु होने का समाचार सुना तो महाराजा जसवंतसिंह ने इन तीनों भाइयों तथा सुदरदास के पुत्रों को भी छोड़ दिया। इन लोगों ने भी मारवाड़ मे रहना अच्छा न समभा जिससे कि नागोर के राव रामसिह (जो महाराजा गजसिह के पुत्र अमरसिह का वेटा था) के पास चले गये, परंतु थोड़े ही दिनों में वि० सं० १६३२ के श्रासपास शोलापुर में रामसिंह की अकस्मात् ही मृत्यु हो गई। उनके सेवकों श्रादि को करमसी द्वारा विष हेने का भूठा संदेह होने पर उन्होंने करमसी को जीवित ही दोवार में चुनवा दिया श्रीर उसके

पुत्र ध्रादि को रामसिंह के पुत्र इन्द्रसिंह ने मरवा डाला। उस समय करमसी के पुत्र सामंतसिंह धीर संप्रामसिंह भागकर ऋष्णगढ़ धीर वहाँ से बीकानेर जा रहे।

महाराजा जसवंतसिह के पुत्र अजीतसिह ने जब मारवाड़ राज्य पर छपना अधिकार स्थिर कर लिया ते। उसने सामन्तसिह व संत्रामसिंह को पुन: मारवाड़ में बुलाकर धैर्य दिया और राज्य-सेवा में दाखिल किया। फिर महाराजा अभयसिंह ने जागीर आदि जीविका, जो जन्त है। गई थी, लीटा दी। संत्रामसिंह का पुत्र भगवंतसिह और पौत्र सूरतराम हुआ।

महाराजा विजयसिष्ठ के राज्य-काल में सूरतराम ने मारवाड़ राज्य की अच्छो सेवा की, जिसपर महाराजा ने वि० सं० १८२० में उसे अपना मुख्य मंत्रो (दीवान) बनाकर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के अतिरिक्त यथेष्ट आय की जागीर प्रदान की। वि० सं० १८३० में वह उक्त महाराजा का मुसाइब नियत हुआ और जागीर तथा प्रतिष्ठा-वृद्धि होकर उसकी राव की उपाधि मिली। उसके पाँच पुत्र—सवाईराम, ज्ञानमल, सवाईकरण, शुभकरण और फतह-करण—थे।

श्वानमल ने महाराजा विजयसिंह, भीमसिंह धौर मानसिंह को समय राज्य के उच पदी पर काम किया। वह महाराजा मान-सिंह का बड़ा विश्वासपात्र सेवक था। जब महाराजा मानसिंह वि० सं० १८६० में मारवाड़ को गद्दी पर बैठा तो उसने गद्दी पाते ही ज्ञानमल को अपना दीवान बनाया धौर जागीर देकर सम्मानित किया। यद्यपि मानसिंह ग्रस्थिर-चित्त था धौर उसके समय में मारवाड़ में मंत्री-वर्ग की बड़ी दुर्दशा हुई, परंतु ज्ञानमल की प्रतिष्ठा में कोई ग्रंतर नहीं ग्राया। इसका कारण यही है कि वह अपने कार्य के श्रांतिरिक्त राजकीय प्रपंचों से सदा दूर रहता था। ज्ञानमल की वि० सं० १८७७ में मृत्यु हुई। उसका पुत्र नवलमल पिता की जीवित श्रवस्था में ही वि० सं० १८७६ मे गुजर गया था, इसलिए रामदास (नवलमल का पुत्र) ज्ञानमल का उत्तराधिकारी हुआ। वि० सं० १८६१ मे महाराजा मानसिह ने सिरोही के राव वैरिशाल पर सेना भेजी उसके साथ नवलमल भी था।

जोधपुर, कृष्णगढ़ एवं मालवे के मुलवागा मे अब भी नैणसी के वंशजों का निवास वतलाया जाता है श्रीर जोधपुर में ते। उन लोगों के जागीरें भी हैं। उनमें से कतिपय राज्य-सेवा भी करते हैं।

गौरीशंकर हीराचंद ख्रीका

# सृचीपत्र

# पहला प्रकरण

| विषय                                              |         | पृष्ठ |
|---------------------------------------------------|---------|-------|
| श्राँवेर का कछवाहा वंश                            | ••••    | १-४६  |
| कञ्चवाहीं की वंशावली—भाट राजपाण की लि             | खाई हुई | 8     |
| दूसरी वंशावली                                     |         | 3     |
| तीसरी वंशावली, प्रारंभ से राजा राजदेव तक          | •••     | 8     |
| राजा कल्याम से पृथ्वीराज तक                       | •••     | ¥     |
| राजा भारमल के बेटे                                | • • •   | १०    |
| वणवीरेात कछवाहा                                   | ••      | 80    |
| पृथ्वीराज के भाई कुंभा का वंश                     | ••      | 88    |
| पृथ्वीराज का वंश                                  | • • •   | ११    |
| राजा भारमल पृथ्वीराजीत का वंश                     | • • •   | १३    |
| राजा पृथ्वीराज के पुत्र वलभद्र का <sup>इं</sup> श | •       | १स    |
| गोपालदास पृथ्वीराजीत का वंश                       | • •     | १स    |
| सुरताण पृथ्वीराजीत का वंश                         | • •     | २०    |
| पंचायण पृथ्वीराजे।त का वंश                        |         | २१    |
| राजा पृथ्वीराज के पुत्र जगमात का वंश              | • •     | २३    |
| खंगार का वंश                                      | •••     | २३    |
| चतुर्भुज पृथ्वीराजीत का वंश                       | •••     | २५    |
| कल्याग्रदास पृथ्वीराजीत का वंश                    | **      | २६    |
| रूपसी ( बैरागी ) प्रथ्वीराजीत का वंश              |         | २६    |

| विषय                                                |        | प्रष्ठ     |  |
|-----------------------------------------------------|--------|------------|--|
| श्रांबेर के राजा उदयकर्ण के प्रपात्र नरू क          | ा वश   | २७         |  |
| जयमल दासावत का वंश                                  | •••    | ર€         |  |
| रायसल दासावत का वंश                                 | •••    | ₹-€        |  |
| रत्नसिंह दास्रावत का वंश                            | •••    | ३०         |  |
| परशुराम कचरावत का वैश 👯                             | • • •  | ३०         |  |
| मालदेव कचरावत का वंश                                | • •    | ३०         |  |
| रुद्र कचरावत का वंश                                 |        | ३१         |  |
| भाषत कचरावत का वंश                                  | • •    | 3 ?        |  |
| रतना दासावत के पुत्र शेखा का वंश                    | •••    | ३१         |  |
| राव लाला नरूके का वंश                               | •••    | <b>३</b> १ |  |
| ब्रॉ <b>बेर के राजा उदयकर्षों के प्र</b> पात्र शेखा | का वंश |            |  |
| ( शेखानत )                                          | •••    | ३२         |  |
| रायसत्त सृजावत ( शेखावत ) का वंश                    | •••    | ३५         |  |
| गिरघरदास रायसत्तोत का वंश                           | •••    | इप्        |  |
| लाडखाँ रायसलीत का वंश                               | • • •  | ३६         |  |
| भोजराज रायसत्तोत का वंश                             | ***    | ३६         |  |
| परशुराम रायसत्तोत का वंश ,,,                        | * # 4  | ३७         |  |
| तिरमण रायसलीत का वंश                                | •••    | ३७         |  |
| ताजलॉ रायसलीत का वंश                                | • • •  | ३⊏         |  |
| हरराम रायस्रलोत का वंश                              | • • •  | ३⊏         |  |
| रायसल के भाई गोपाल ( सूजावत ) का व                  | াश     | ३-€        |  |
| भैरव सूजावत का वंश                                  |        | ₹€         |  |
| दुर्गा शोखावत का वंश                                |        | 80         |  |
| रत्तसिंह शेखावत का वंश                              |        | ४१         |  |

| विषय                     |                   |       | पृष्ठ      |
|--------------------------|-------------------|-------|------------|
| धभा शेखावत का वंश        | •••               | •••   | ४२         |
| कुंभा शेखावत का वंश      |                   | •••   | ४२         |
| भारमल शेखावत का वंश      | • • •             | •••   | ४३         |
| भ्रखैराज करणावत का वंश   | •••               | •••   | 8र्त       |
| भाषांतरकार की दी हुई कछ  | प्राहीं की नामावर | ती    | ४६         |
| दूसरा                    | प्रकरण            |       |            |
| राठोड़ों की १३ शाखें     | •                 | •••   | ४७         |
| राठोड़ी की वंशावली       | •••               | •••   | ४७         |
| राव सीहा                 | • • •             | •••   | ¥0         |
| राव म्रास्थान            | • • •             | •••   | पूर्       |
| वात सेतराम बरदाईसेनात की |                   | •••   | ÃC         |
| तीसरा                    | प्रकर्ण           |       |            |
| राव टीड़ा                | •••               | •••   | ६५         |
| राव धूहड़                | •••               | •••   | ६६         |
| राव रायपाल               | •••               | • • • | ६६         |
| राव कान्ह                | •••               | • • • | ६६         |
| राव जालग्यसी             | • • •             | • • • | इइ         |
| राव सत्त्रखा             | •••               | •••   | ६७         |
| राव माला (मल्लिनाथ) ग्री | र उसका वंश        | •••   | ६८         |
| राव जगमाल                | •••               | •••   | ७६         |
| राव जगमाल का महेवे की ग  | हो पर बैठना       | •••   | <b>5</b> ? |
| <b>चैा</b> थाः           | पकरण              |       |            |
| वीरमदेव सल्लखावत         | •••               | • • • | <b>⊏</b> २ |
| राव चूँडा<br>१           | •••               | •••   | <b>5</b> 0 |

| विषय                   |                 |       | वृष्ट            |  |
|------------------------|-----------------|-------|------------------|--|
| पाँच                   | वाँ प्रकरण      |       |                  |  |
| गागादेव बीरमदेवात      | • • •           | • • • | <del>દ</del> દ્દ |  |
| राव रणमञ्ज             | • •             | •••   | १०२              |  |
| राव नरबद सत्तावत       |                 | • • • | १२०              |  |
| च्र                    | ा प्रकरण        |       |                  |  |
| नरबद सत्तावत व सुपिया  | रदे की बात      | •••   | १२२              |  |
| सात                    | वाँ प्रकरण      |       |                  |  |
| राव जोधा               | • • •           | •••   | १२⊏              |  |
| राव दूदा जोधावत        | • • •           | ***   | १३१              |  |
| सीहा सिंघल             | •••             |       | १३३              |  |
| <b>ग्रा</b> ठ          | वाँ प्रकरण      |       |                  |  |
| नरा सूजावत धीर राव ग   | ागा तथा बीरमदेव | ***   | १३७              |  |
| नवाँ प्रकरण            |                 |       |                  |  |
| हरदास अहड की बात       |                 | ***   | १४-इ             |  |
| दसः                    | वाँ प्रकरण      |       |                  |  |
| राव मालदेव             | • • •           |       | ફેયુ પૂ          |  |
| ग्यार                  | इवाँ मकरण       |       |                  |  |
| पाबू राठौड़ की बात     | * *             | ••    | १६७              |  |
| बारह                   | वाँ प्रकरण      |       |                  |  |
| संगमराव राठे।ड़        | • • •           | • • • | १⊏२              |  |
| तेरह                   | वाँ प्रकरण      |       |                  |  |
| खेतसी अरड्कमलोत थी।    | र भटनेर की बात  | •••   | १ <del>८</del> २ |  |
| चैादा                  | हवाँ प्रकरण     |       |                  |  |
| जोधपर के राजाश्री की व | शावली           |       | १स्प्र           |  |

| विषय                                   |           | पृष्ठ        |
|----------------------------------------|-----------|--------------|
| जोधपुर के सरदारीं की पीढ़ियाँ          | •••       | १स्७         |
| राज्य वीकानेर के नरेशों की वंशावली छीर | वृत्तान्त | १स्ट         |
| किशनगढ़ के राजाग्रीं की वंशावली        | •••       | २०५          |
| पंद्रहवाँ प्रकरण                       |           |              |
| बुंदेस्तों की ख्यात (वार्ता)           | •••       | २१०          |
| बुंदेलें। की पीढ़ियाँ                  |           | २१३          |
| राजा वीरसिंहदेव दुंदेला                | • • •     | २१४          |
| सेालहवाँ मकरण                          |           |              |
| जाड़ेचेां ( यदुवंशियों ) का वृत्तांत   | २१५.      | <b>.</b> २२८ |
| जाड़ेचें। की पीढ़ियाँ                  | •••       | २१५          |
| भुज के स्वामी रायधण की वात .           | * * *     | २१५          |
| कच्छ का राजा भीम                       | •••       | २१€          |
| भीम से खंगार दूसरे तक की वंशावली       | • • •     | २१€          |
| क्रॅंबर जेहा ( जैसा ) भारावत का गीत    | • • •     | २१-इ         |
| लाखा की वात                            | •••       | २२०          |
| रावल जाम का नया नगर वसाना              |           | २२४          |
| जेठवें। का पोरवंदर में राज्य जमाना     | •••       | २२४          |
| रावत जाम श्रीर खंगार का युद्ध          | •••       | २२५          |
| जामनगर की वंशावली                      | •••       | २२८          |
| सचहवाँ प्रकरण                          |           |              |
| जाड़ेचा फूल धवलोत को वात               | ***       | २२७          |
| श्रठारहवाँ प्रकरण                      |           |              |
| जाम जनड की बात                         | ***       | २३-६         |

२८६

रावल पुण्यपाल

| विषय                         |                   |            | वृष्ट |
|------------------------------|-------------------|------------|-------|
| बाईसवाँ                      | र्म प्रकरण        |            |       |
| जेसलमेर के गढ़ का घेरा श्रीव | र रात्रल जैतसी    | •••        | २८८   |
| रावल मूलराज                  | •••               | •••        | २-६५  |
| तेईसवाँ                      | प्रकर्ग           |            |       |
| रावल दूदा श्रीर बादशाही से   | ना का युद्ध       | •••        | २€⊏   |
| रावल दूदा का परिवार          | • •               | ***        | ३०७   |
| चौबीसव                       | । प्रकरण          |            |       |
| रावल घड्सी                   | • • •             |            | ३०६   |
| रावल केहर का वंश और उस       | कि बड़े पुत्र केल | ाया को राष | य     |
| के इक से वंचित करना          |                   | 4 4 4      | ३२०   |
| रावल लच्मण                   |                   | • • •      | ३२२   |
| रावल वैरसी                   | ••                | •••        | ३२३   |
| रावल वैरसी के पुत्र ऊगा का   | वंश               | • • •      | ३२३   |
| रावल वैरसी के पुत्र मेला का  |                   | * * *      | ३२४   |
| रावल वैरसी के पुत्र वणवीर क  | ता वंश            | • • •      | ३२५   |
| रावल चाचा                    | •••               | •          | ३२५   |
| रावल देवीदास                 |                   | •••        | ३२६   |
| रावल जैतसी .                 | ***               |            | ३२७   |
| रावल जैतसी का वंश            | •••               |            | ३२६   |
| रावल जैतसी के पुत्र रावल लूर | गुकर्गाका वंश     |            | ३३२   |
| रावल मालदेव का वंश           | • • •             | • • •      | २३५   |
| रावल मालदेव के पुत्र सहसम    | त कावंश           |            | ३३⊏   |
| रावल मालदेव के पुत्र खेतसिह  |                   | का वंश     | ३३€   |
| रावल मालदेव के पुत्र खेतसी   |                   | •••        | ३४०   |
| -                            |                   |            |       |

|                  | पृष्ठ                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| या               | 25                                                                                  |
| •••              | ३४१                                                                                 |
| •••              | ३४२                                                                                 |
| ***              | ३४६                                                                                 |
| ***              | ३४६                                                                                 |
| •••              | ३४७                                                                                 |
| •                | ३५०                                                                                 |
| •••              | ३५१                                                                                 |
| ***              | ३५२                                                                                 |
| 3                | ३५२                                                                                 |
| ****             | • • •                                                                               |
|                  | ३५२                                                                                 |
|                  | <b>३</b> ४३                                                                         |
| •••              | 348                                                                                 |
| ***              | ३५⊏                                                                                 |
| * * *            | ३५६                                                                                 |
| • • •            | ३६०                                                                                 |
|                  | ३६०                                                                                 |
| • • •            | ३६०                                                                                 |
| धिकार में विकंपर | 11                                                                                  |
|                  |                                                                                     |
| 2                | ३६१                                                                                 |
| टा बरसिंह राव    | 171                                                                                 |
|                  | ३६२                                                                                 |
|                  | राजपाल का वंश<br>इ. में आकर रहना<br><br>धिकार में विक्कंपुर<br>ग़ेला के बेटे द्वारा |

| विषय                         |                    |             | वृष्ट |
|------------------------------|--------------------|-------------|-------|
| राव उदयसिंह                  |                    | •••         | ३६२   |
| राव सूरसिंह                  | •••                | •••         | ३६३   |
| राव केल्या का वंश            | •••                | • • •       | ३६५   |
| वैरसल चाचावत का वंश          | •••                | •••         | ३६⊏   |
| राव शेखा वैरसलोत का वंश      | •••                | •••         | ३६⊏   |
| राय शेखा के बेटे खोंवा के पं | ौत्र ठाकुरसी धन    | राजेात का   |       |
| वंश                          | •••                | •••         | ३७१   |
| रायमल, लच्मीदास धीर डूंग     | ारसी धनराजीत       | काव'श       | ३७१   |
| सीहा धनराजीत का वंश          | ***                | ***         | ३७२   |
| शेखाको पुत्र वाघाका वंश      | •••                | •••         | ३७२   |
| राव बरसिंह का वंश            | •••                | ***         | ३७४   |
| राव डूंगरसी का वंश           | • • *              | •••         | ३७६   |
| पूँगल का स्वामी राव जैसा व   | रसिंहोत            | •••         | ३७⊏   |
| राव जैसा का वंश              | • • •              | •••         | ३७८   |
| रावल कोहर दूसरे के पुत्र की  | लेकर्ण के बेटे जैस | । से भाटियं | Ť     |
| की जैसा शाखा का होना         | 204                | •••         | ३८०   |
| रावल देवराज के पुत्र हम्भीर  | से माटियों मे ह    | म्मीर शाख   | T     |
| का होना                      | • • •              | •••         | ३८१   |
| हम्मीर के छठे वंशघर रायपा    | ल का वंश           | •••         | ३⊏२   |
| रायपाल के वेटे राखा, अखैर    | ाज ग्रीर जैसा का   | वंश         | ३⊏३   |
| <b>छ</b> ब्बीसव              | <b>ाँ प्रकर</b> ण  |             |       |
| रावल केहर के पुत्र कलिकर्य   |                    | वंश         | ३८€   |
| जैसा के पैात्र नींबा के बेटे | पत्ता, रियामल,     | गांगा श्रीव | τ     |
| किसना का वंश                 | _                  |             | 3-57  |

| विषय                                            |           | वृष्ट            |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------|
| जैसा के वेटे प्रानंददास के पुत्र दूदा धौर पर्वत | का वंश    | ३स्४             |
| म्रानंददास के पुत्र पीथा का वंश                 | •••       | ३€६              |
| जैसा के बेटे जाघा का वंश                        | •••       | ३ <del>८६</del>  |
| जोधा के पांचवें वंशधर देवीदास का वंश            | •••       | 800              |
| जोधा के बेटे रामा के दूसरे पुत्र वीरम का वंश    | •••       | ४०२              |
| रामा के बेटे राग्या का वंश                      | •••       | 8°द              |
| रामा के बेटे ऊदा का वंश                         | •••       | ४°⊏              |
| जीवा के बेटे नारायग्रदास, दुर्जन श्रीर श्रासा क | । वंश ४०  | <del>ट-</del> १० |
| जीधा के बेटे भीजा और पंचायण का वंश              | • • •     | ४१२              |
| जीवाके वेटे मालाका वंश                          | • • •     | ४१२              |
| जैसा के पुत्र भैरवदास का वंश                    | • • •     | ४१२              |
| भैरवदास के पुत्र ग्रचला का वंश                  | •••       | ४१६              |
| अचला के पुत्र रायमल धीर मेला का वंश             | • • •     | ४२०              |
| मेला के पुत्र गापालदास की पीढ़ियाँ              | •••       | ४२१              |
| ध्रवला के बेटे करमसी का परिवार                  | • •       | ४२१              |
| श्रचला के बेटे जैतसी के पुत्र रतनसी का वंश      | •••       | ४२१              |
| भैरवदास के पुत्र बरजांग का वंश                  | • • •     | ४२५              |
| भैरवदास के पुत्र देदा का वंश                    | •••       | ४२६              |
| जैसा के पुत्र बगावीर का वंश                     | •••       | ४२८              |
| रावल लक्ष्मणसिंह (लखणसेन) के पुत्र रूपसी        | से भाटिये | t                |
| की रूपसिंद्वीत शाखा का होना                     | •••       | ४३१              |
| रूपसी के बेटे नाथू का परिवार                    | •••       | ४३१              |
| नाथू के बेटे रामा का परिवार …                   | •••       | ४३२              |
| रूपसी के पुत्र पत्ताका वंश                      | •••       | ४३४              |

| विषय                        |                 |          | पृष्ठ               |
|-----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| पूंगल की पीढ़ियाँ           | •••             | •••      | <b>४३</b> ६         |
| विकुंपुर की पीढ़ियाँ        | •••             | • • •    | ४३६                 |
| वैरसलपुर की पीढ़ियाँ        | • • •           | • • •    | ४३६                 |
| खारवारे के भाटी             | •••             | •••      | ४३७                 |
| जेसलमेर के स्वामियों के सं  | वंघ की फुटकर    | वाते     | ४३७                 |
| भाषांतरकार की दी हुई        | जैसलमेर के      | राजाग्री | की                  |
| वंशावली                     | •••             | •••      | ४३६                 |
| भाषांतरकार का मत            | •••             | •••      | ४४३                 |
| सरदारें की पोढ़ियाँ         | •••             | •••      | 848                 |
| खेड़ के गोहिल               | •••             | •••      | ८५७                 |
| भाला मकवाणा                 | •••             | •••      | ४६०                 |
| मेवाड़ के भाला              | ***             | • • •    | ४०४                 |
| भाता राजा (राजधर) व         | ता वंश          | •••      | ४७२                 |
| तँवरों से ग्वालियर का गढ़   | छूटना           |          | ४७६                 |
| ग्रगहिलवाड़ा पट्टन के चा    | हों का वर्णन    | •••      | ४७६                 |
| चावड़ी से सोलंकियों का      | गुजराव लेना     | ***      | ४०८                 |
| किले बनने धौर उनके विज      | वय होने के संवत |          | 840                 |
| छत्तीस राजकुलों के स्थान    |                 | ***      | ४८१                 |
| गढ़ फ़तह होने का वर्णन      |                 | •••      | ४८२                 |
| दिल्लो के हिंदू राजाश्री की | नामावली         | •••      | ४८४                 |
| दिल्लो के मुसलमान बादश      | n€              |          | 840                 |
| दिच्चिया का मलिक ग्रंबर     | •••             | •••      | प् <del>र-६</del> ३ |
| टानक्रमियाका                |                 | ۶-       | 909-                |

# मुँहगोत नैगासी की ख्यात

# द्वितीय खंड

#### पहला प्रकरण

#### आँबेर का कळवाहा वंश

चवदह चाल दूंढाड़ कही जाती है जिसमे १४४० गॉवों की संख्या है अर्थात् ३६० आंबेर, ३६० अमृतसर (सॉभर),३६० चाटस, १५० चौसा, ५० मोजावाद नींवांई लवाइण, आदि।

कछवाहीं की पीढ़ियाँ उदैही के भाट राजपाग की लिखाई हुई-

| श्रादिनारायण      | अनैना        | कुस्भ            |
|-------------------|--------------|------------------|
| कमल               | पृथु         | सांसतुव          |
| नहा               | वैश्रराजा    | <b>अकृतासु</b>   |
| मरीच              | <b>चंद्र</b> | प्रसेनजित        |
| कश्यप             | जोवनार्थ     | जावनार्घ ( दू० ) |
| सूर्य             | सुर्वासु     | मांधाता          |
| मनु               | वृत्त्रय     | परुपत            |
| इच्वाकु           | धुंधमार      | <b>नहसत</b>      |
| संस्याद ( शशाद )  | इंद्रस्रवा   | सुधानैव          |
| <b>फा</b> कुत्स्थ | हरजस         | <b>नृ</b> धानव   |

| २ | सुँहगोत | नैएसी की | ख्यात |
|---|---------|----------|-------|
|---|---------|----------|-------|

त्रियारोन इवार वज्रधास त्रिसाख वीवर सुँगराय हरिचंद विश्वसेन वद्रोथ रोहितास खट्वांग हिरण्यनाभ हरित दीर्घबाहु घ्रुवसंध चाच र्घु सुदर्शन विजयराय प्रशुअवा अग्निवर्श रूग्यकराय **अ**ज सिद्धगराय विक्रसाज दशरथ सुरतराज सुबाहु रामचंद्र स्रमर्षग सगर कुश सहसमान ′ असमंज अतर्थ विश्व **ऋंशुमान** निषगराय **बृह**द्रथ दिलीप वाल **उ**रुक्रिय भागीरथ वलनाभ वछबधराय नाभाग पाण्डवरिष प्रतिबिम्ब ग्रम्बरीष प्रसेनधन्वा भान संघदीप देवानीक सहदेव श्रमितासु श्रहिनाग बहदा . पाग्रराज सुधन्वा भूभान सुदर्थराज सलराज प्रतोक श्रंगराज धर्माद प्रतकप्रवेश ग्रस्मक श्रानंदराय मानदेव पहयक पारियात्रराय छत्रराज दसरथ

बालरथ

श्रतिरिष

| भूपभीच                         | पद्मपाल   | सोढ़सिंह                |  |
|--------------------------------|-----------|-------------------------|--|
| ग्रामंत्र                      | सृरपाल    | दूलहदेव                 |  |
| वैहंद्रभाज                     | महीपाल    | (भागोजतंत्ररन्          |  |
| वरही                           | ग्रमीपाल  | ग्वालेरदिया)            |  |
| कृतांगराज                      | नीतपाल    | <b>ह</b> णुमान          |  |
| राणकराय                        | श्रीपाल   | काकलदेव (श्रॉवेर वसाया) |  |
| सुजसराय                        | अनंतपाल   | नरदेव                   |  |
| चतुरंग                         | धनकपाल    | जान्हड़देव              |  |
| समपु                           | क्रमपाल   | पञ्जून ( सामंत )        |  |
| सुघोन                          | शिशुपाल   | मलयसी                   |  |
| लालरंग                         | विलपाल    | वीजल                    |  |
| प्रसेनजित                      | सूरपाल    | राजदेव                  |  |
| त्तुद्रकराय                    | नरपाल     | कल्याग                  |  |
| सोमेश                          | गंधपाल    | राजकुल                  |  |
| नल (नरवर गढ़ कराया) हरपाल      |           | जवसभी                   |  |
| ढोला                           | राजपाल    | <b>उद्यक्</b> र्ण       |  |
| लद्मग्र                        | भीमपाल    | नरसिह                   |  |
| वजहामा                         | सूर्यपाल  | वणवीर                   |  |
| (ग्वालियर गढ़ कराया) इन्द्रपाल |           | नुद्धरण                 |  |
|                                | वस्तु पाल | चन्द्र सेन              |  |
| संगलराय                        | मुक्तपाल  | प्रश्रीराज              |  |
| क्रितराय                       | रेवकाहीन  | ( वालवाई                |  |
| मूलदेव                         | ईससिंह    | वीकानेरी का वेटा)       |  |
| _                              |           |                         |  |

( दूसरी वंशावली )—कळवाहा सूर्यवंशी खादि, खनाटि, चंद्र, कमल, ब्रह्मा, मरीच, कश्यप, काश्यप, सूर्य । रघु से रघुवंशी कहलाये । रघोष, धर्मोष, त्रसिंघ, हरिचंद; रोहितास, राजा शिवराज, संतोप, खदंत, कल्मष, धुंधमार चक्कवै (चक्रवर्ती), सगर, ग्रसमंज, भगीरथ, कड-कुरत (कक्कत्स्थ) दिलीप दिल्ली बसाई, शिवधन, 'कैवांध, ग्रज ग्रजोध्या बसाई, ग्रजयपाल चक्कवै, दशरथ, रामचंद्र, कुश से कल्कवाहा हुए, बुधसेन, चंद्रसेन चाटसू बसाई, श्रीठठ, खर, वीरचरित, ग्रजयबांध, उपसेन, सुरसेन, हरनाभ, हरजस, दृढ़हास, प्रसेनजित, सुसिद्ध, ग्रमरतेज, दीर्घवाहु, विवस्वान, विवस्वत, करक, रजमाई, गीतम, नलराजा नरवर बसाई, ढोला, लच्मण, वज्रदीप (वज्रदामा) मांगल मांगलोद बसाया, सुसित्र, सुधिन्नह्म, राजा कुहनी, देवानी, राजाडसै, सोढ़, दूलराज, काकिल, राजा हुण् ग्राबेर, जोजङ, राच पञ्जून।

(तीसरी वंशावलो)—राजा हरिचंद त्रिशंकु का, राग्री तारादे कुँवर रोहितास, रोहितास गढ़ वसाया। श्रीरामचंद्र राजा दशरथ के, उनके लव और कुश हुए। लव ने लाहोर वसाया और कुश के (वंशज) कछवाहे हुए। राजा ढोला नल राजा का जिसने ग्वालियर वसाया श्रीर गढ़ पर गोलोराव तालाव बनाया। ढोला की एक स्त्री मारवग्री वैग्र राजा की बेटी, श्रीर दूसरी स्त्री पंवार भोज (धारा नगरी का) की कन्या थी। राजा सुमित्रमंगल का जिसने ग्वालियर पर राज किया ग्वालियर का गढ़ बनवाया श्रीर गढ़ पर गालीराव तालाव कराया। राजा सोढ़ उसे (ईस) राजा का, नरवर छोडकर ढुंढाड़ में श्राया। राजा काकिल व उसका पुत्र हुण्डंत (हुन्मंत) श्रॉवेर श्राया; श्रलधरा जिसकी संतान में कछवाहा हैं। राजग्र के राज-ग्रोत; देलग्र जिसके लाहरका। राजामलथसी, राग्री मेल्हणदेवी

<sup>ः</sup> श्वानियर यागोपिनिरि ढोटाराय या दुलेराय के पहले बसा था, यह प्राचीन लेखें। से सिद्ध है।

<sup>†</sup> यह ऊपर के लेख से विरुद्ध है।

खीचण आनलखीचां की वंटी जो अपने पीहर से खांशड़िये पुराहित
गुरु को लाई। पहले पुरोहित गांगावत थे से। उनको अलग कियं।
मलयसी के ४ पुत्र—१ वीजलदे आंवेरपाटवी, २ वालोजी जिसने
सेत्रपाल (भेरव) को जीतकर सात तवे फोड़े, ३ जैतल जिसने अपने
शरीर से मांस काट अपने स्वामी के शरीर पर वैठी हुई गिद्धन की फैककर
उड़ाई; ४ भीम और लाखणसी का पिता पञ्जवन जिसके (वंशज)
प्रधान के कछवाह कहलाते हैं। पञ्जून राजा पृथ्वीराजा चौहाण का
सामन्त था। राजदेव वीजलदेव का आवेर का राजा, इसके पुत्र-राजा
कल्याण आवेर ठाकुर; भे।जराज और दल्ला जिनके वंशज लवाणागढ़
को कछवाहा (इसकी सन्तान मे से) खेशोदास राजा जयसिह के पास
है। सोमेश्वर के वंशज राणावत और सीहा के सीहाणी कछवाहा हैं।

राजा कील्ह्य या कल्यायदेव । पुत्र—कु'तल आंवेरपाट, रावत अखेराज जिसकी संवान धीरा के वंशज धीरावत कळवाहा । धीरा का पुत्र नापा, नापा का खान, खान का चांदा, चांदा का ऊदा, ऊदा का रामदास दर्वारी । यह रामदास पहले सलहदी के नौकर या फिर वादशाह अकत्रर की उस पर वहुव कृपा हुई और अर्ज पहुँचाने-वाले के पद पर नियत किया गया । वह बड़ा दातार था । वादशाह की मृत्यु के पीछे जहाँगीर ने उसकी वंगस के थाने पर भेज दिया और वहीं मरा । जहाँगीर उससे प्रसन्न न रहा । जब अकवर ने गुजरात फतह की उस वक्त रामदास सांगानेर का कीतवाल था, वहाँ से त्वरा के साथ वादशाह के पास पहुँचा और अर्च्छा चाकरी वजाई, वहीं उसका मुजरा हुआ। रामदास के पुत्र—दिनमणिदास, सुंदर-दास, दलपत, श्रीर नारायण।

राव कील्हण के एक पुत्र रावल जरसी ( जसराज ? ) के वंशज जसके कछवाहे जो पूर्व में हैं। राजदेव के दूसरे पुत्र भोजराज के वंश में लवाण गढ़ के कछवाहे हैं—केशोदास, राजा जयसिंह का चाकर। (वंशावली नं० ३ में लवाणागढ़ के कछवाहे। को भेजराज व उसके भाई दल्ला के वंशज कहे हैं)।

राव काकल के पुत्र—राजा हणुं ऑवर पाट, अलोधरो (नाम शुद्ध नहीं हैं) के वंशज मेड के व कुंडल के कछवाहे कहलाते जिनका चीधड़ मनोहरपुर में जागीर हैं। मेड व कुंडल की जागीर में अमृत-सर में १२ गाँव बारह लाख दाम की आय के थे। अब वे गाँव वैराट के ताल्लुक लगाए गए हैं। काकल के एक पुत्र रालण के वंशज रालणीत कछवाहा मनोहरपुर चीधड़ में चाकर है। एक पुत्र देलण की संतान लहरका कछवाहा जो गंगा जमुना के बीच अंतर्वेद में है। सालेर मालेर के बीस गाँवों में कछवाहे भूमियों के ४०० सवार हैं जो बहुत समय बीता वहाँ जा बसे।

राव मलैसी (इसको पहली व'शावली मे राव हल्ल' का; धौर दूसरी जगह राव पञ्जून का उत्तराधिकारी कहा है) के पुत्र बाला ने वादशाह झलाउद्दीन (खिलजी ?) के सामने सात तवे (तीर से) बेधे थे। उसका विवाह मोहिल राजपूतों में हुआ था जिनमें यह रीति चली आती थी कि नववधू प्रथम रात्रि को चेत्रपाल (भैरव देवता) के पास जावे। वाला ने चेत्रपाल से युद्ध किया और उसे मारकर भगा दिया। मलैसी के एक दूसरे पुत्र जैतल ने युद्ध में घायल पड़े हुए देखा कि गिद्ध उसके खामी के शरीर पर बैठा है, तब उसने झपना मांस काट काटकर वेाटिया फेकीं और गिद्ध को खामी के शरीर पर से उड़ाया। मलैसी के ३२ पुत्र हुए थे।

राव पञ्जून को पुत्र भीमड़ व लाखगा जिनको वंशज प्रधान के कछवाहे कहलाते हैं। राजा कुंतल के पुत्र भड़सी के भाखरीत व कीतावत कछवाहे।
भड़सीपोते वेणीदास का पुत्र साहवखानं श्रच्छा राजपृत हुआ।
पहले तो आसिफला के पास या, फिर वादशाही वाकरी की।
साहिव का वेटा किशनसिंह राजा अनिकद्ध गौड़ के पास नौकर था।
कुंतल के एक पुत्र आल्हणसी के वंशज जागी कछवाहे जो पहले
जोवनेर के ठाकुर थे, अब तो आंवेर वनराणे चाकरी करते हैं।
रामदास वणवीर का राजा जयसिह के पास और थानसिह खांडराव
का भी वहीं नौकर है। कुंतल के एक पुत्र हमीर के हमीरपोते
कहलाते हैं (दूनी के गंगावत) इनके वहुत डील हैं जो छांवेर वनराण चाकरी करते हैं। पत्ता, इसका एक पुत्र श्यामसिह धीर
दूसरा रामसिह राजा जयसिंह के पास थे।

राजा जूगासी के पुत्र—राजा उदयकर्थ त्रॉवेर, झुम्भा के कुम्भागो, (वॉसखोह में) इनकी वड़ी पीठ (भरोसा), द्यांवेर चाकरी करते हैं। महेशदास पीथा का, किशनसिह, राजा जयसिह के पुत्र कीरतसिह के पास रहता था, वह सं० १७०८ मे कावुल मे पिचकर मर गया।

वाला या वालू के शेखावत, वरसिंह के नरूका, शिव ब्रह्म के निदड़का कळवाहा है हैं इनका यहाँ नहीं लिखे हैं। ये ब्रॉवेर चाकरी करते हैं।

राजा उदयकर्ण का पुत्र नरसिंह; राजा वणवीर राजा नरसिंह का— श्रावर राजा, उसके वंशज राजावत श्रीर वणवीर पोते कहलाते हैं ।

<sup>(</sup>१) राव जूणसी का देहांत सं० १४२४ वि० में हुआ।

<sup>(</sup>२) राव टदयकर्षं का देहांत सं० १४४१ वि० मे हुआ।

<sup>(</sup>३) राज्ञा नरिस है का देहांत सं० १४७० वि० में हुआ। कर्नल टाड ने राजा नरिस है के एक और पुत्र पातल या अतामिस है नी लिखा है जिसके वंशज पातल पुत्र। राव वण्वीर का देहांत सं० १४८१ में हुआ।

#### मुँहगोत नैगसी की ख्यात

राजा भारमल आँवेरपाट बैठा। उसके पुत्र—राजा भगवंत-दास, भगवानदास, भोपत, सलहदी, शाद्र लिसिंह, सुंदरदास, पृथ्वीद्वीप, रूपचंद, परशुराम, राजा जगन्नाशकः।

#### वणवीरोत कछवाहा

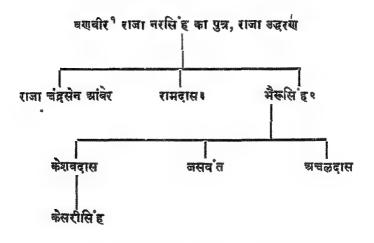

- (१) इसका परिवार बहुत है, यहाँ सब नहीं लिखा गया।
- (२) राजा मान के हाशियों का दारोगा था।
- (३) राजा ज़ैसिह के पास।

विया था इससे सामंत गयो ने श्रप्रसन्ध होकर, जब वह गंगाजी की यात्रा के। गया था तो पीछे से, भारमळ के। गही पर विठा दिया।

\* राजा भारमळ के। बादशाह श्रकबर की कृपा से बड़ी इजात श्रीर दै। छत भिली। उसने श्रपनी बड़ी कन्या सांभर के मुकाम बादशाह के। सं० १६१८ वि० में ब्याह दी थी जब कि वह ख़्वाजा मुईनुहीन चिश्ती की ज्यारत के वास्ते श्रजमेर जाता था। राजा पृथ्वीराज का भाई, कुंभा चंद्रसेनात वा दंश, निवाय गांव सोहारी में



राजा पृथ्वीराज\* चंद्रसेनीत के पुत्र—पूर्णमल, भारमल, वल-भद्रवांकुड़ा, गोपालदास, सुरताण, पंचाइण, जगमाल, सांगा, चतु-भु ज, कल्याणदास, रूपसी वैरागी, भीमसिंह, साईदास†।



#### (१) वाकानर के राव लूणकर्ण का दोहिता।

\* सं० १४४६ में गही बैठा, सं० १४४६ कार्तिक सुदी १२ कां काल किया। इससे पहले आंवेर के राजा शैव थे। कृष्णदःस पयाहारी रामावत गलते की पहादी से आया, रानी वालबाई बीकावेरी उसकी शिष्या हुई और धीछे राजा ने भी कंठी वॅघाई तब से रामानुजी मत राज मे चला।

† स्थात में रामसिंह, प्रतापसिंह, भीखा, तेजली, सहसमछ, धार रामसहाय के नाम भी राजा पृथ्वीराज के पुत्रों में लिखे हैं।

‡ राजा पूरणमल राजा पृथ्वीराज के पीछे श्रांदेर की गद्दी पर वैठा था। एक वर्ष राज किया फिर उसके भाई भीम न उसको मारकर राज्य लिया। एक ब्यात में लिखा मिलता है कि सीकर में किसी गृनीम के साथ लड़ाई में मारा गया।

§ भोड़ें ही श्रर्से राजा रहा, उसके आई श्रासकर्य ने मारा।



#### (२) अबिर का राजा हुआ।

- (३) ग्वालियर राजधानी, नरवर पट्टै, वैष्णव, श्रीठाकुर का परम भक्त । राव मालदेव की बेटी इंद्रावती ब्याहा। राजा आस-कर्ण की बेटी का विवाह (मारवाइ के) मीटे राजा ( उदयसिह ) के साथ हुआ था, जिसके उदर से राजा सूरिसंह ने जन्म लिया।
- (४) नरवर का राजा हुन्ना, मोटे राजा की बेटी राजकुमारी को ब्याहा सं०१६७१ वि० मे दक्षिण मे मरा।
- (५) नरवर पट्टै मोटे राजा ने अजमेर मे बादशाह जहाँगोर को हाथी नज़र करके इसको नरवर का टीका दिलवाया। सं० १६७६ मे मरा।
- (६) नरवर की गही पर बैठा था, मोटे राजा का दोहिता शक्तिसिंह बालकपन में मरा तब नरवर उत्तरा।
  - (७) दिचण में जाकर मुसलमान हो गया।
  - ( ८ ) रायकुमारी का पुत्र था।

## राजा भारमलक पृथ्वीराजीत का व'श

राजा भारमल के पुत्र—भगवंतदास, राजा भगवानदास, भेापत, सलहदी, सादूल, सुंदर, पृथ्वीद्वीप, रूपचंद, परश्चराम श्रीर राजा जगन्नाथ।



- ( ६ ) मारवाड़ के महाराज के पास नैकर, गाँव कुड़की जागीर मे था।
- (१०) इसका विवाह (मारवाड़ के) राव चंद्रसेन की पुत्री कमलावती के साथ हुआ था।
- (११) मारवाड़ के महाराज ने १४ गॉवों सहित मेड़ते का गॉव गॉगरड़ा जागीर मे दिया था।
- (१) बड़ा ठाकुर हुआ अकवर वादशाह की वड़ी कृपा थी। (जीधपुर के) राव मालदेव की कन्या दुर्गावती के साथ विवाह हुआ था: (कितनीक ख्यातों में भगवंतवास के। आंवेर का राजा और मानसिंह के। उसका पुत्र वतलाया है परंतु प्रायः भगवानदास ही का राज्य पर होने का

<sup>्</sup> स० १६०४ में श्रासकर्ण से गही ली, श्रासकर्ण दिल्ली जाकर हाजी लां पठान को श्रपनी मदद पर लाया, पर नु भारमल ने उसदो निला लिया श्रीर श्रासकर्ण को नरवर का राज्य दिया गया। भारमल पहला ही राजा था जिसने मुगलो की श्रधीनता स्वीकार सीमर के मुकाम धपनी बेटी को श्रकप्र के साथ ज्याह दिया। सं० १६३० माव सुदी १ को मरा।



लेख मिलता है। राजा की कन्या शाहजादे सलीम के साथ हिं दुश्रों की रीति के श्रमुसार सं० १६४१ में व्याही गई।)

- (२) महाराजा हुआ, अकवर बादशाह ने पूर्व का सूबा दिया था। राव चंद्रसेन की बेटी आसकुमारी के साथ विवाह हुआ। जन्म सं०१६०७ पौष वदि १३; सं०१६७१ (आषाढ़ सुदी १०) को दिच्या मे मृत्यु हुई। (वृंदावन में वछभी मत स्वीकारा और अंशोविन्द की सेवा जी)।
- (३) अकबर बादशाह ने नागोर दिया था। इसका विवाह कनकावती बाई के साथ हुआ। रक्षसिंह कनकावती की बेटी का बेटा था। जगतसिंह कुँवरपदे ही में मर गया। (इसके ९७ जूकार-सिंह के बंश में कलाववाले है)
- (४) दौसा पट्टों में था, मेाटे राजा की बेटी रुक्मावती ब्याहा। सं०१६७३ वि० में दिच्चा में बालापुर के थाने में मृत्यु हुई तब रुक्मावती साथ जली। (राजा मानसिंह के पीछे महासिंह के। गही मिळनी चाहिए थी, परंतु बादशाह जहांगीर ने मानसिंह के दूसरे पुत्र भावसिंह के। टीका दिया)।
- ( प् ) पूर्व में एक बुलाकी शाहजादा उठ खड़ा हुआ, अनूपसिंह उसके पास था, अब राजा जयसिंह के पास है।

## श्रॉबेर का कछवाहा वंश राजा भारमल का वंश

(मिर्ज़ा राजा) जयसिह महासिहोत भावसिह के पीछे सं० १६७८ में ज्ञांबेर पाया। सिसोदिया राणा उदयसिह का दोहिता था, जन्म सं० १६६८ ग्राषाढ़ वदी १; सं० १६७६ में जोधपुर के राजा स्रसिह की पुत्री सगावती को ज्याहा (शिवाजी को ज़रकर दिखी पहुँचाया। बादशाह श्रीरंगजेब ने शिवाजी को राजा जयसिंह के कुँवर रामसिंह की निगरानी में रक्खा था, रामसिंह ने उसका टोकरे में विश्वकर निकाल दिया। इससे बादशाह रामसिंह से नाराज हो गया। एक दिन शिकार में उसे विना शक्त सिंह के। मारने को मेजा। रामसिंह ने उसे मार लिया श्रीर यह वृत्तांत अपने पिता को लिखा। तब राजा जयसिंह ने बादशाह को श्रां में कुछ कठीर शब्द लिखे। बादशाह ने अप्रसन्न होकर राजा के दूसरे पुत्र कीर्तिसिंह को राज्य का लेम दे जयसिंह के सारवाया। दखन से लौटते ब्राह्म पुत्र के सुकाम कीर्तिसिंह ने तेजा नाई के द्वारा राजा को भोजन में विष खिलाया जिससे सं० १७२४ श्रारिवन बदी र की वहीं राजा का शरीर छूटा। राज्य रामसिंह ही को मिला, कीर्तिसिंह ने केवल कामां का परगना पाया)।

सवलसिंह मानसिहोत, पूर्व में भट्टी की लड़ाई में काम श्राया। राव चंद्रसेन की पुत्री रायकुमारी के साथ विवाह हुआ था, वह सती हुई।

दुर्जनसिंह मानसिहोत, पुत्र पुरुषोत्तमसिंह राजा भावसिह के पास रहता था थ्रीर वही मरा। पुरुषोत्तमसिह के वेदे—भारतसिंह, शिवसिह, जयकृष्णसिह श्रीर रामचंद्र जो वहादुरशाह के साथ काम श्राया।

राजा भावसिह महासिहोत (राजा मान का पैत्र) मानसिह के के पीछे झॉबेर की गहो पर बैठा। बड़ा महाराजा हुआ। रानी गैड़ का पुत्र था। जहाँगोर बादशाह का बड़ा छपापात्र हुआ। जन्म सं०१६३३ आश्विन विद ३, सं०१६७८ पैष विद ६ को बुरहानपुर में काल किया। राजा सूरसिंह की बेटी आसकुमारी ज्याहा था जो साथ सती हुई। पुत्र नहीं, एक पुत्री सूरज देवी का विवाह (मारवाड़ के) राजा गजसिंह के साथ सं०१६७६ में हुआ था, वह पित के साथ सती हुई।

हिम्मतसिंह मानसिंहोत, पुत्र--शामसिंह, कल्याणसिंह। कल्याणसिंह का बेटा उप्रसिंह।



- (१) अकबर बादशाह ने अजमेर मालपुरा पट्टे मे दिया था। अबर के महलों की पोल पर के भरोखे से गिरकर मर गया।
- (२) भागागढ़ जागीर मे था, सं० १६८६ के आषाढ़ में ख़ाने-जहाँ पठान से लड़कर घायल हुआ, वहाँ से किसी ने उठाया. तटु-परांत बादशाही चाकरी मे मरा।
  - (३) खानजहाँ की लड़ाई में काम ग्राया।

सूरजिसंह भगवानदासीत वड़ा वीर राजपूत था। बादशाह श्रकन्वर ने जब सीकरी का कीट बनवाया तब सूरजिसिह का डेरा कीट की नीव पर था। उसने डेरा नहीं उठाया। बादशाह ने उसे कुछ न कहा श्रीर कीट की टेढ़ा करवा दिया। वह सदा वादशाह का सचा सेवक बना रहा। मेटि राजा की बेटी, जैत्रिसिह की बहन. जसीदाबाई का विवाह उसके साथ हुआ था जो पित के शव के साथ सती हुई। स्यालकीट मे, जो दरया अटक और कॉगड़े के बीच में है, शादमाँ सुलतान से लड़ाई हुई। वहाँ से (पंजाब की) गुजरात भी पास ही है। शादमाँ हुमायूँ बादशाह का पोता, असकरी कामराँ का बेटा और हिंदाल का भतीजा था। सूरजिसह उसकी मारकर सही सलामत चला आया। पुत्र चॉदिसह। चॉदिसह के बेटे अचलिसह, ज्ञान-सिंह, अगरिसंह। अचलिसह के पुत्र मनक्ष्य और गजिसह।

राजा जगन्नाथ भारमलोत बड़ा सहाराजा हुआ, रण्यंभोर टोडा श्रीर दूसरे भी कई परगने जागीर मे थे। राजस्थान टोडा। जन्म सं० १६०६ पाष बिद ६; सं० १६६५ में मांडल ( मेबाड़ में ) के थाने पर था, वहीं मरा। वहाँ तालाब पर उसकी छतरी बनी हुई है। पुत्र—करमचन्द टीकेत, जगरूप , श्रमथकर्ण, जसा, वीजल ,

<sup>(</sup>४) छत्रसिह के साथ मारा गया।

<sup>(</sup>१) बड़ा दातार था, राजा जगन्नाथ के पोछे ४ वर्ष अपनी जागीर मे रहा फिर मलिकपुर के थाने पर भेज दिया गया और वहाँ मरा।

<sup>(</sup>२) कुँ वर पदे हो मे अकबर वादशाह की सेवा मे दिश्तण मे मारा गया। वेटा नहीं, एक बेटो कल्याणदेवी राजा गजसिंह (मार-वाड़) को व्याही।

<sup>(</sup>३) बादशाही चाकर था; जव महावतख़ाँ का वेटा बाँकीवेग रखयंभौर का सूबेदार था तब शाहज़ादा ख़ुर्रम अपने पिता से वाग़ी

मनरूप<sup>1</sup>, बाला श्रीर बलकर्ण<sup>1</sup>। मनरूप के बेटे सुजानसिंह, केसरीसिंह, हरीसिंह।

भोपत भारमलोत—बादशाह अकबर जब गुजरात को गया श्रीर सुलतान मुज़प्फरशाह गुजराती के साथ उसका युद्ध हुआ तब भोपत बादशाही फौज के साथ अकबर के रूबरू शत्रु से लड़कर मारागया।

सलहदी भारमलोत—बड़ा राजपूत, पहले रामदास ऊदावत के पास था फिर बादशाही चाकर हुआ।

भगवंतदास भारमलोत के पुत्र मोहनदास श्रीर श्रखैराज। अखैराज के बेटे श्रभथराम शामराम , हिरदैराम श्रीर विजयराम। हिरदैराम के बेटे जगराम श्रीर रामसिह ।

हुआ। शाहजादे के हुक्म से गोपालदास गैड़ ने रखशंभीर गढ़ की तलहटी तक दख़ल कर लिया और बॉकीबेग गढ़ में जा बैठा। शाहजादे और गोपालदास के लैंदि जाने पर बॉकीबेग ने उनका पीछा किया। गोपालदास ने शबखून मारा उसमे बॉकीबेग और बीजल देगों मारे गए।

- (१) भीम (सीसोदिया) का टोडा जागीर मे था।
- (२) जोधपुर नौकर, मेड़ते का रेयाँ गाँव पट्टे मे था।
- '(३) अपनी जागोर में एक मुगल की मारा, इसलिए बादशाह जहाँगीर ने भरे दर्बार रोककर बेड़ी पहनाना चाहा, तब अभयराम ने तलवार चलाई और मारा गया।
  - (४) भाई के साथ काम आया।
- (५) बादशाही चाकर, लवाणा की जागोर श्रीर पैसर के थाने पर रहता था।
  - (६) उदेही के गाँव बाधोर मे रहता था।

## राजा पृथ्वीराज के पुत्र बलमद्र का वंश

बलभद्र के पुत्र—अचलदास, दुर्जनसाल, गोविददास, दयालदास, शामदास श्रीर वेग्गीदास। अचलदास के बेटे मोहनदास श्रीर गिरधर। दुर्जनसाल के बेटे केसरीसिंह श्रीर शामदास। (इनका मुख्य ठिकाना अचरोल है)।

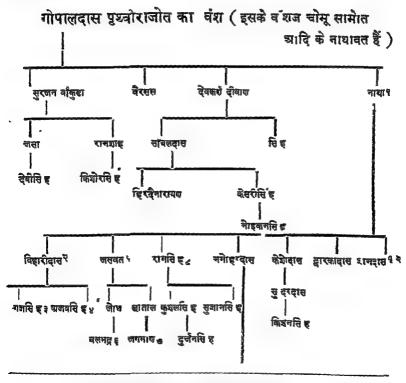

- (१) नाथा की संतान नाथावत कछवाहा।
- (२) प्रतिष्ठित श्रीर बहुत धनाट्य पुरुष था। राजा भावसिंह को छोड़के मोहबतक़ाँ के पास जा रहा, फिर बादशाही चाकर हुगा।
  - (३) गौड़ों ने मारा।
  - (४) मोहबतकाँ के पास जाते हुए दखनियों ने मारा।

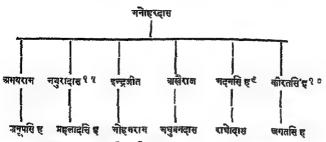

सुरताण पृथ्वीराजात का व'श (चांदसेण सुरेश्व आदि में व टोक राज्य में है)



- (५) पहले राजा भावसिंह के और पोछे राजा जयसिंह के पास नौकर हुआ।
  - (६) जोधपुर के महाराजा का चाकर रहा।
  - (७) काबुल मे मरा।
  - ( ८ ) राजा जयसिंह का चाकर।
  - ( 🕹 ) राजा जयसिंह का चाकर।
  - (१०) राजा जयसिंह का चाकर।
- (११) राजा जयसिंह का चाकर था फिर बादशाही सेवा मे गया, कंदहार मे मरा।
  - (१२) पूर्व मे लड़ाई में मारा गया।

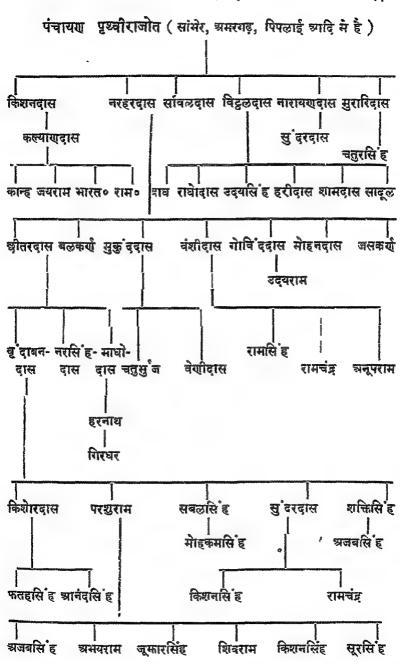

विट्ठलदास पंचायणात के पुत्र बाघ के बेटे हरराम, बुधसिंह<sup>9</sup>, रामचंद्र।

राघोदास विटुलदासीत का बेटा हृदयराम । हृदयराम के पुत्र शामसिंह<sup>र</sup> ग्रीर जयकृष्य<sup>ा</sup> । उदयसिंह विटुलदासीत के बेटे— जगन्नाथ, <sup>8</sup> सुजानसिंह, शिवराम, विजयराम ।

सुजानसिंह उदयसिंहोत के पुत्र—बल्लु, सूरतसिंह, गजसिंह, परशुराम, बुधरथ, प्रेमसिंह, अजबसिंह।

हरीदास विदृत्तदासीत के पुत्र—गीयंददास, भीजराज। गीयंद-दास के—मशुरादास, गोकुलदास कनकसिंह। भीजराज के— भारमल, फतहसिंह, केसरीसिंह, देवीसिंह, सबलसिंह, सूरसिंह। ग्रामदास विदृत्तदासीत का वेटा लाडखा । लाडखा के वेटे— कुशलसिंह, किशनसिंह, अजबसिंह, अनीपसिंह।

सावूल १० विट्ठलदासीत के बेटे—सुंदरदास, दयालदास, कान्ह-दास। सुंदरदास के जैतसिंह, श्रनीपसिंह। दयालदास के जीध-सिंह, फतहसिंह। कान्हदास के राजसिंह, गुमानसिंह। नारायण-

- (१) लड़ाई में मारा गया।
- (२) राजा (जयसिंह) का वाकर।
- (३) राजा का चाकर।
- (४) राजा का चाकर।
- (५) राजा का चाकर।
- (६) राजा का चाकर।
- (७) उदेही की नादोती में रहता था।
- ( 🗆 ) कटहड़ में मारा गया।
- ( ६ ) उदेही में क्सा था, जोधपुर चाकरी करता था।
- (१०) बड़ा दातार हुआ।

दास पंचायणात का पुत्र सुंदरदास । सुंदरदास के किशनसिंह, रामचंद्र, कुशलसिह।

राजा पृथ्वीराज के पुत्र जगमाल का वंश (यह खंगारात कहलाते हैं इनका मुख्य ठिकाना डिग्गी है )

जगमाल के पुत्र खंगार<sup>9</sup> श्रीर जैसा । खंगार के पुत्र — नारायणदास, मनोहरदास, भोजराज, हमीर, राघोदास, बाघ, वैरसल, सुजानसिह, खदयसिंह, श्रमरा, किशनसिंह, रत्नसिंह, भाखरसी, जसकर्ण, केशो-दास, कल्याणसिंह श्रीर सॉवलदास ।

नारायखदास खंगारेत मने।हरदास खंगारेत | प्रतापित दुर्जनसाल शत्रुसाल गिरधर जैतिसं ह प्रतापितं ह रहासि ह | चंद्रभाय कुशलसे ह कल्याखितं ह प्रतापितं ह प्रतापितं ह | प्रतापितं

भोजराज है खंगारोत के बेटे गोपीनाथ, हरीसिंह। गोपीनाथ का सूरसिह।



- (१) खंगार के वंशज खंगारोत कहलाए नराणे के स्वामी।
- (२) अकबर बादशाह ने नराणा का पट्टा देकर वतन कर दिया था।

राघोदास खंगारेात, पुत्र—नरसिंहदास। बाघ खंगारेात। वैरसल खंगारेात पुत्र केसरीसिह।

सुजानसिंह खंगारोत, पुत्र—दलपत, विजयराम, विजयराम का हरीराम

ध्रमरा खंगारीत, पुत्र-उपसेन, ११ जगन्नाथ १२।

किशनसिंह खंगारात, पुत्र—सबलसिंह, हरराम। सबलसिंह का शामसिंह।

राजसिंह खंगारीत, पुत्र—बलराम<sup>१३</sup>। भाखरसी<sup>९४</sup> खंगारीत।

- (३) लड़ाई में मारा गया ।
- (४) नराणा पट्टै, बाघ की लड़ाई में काम आया, बुद्धिमान सरदार था।
  - ( ५ ) किशनसिंह के साथ काम आया।
- (६) बादशाही चाकर, भोजराज को गोद रखा, सं० १६८६ मे दिच्च मे छत्रसिंह के साथ खानेजहाँ की लड़ाई में मारा गया।
- (७) मोहम्मद मुराद नराणे पर चढ़ आया तब लड़ाई में काम आया।
  - ( 🗅 ) नाथावतों की लड़ाई मे मारा गया।
- ( ﴿ ) सॉभर के किरोड़ी ( बादशाह की तरफ से कर उगाहने-वाले ) से लड़ाई हुई जिसमें मारा गया।
  - (१०) केसरीसिंह के साथ काम आया।
  - ( ११ ) शामसिंह कर्मसेनोत की सेवा मे मारा गया ।
  - (१२) राजा रायसिंह की सेवा मे मारा गया।
  - (१३) मालपुरे में काम आया।



केशोदास खंगारोत । कल्याणसिह बंगारोत । जैसा जगमालोत (खंगार का भाई) पुत्र—केशोदास, बल्लू। केशोदास का मनरूप।

साँगा पृथ्वीराजोत\*।

चतुर्भु ज पृथ्वीराजीत (मुख्य ठिकाना वगरू) पुत्र – कीर्तिसिंह र् श्रीर जूभारसिंह। कीर्तिसिंह के बेटे—किशनसिंह, गजसिंह

- (१४) अच्छा राजपूत, जोधपुर की तरफ से मेड़ते का गॉव स्रोवाल पट्टे मे था।
  - (१) राजा जयसिह का चाकर।
  - (२) जोधपुर नौकर था।
  - (३) जेाधपुर नैाकर।
  - ( ४ ) जाधपुर नौकर राव हरीसिह के साथ काम आया।
  - (५) राजा विट्ठलदास गौड़ के पास रहा था।
  - ( ६ ) पठानों ने मारा।

<sup>#</sup> बीकानेर के राव लूग्यकर्ण का दोहिता था। मीम पृथ्वीराजात के पुत्र रत्नसी से राज छीनने की बीकानेर से फैं।ज लाया। रतिस है के अध्याश होने से राजकाज तेजसी करता था, वह सागा से मिल गया और उसके विरोधी कर्म-चंद नरूका की मारा। कर्मचंद के भाई ने तेजसी की मार डाला और सांगा ने भी भागकर प्रांग्य वचाए। सांगानेर का कसवा बसाया।

श्रीर प्रतापसिंह । प्रतापसिंह का सूरसिंह। जूकारसिंह का हिम्मतसिंह के फतहसिंह श्रीर शक्तिसिंह।

कल्याणदास पृथ्वीराजीत (काळवाड़ रामगढ़ श्रादि में) पुत्र— करमसी, मोहनदास, रायसिंह श्रीर कान्ह। करमसी के खड़सेन ११ श्रीर सुंदरदास १२। रायसिंह के जोधिसह श्रीर जगन्नाथ।

रूपसी १३ बैरागी पृथ्वीराजीत (ठिकाना सारूँचा)



- (७) राजा जयसिंह का चाकर, कीर्तिसिंह के बैर में सॉगानेर में पठानें। के घेड़े छोन लिए, वे बादशाह की जाकर पुकारे। बाद-शाही हुक्म से राजा जयसिंह ने सं० १६७६ में किशनसिंह की मारा।
- ( ८ ) सं० १६८६ में जोधपुर रहा, रु० १७०००) की जागीर पाई, सं० १६८५ में पीछा राजा की चाकरी मे चला गया।
  - ( ६ ) राजा जयसिंह का चाकर।
- (१०) मोहबतला ने लदाया पट्टे मे दिया था, पीछा राजा जयसिंह के पास गया और १५०००) का पट्टा पाया। यहाँ उसने भगड़ा किया। सं० १७०० में उदेही गाँव में रखा।
  - (११) राजा का चाकर।
  - (१२) बिहारी पठानेः ने मारा।
  - (१३) ग्रक्तबर का सेवक, पर्वत सर जागीर में था।

भीस

जैतसी

#### नरूकों की वंशावली

वरसिंह ( अॉबेर के राजा उदयकर्ण का पुत्र )

मेहराज ( मेघराज ) नरू ( के वंशज नरूका कहलाए ) दासा रावलाला रतनेसी पूर्णमेळ रायसेळ कपूरचंद चंद्रनदास जयमळ करमच द् सि ह पृथ्वीराज शेखा ग्रलवा

नाथा

(१४) सं० १६४० मे अकवर ने फतहपुर जागीर में दिया। परम भक्त था, बीमार होने पर मथुरा मे जाकर मरा। मीटे राजा की बेटी दमयंती को व्याहा था।

(१५) सांखलों का भांजा था।

दलपत १३

कीरतखां

सहसा

(१६) राठोड् बाघ पृथ्वीराजोत ने मारा

बेगाीदास

- (१७) शेखावतों ने मारा।
- (१८) मोटेराजा की बेटी कृष्णकुमारी को व्याहा था, वह संती हुई।
  - (१६) बड्गूजरो का भांजा।
  - (२०) मैगी जाति की स्त्री के पेट का था।
  - (२१) करमा खवास का वेटा।



- (१) नीत्राई का ठाकुर।
- ( २) प्रतिष्ठित पुरुष था, मोहबतखाँ ने लाल सोट पट्टे मे दी थी।
- (३) बड़ा राजपूत, मोहबतला के पास रहता था, फिर जोधपुर महाराज का नौकर हुआ, रीवाँ और रायपुर की जागीर पाई थी।
  - ( ४ ) नीबाई पट्टे मे थी।
  - ( ५ ) वग्रहटा गाँव बसाया, राजा जगन्नाथ का सेवक था।
- (६) मोहबतखाँ के नौकरों से दरया श्रटक पर फगड़ा हुआ वहाँ मारा गया
  - (७) मोहबतखाँ का नौकर।
  - ( 🗆 ) टीकायत, मोहनतखाँ ने नगहटा दिया था।
- ( ६) मैाजाबाद का स्वामी, राजा पृथ्वीराज के पुत्र साँगा ने मारा।
- (१०) पनवाड़ पट्टे, सं०१६६८ मे जोधपुर रहा श्रीर राइख गाँव पाया, फिर बादशाही चाकरी मे गया। इसकी पुत्री केंसर

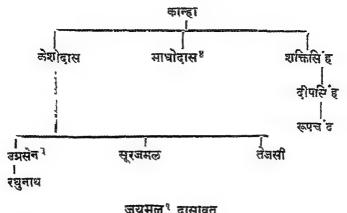

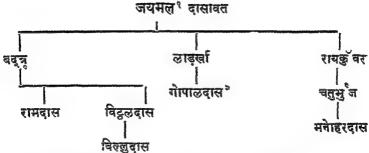

रायसल दासावत का पुत्र रामचंद्र। रामचंद्र का बलभद्र। बलभद्र का गे।विददास। गे।विददास का बेटा जोगीदास।

देवी का विवाह (जोधपुर के) राजा गजसिह के साथ हुआ था, वह सती हुई।

- (११) रावर का ठाकुर।
- (१२) राव केशवदास ने मारा।
- (१३) राजा जयसिह का चाकर।
- (१) बड़ा राजपूत था, मृत्यु के दिन बड़ा उत्सव मनाया।
- (२) मारोठ मे काम ग्राया।
- (३) ईसरदास कूंपावत का दोहिता, जोधपुर महाराज के नौकर, जागीर मे रेवाड़ी के गांव थे।

कपृरचंद दासावत के पुत्र रूपसिंह श्रीर वैरिसिंह। रत्नसिंह दासावत के पुत्र साँगा का परिवार—साँगा का पुत्र कचरा। कचरा के बेटे—परशुराम, मालदेव, रुद्र श्रीर भीपत।



मालदेव कचरावत के बेटे—सुर्जन, सादूल, प्रतापसिंह, रायसिंह, चतुमुंज, माधोसिंह, केशोदास<sup>8</sup>, सुरजन के बेटे—रायकुँवर, राम-कुँवर, चतरसाल, दूदा। सादूल के कान्हा, जैतसिंह, हरीसिंह। प्रतापसिंह के जगरूप।

<sup>(</sup> ४ ) पूरव में भाटियों की लड़ाई में काम आया।

<sup>(</sup> प्र ) जोधपुर महाराजा का नौकर।

<sup>(</sup>६) पँवारों ने मारा।

<sup>(</sup> ७ ) पवारों की लड़ाई मे मारा गया।

<sup>(</sup> ८ ) पँवारों की लड़ाई में मारा गया।

रुद्र कचरावत के बेटे—सूरसिंह, क़ुंभकर्ण, मनोहरदास।
मनोहरदास के राजसिंह श्रीर हरकर्ण।

भोपत कचरावत के,बेटे—देवीदास १, मुक्कंददास । देवीदास के सूजा ग्रीर उपसेन । मुक्कंददास के राजसिङ्क ग्रीर किशनसिङ्क । रतना दासावत के पुत्र शेखा का परिवार

मदनसिंह श्रावितंह<sup>थ</sup>

लूखकर्षा केसरीसिंह<sup>२</sup> जसवंतिसिंह<sup>३</sup>
श्रचळदास हरराम<sup>8</sup>

राजसिंह<sup>९</sup>

हिम्मतिसिंह कुशळसिंह

राव लाला \* नरूका — पुत्र ऊदा । ऊदा का लाडलाँ । लाडलाँ

- ( 🕹 ) किशनसिह राठोड़ का साला, उन्हीं के साथ मारा गया।
- ( १० ) किशनसिंह राठोड़ के पास या, उन्हीं के साथ सारा गया।
- (११) जगमाल भारमलीत के साथ काम आया।
- (१) राजा जयसिह का सेवक, कुँवर रामसिंह के पास रहता था।
- (२) राजा जयसिह की सेवा में बड़गूजरों की लड़ाई में मारा गया।
- (३) राजा जयसिह को छोड़ सं० १६८६ मे जोधपुर महा-राज के पास आ रहा।
  - (४) जोधपुर महाराजा का नौकर।
  - (५) जगन्नाथ गोविददासोत ने मारा।

<sup>\*</sup> राज्य श्रळवर के महाराजा राव छाछा के वंशज हैं। राव छाछा से चौथी पीढ़ीं में राव कल्याग्रमछ हुआ। नैग्रसी ने कल्याग्रमछ के पुत्रों के

का फतइसिंह। फतहिमह का कल्याणमल । कल्याणमल के बेटे—रणसिंह; अर्णदसिंह और अजबसिंह।

### शेखावत कछवाहे, वतन अमरसर

श्रॉवेर के राजा उदयक्षणें के पुत्र वाला के वंशज हैं। वाला को पुत्र मोकल पर शेख़ बुरहान चिश्ती ने कृपा की (उसकी दुश्रा से) मोकल के पुत्र हुश्रा, नाम शेखा दिया गया। शेखा की संतान शेखावत कहलाते हैं।



- (६) इसकी राजा जयसिंह ने बेटा कहकर गोद लिया था।
- (७) राजा जयसिंह इसे अपने पुत्र तुल्य रखता था, कामा पहाड़ी का सुबेदार था।
- (१) अमरसर शेखा ने बसाया, पहले वहाँ अमरा अहीर की ढाएी (छोटा गाँव) थी । शिखरगढ़ भी शेखा ने बसाया।

नाम रणसिंह, श्रयाँद्रसिंह श्रीर श्रजवसि ह लिखे हैं श्रीर श्रलवर के इतिहास में कल्याणसिंह के ४ प्रत्र—श्रगरसिंह पाटवी, श्रमरसिंह, शामसिंह, ईसरी-सिंह श्रीर जोधसिंह होना किखा है, जिनकी सतान की जागीरें श्रलवर राज की बड़ी केटिइयाँ कहलातीं श्रयांत् खाड़ा, पाडा, पलवा श्रीर पेई।

राव लाला से ११वीं पीढ़ी में होनेवाले रावराजा प्रतापित है ने संव १८३२ वि० में श्रलवर का स्वतंत्र राज स्थापन किया। संव १८१७ में राव-राजा का देहांत होने उपरांत, १३७ वर्ष के अर्से मे, पाँच राजा अलवर की गहीं पर बैठे।

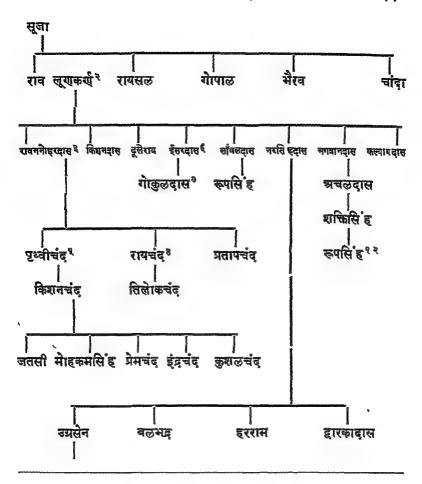

- (२) राव मालदेव की बेटी इंसबाई व्याहा था।
- (३) इंसवाई का पुत्र, मनोहरपुर बसाया।
- (४) बंगश के थाने में काम आया।
- (५) राजा विक्रमादित्य के साथ कॉगड़े की लड़ाई में मारा गया।
  - (६) सबल्रसिंह का सुसरा था सं०१६७३ मे बुरहानपुर मे मरा।
  - (७) खवास का बेटा।

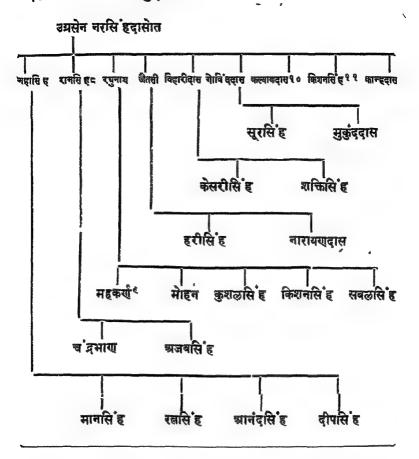

- ( ) राजा जयसिंह के पास नै। किर महाराजा जसवंतसिह के पास रहा, रेवाड़ी के कु० २५०००) के गाँव पट्टे में थे।
- ( ६ ) महाराजा जसवंतसिह के नौकर उदेही का गाँव पीप-लाई रु० १२०००) की रेख का पट्टै।
  - (१०) निरवाणों की लड़ाई मे मारा गया।
  - (११) कल्याग्रदास के साथ काम ग्राया।
  - (१२) महाराजा जसवंतसिंह के नै। कर।

# रायसल सूजावत का परिवार

रायसल के पुत्र—राजा गिरधरदास, लाडखाँ, भोजराज, परशु-राम, तिरमण, ताजखाँ, हरराम, बिहारीदास, वाबूराम, दयालदास, वीरभाण, कुशलसिह।



- (१) बाघा सूजावत का दोहिता, अकबर वादशाह के दरबार में रायसल दरबारी कहलाता। खंडेला और रेवासा जागीर मे या। रायसल ने खंडेला निरवाणों से लिया था, दर असल यह नगर खड़गल तंवर का बसाया हुआ है।
- (२) खंडेले टीकायत, राठोड़ विट्ठलदास जयमलीत का देाहिता। सं०१६८० मे बुरहानपुर में सैयदे से खानेजंगी हुई तब सैयदे ने मारा, परंतु शाहज़ादे पर्वेज़ श्रीर महाबतख़ाँ ने सैयदों के सरदार की गर्दन मार शांति की।
- (३) खंडेले का स्वामी, खानेजहाँ की पहली लड़ाई में घायल हुआ श्रीर खानेजहाँ मारा गया तब काम श्राया।
  - ( ४ ) राठोड़ कान्ह रायमलोत का दोहिता।
  - (५) भारमलोतें का भानजा श्रीर कुँवर पृथ्वीसिंह का नाना था।

### मुंहणोत नैगसी की ख्यात





- (६) महाराजा जसवंत्रसिह का नौकर ३०००) का पट्टा।
- (७) बादशाही चाकर।
- ( 🗆 ) बादशाही चाकर
- ( -६ ) सल्हा राजावत ने मारोठ मे मारा।
- (१०) राव इंद्रमाख ने मारा।
- (११) भोजराज रायसल्लोत ने मारा सं० १६५३ में, बेटा नहीं।
- (१२) एक नाई की स्त्रों से आरोगाई थी, इसलिये नाई ने उसे मार डाला।
- (१) बड़ा कापालिक, खंडेले के पास उदयपुर मे रहता, बादशाही चाकरी छुट गई, नाक बैठा हुन्नम था।



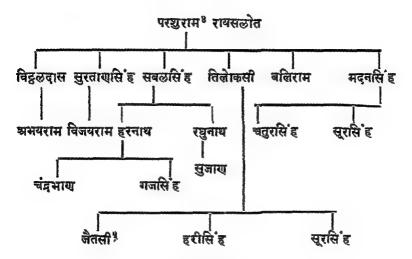

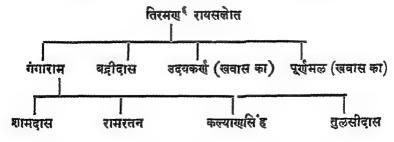

- (२) जोधपुर नै। कर रेवाड़ी के गाँव खोह में बसी थी।
- (३) जोधपुर का नौकर।
- ( ४ ) बड़गूजरों का दोहिता।
- ( ५) द्वारकादास के साथ काम आया।
- (६) सं०१६६८ में राजा स्रिसिह (जोधपुर) खंडेलें में तिरमण के यहाँ ज्याहा था, शेखावत राणी राजा के साथ सती हुई।

वाजखाँ रायसलोव—पुत्र—प्रयागदास कीर्तिसिंह, मुक्त-मणि कीर्तिसिंह के किशनसिंह। किशनसिंह के विजयसिंह।



विद्वारीदास रायसलीत, निरवाणों का दोहिता मारोठ में काम आया।

बाबूराय रायसलोत, जाटणी के पेट का जो सवालख देश की जाटनी थी। रायसल ने शाहुपुरा जागीर में दिया था। डोडवाणे की मदद की, वहाँ बलभद्र नारायणदास्रोत ने आकर मारा। वीरभाण रायसलोत. राठोडों का दाहिता।

कुशलसिंह रायसलीत सीनगिरीँ का भानजा। उसके तीन पुत्र करमसेन, नरसिंहदास ध्रीर उत्रसेन थे।

- ( ७ ) बड़गूजरों का दोहिता।
- ( 🔾 ) जोधपुर का नैकर, मेड़ते का गाँव ढाहा पहै।
- ( ६ ) गॉव ढाहा पट्टै।
- (१०) निरवाणों का दोहिता।
- (११) जीधपुर का नौकर, रेवाड़ी के गॉव पट्टै।



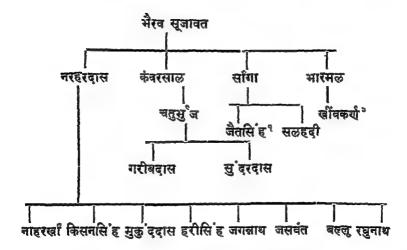

चाँदा सूजावत का पुत्र तातारखाँ। तातारखाँ के मुकुंददास श्रीर फतहसिंह।

रायमल शेखावत के पुत्र जगमाल का बेटा भीम, भीम का दूदा। तेजसी रायमलोत के बेटे—शक्तिसिंह, रामसिंह , मानसिंह। मानसिंह के बेटे नारायणदास और नरसिंह। नारायणदास के

- (१) मोहवत खाँ की लड़ाई में मारा गया।
- (२) मोइबत खॉके पास नौकर था।
- (३) राजा गिरधर के साथ काम ध्राया।
- (४) मोटे राजा का श्वसुर, जैतसिंह का नाना था।

बलभद्र धीर दीपचंद। बलभद्र के बेटे—करग्रीदास, गोपीनाथ, रत्नसिंह, सूरसिंह धीर केसरीसिंह।

सहसमल रायमलोत का पुत्र करमसी। करमसी के बेटे दुर्जनसाल र्श्वेग्रीर रामचंद्र । रामचंद्र का धर्मचंद्र।

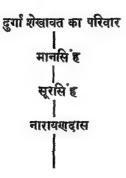

- (५) खानेजहाँ की लड़ाई में छत्रसाल के साथ दिचण में बादशाही चाकरी में काम अाया।
- (१) राजा गजसिंह का नाना, सं०१६६४ में राग्री सौभाग्य-देनी का निवाह अकबर बादशाह ने अपनी बेटी कहकर किया था।
- (२) अकवर बादशाह ने दिचिए में भेजा, वहाँ खानेखाना ने लड़ाई नहीं की, तब नवाब की कह दखनियों को युद्ध के वास्ते चढ़ा लाया और नवाब की मुकाबले पर ले गया। सहज सी लड़ाई हुई जिसमें सबसे पहले रामचंद्र ने अपना घोड़ा मैदान जंग में पटका और वीरता के साथ लड़कर मारा गया। साची का गीत—

' ग्रसमर भुजधुण बधैलग ग्रंबर, खत्रियां गुर जूकार खरै। क्ठै दिखण तणैसिर रामै, हमल हलाया सिखर है।" "ग्राठबाट कर ठाट एकठा, भुजपतसाही भारभले। श्रहसदतगर बीदधर ऊपर, कछवाहे चाजवी कले।"

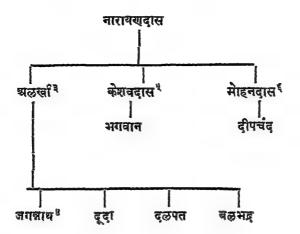



- (३) द्वारकादास के समय खंडेले में मुख्य मुसाहब था।
- (४) जोधपुर दर्बार का नौकर।
- ( ५) राजा गिरघर के साथ काम आया।
- (६) मारोठ मे काम आया।
- (७) बादशाही चाकर।

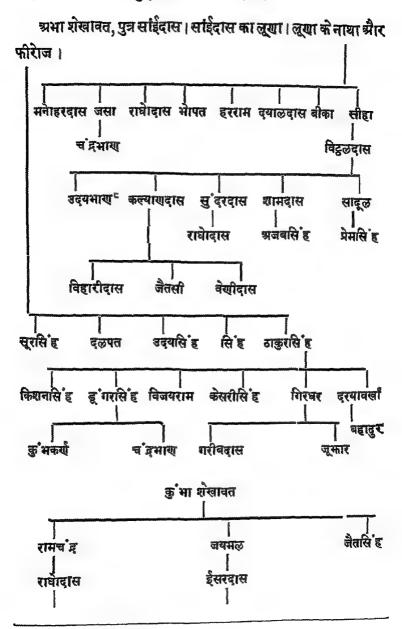

( ८ ) बादशाही चाकर।

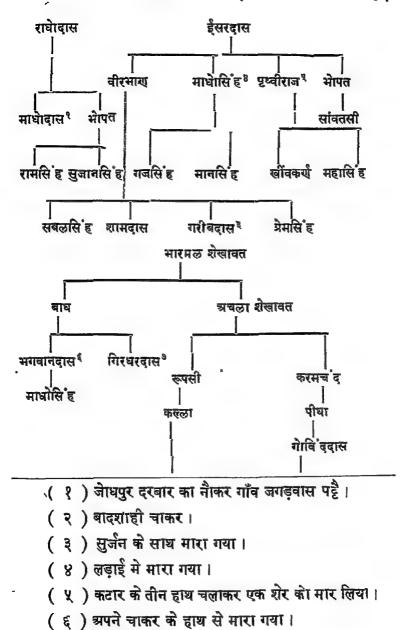

( ७ ) राजा गिरघर के साथ काम ग्राया।

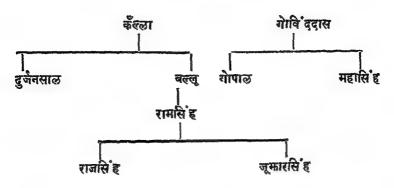

श्रक्षैराज खरहशवाला की संतान करणावत कछवाहे मने।हरपुर को प्रधान श्रे यहाँ तो श्रोड़े ही लिखे हैं परंतु कर्णावतों के २००. मनुष्य हैं।

कछवाहों का प्राचीन इतिहास श्रव तक श्रंधकार में है। नरवर में श्राने से पहले यह कहीं थे इसका ठीक पता नहीं चलता श्रीर न नरवर मे इनका राज्य स्थापन होने का निश्चित समय बतलाया जा सकता है। व्वाजियर तथा नरवर में कछवाहों के जो लेख मिले ( इन लेखों के वास्ते देखों इंडियन पुं टिक्वेरी जिल्द १४ पृ० २३ व २०१ और अमेरिकन श्रीरिए टल से।साइटी का जर्नेळ भाग ६ पृ० ४४२ ) उनसे एवं गुर्जर प्रतिहार महाराजाधिराज पर-मेश्वर मधनदेव के वि० सं० १०१६ माच खदि १३ के राजारगढ़ के जेख से ( एपियाफिया इंडिका जिल्द २ पृ० २६६ ) इतना तो स्पष्ट है कि ग्वासियर श्रीर हुं ढाड़ प्रांत पहले कन्नीज के प्रतिहार वंशी राजाश्रों के श्रधीन थे श्रीर संभव है कि कछ्वाहे उनके साम तो में से हीं। कन्नीज के महाराज्य मे निर्बेळता त्राने पर कच्छपद्यात वंशी राजा ळक्ष्मण के पुत्र बच्चदामा ने सं० १०३४ के लगभग गाधिपुर के राजा से ग्वाबियर विद्या ( वज्रदामा का वेख बंगाल एशियाटिक सोसाह्यी का जर्नल जिल्द २१ प्र० ३१३ में )। वज्रदामा के पीछे उसका छोटा पुत्र सुमित्र नरवर का श्रधिकारी रहा हो। सं० १२३२ ई० (वि० सं० १२८६) तक कछवाहो का राज ग्वालियर में होना पाया जाता है। क्लद्रामा, मंगलराय, कीति राय, मूलदेव, देवपाल, पन्नपाल ग्रीर महिपाल, (यह देवपाल के दूसरे पुत्र स्व पाल का बेटा) महिपाल सं० ११६९



में ग्वालियर में राजा था। पीछे एक लेख में विजयपाल, स्रपाल, श्रीर श्रयांगपाल (सँ० १२१२) नाम मिलते हैं। ई० स० ११६६ (वि० सं० १२६२) में जब सुलतान कुतबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर फतद किया तब वहाँ वासिल के बेटे सेलंकपाल का राज होना, श्रीर ई० स० १२६२ (वि० सं० १२८६) में सुलतान शमश्रद्दीन अलतिमश्र की चढ़ाई के समय देवपाल के राज करने का पता फिरिश्ता श्रादि फारसी तवारीखों से लगता है। नरवर का राज्य कछवाहों से शायद वौहानों ने लिया हो, क्योंकि तेरहवीं शताब्दी के श्रंत में नरवर में राजा चाहड़देव के सिक्के श्रीर लेख मिलने से यह श्रनुमान हो सकता है। (क्रानिकक्स श्राफ दी पठान कि गस श्राफ देहली श्रीर इंडियन ऐंटीक्वेरी जिक्द २२ ए० ८१) लेख में चाहड़देव का वंश नहीं दिया, परंचु उसके सिक्के पर एक तरफ "श्रसावरी श्री साम तदेव" की छाप श्रीर दूसरी तरफ घोड़े-सवार है। यह श्रजमेर के चौहान राजाओं के सिक्कों की शैली है। चाहड़देव के हंश का राज्य नरवर में वि० सं० १३४४ तक रहा।

श्रांबेर के कछ्वाहो का मूल पुरुष सोढिस है वज्रदामा के छेाटे पुत्र सुमित्र के प्रपात्र ईश्वरीसि ह (ख्यातों का ईशिस है) का पुत्र था अतः बारहवीं शताब्दी के अंत में उसका राज्य दुंढाढ़ में स्थापित होना संभव है। यह प्रदेश पहले भीणों के अधिकार में था।

| 1    |                 |             |                 |                                                                                                                   |
|------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नं ० | नेण्सी की स्यात | दूसरी ख्यात | टाड राजस्थान    | दूसरी ख्यात नं० २ में दिए<br>हुए मृत्यु संवत्। इसमें झार<br>टाड राजस्थान में दिए हुए<br>संवतेंा में कुछ श्रतर है। |
| 3    | ईससिंह          | 0           | 0               |                                                                                                                   |
| *    | सोढदेव          | 0           | 0               |                                                                                                                   |
| 3    | दूलहदेव         | o           | ढोछा            |                                                                                                                   |
| 8    | हशुमान          | 0           | कांकल           |                                                                                                                   |
| *    | काकिछदेव        | ٥           | मेडलराव         |                                                                                                                   |
| Ę    | नरदेव           | 0           | हणुदेव          |                                                                                                                   |
| 9    | जानडुदेव        | 0           | कु'तल           |                                                                                                                   |
| =    | पज्जून सामंत    | 0           | पजून            |                                                                                                                   |
| 8    | मळयसी           | •           | मबैसी           |                                                                                                                   |
| 90   | बीजळ            | बीजलदेव     | बीजल            |                                                                                                                   |
| 99   | राजदेव          | राजदेव      | राजदेव          | ,                                                                                                                 |
| १२   | कल्याग          | कीवहरा।     | कील्ह्या        |                                                                                                                   |
| 35   | राजा कु'तळ      | कु तल       | कुंतल           | वि० सं० १३७४                                                                                                      |
| 38   | ,, जवगसी        | जूक्सी      | जूणसी           | ,, १४२३                                                                                                           |
| 94   | ,, उद्यकर्ण     | उद्यकर्श    | <b>उदयकर्गा</b> | " \$88¢ ·                                                                                                         |
| 98   | ,, नरसिंह       | नरसिंह      | नरसिंह          | ,, 98 <del>5</del> 4                                                                                              |
| 90   | ,, वणवीर        | बस्वीर      | वस्वीर          | , 188 €                                                                                                           |
| १म   | ,, बद्धरण       | उद्धरण      | उद्धरण          | ,, १५२४                                                                                                           |
| 38   | ,, चंद्रसेन     | चंद्रसेन    | चंद्रसेन        | ,, 1488                                                                                                           |
| २०   | ,, पृथ्वीराज    | पृथ्वीराज   | पृथ्वीराज       | ,, १४४६                                                                                                           |

### दूसरा प्रकरण

## राठोड़ वंश

शाखा—राजा धुंधमार के १३ पुत्र हुए जिनसे अलग अलग तेरह शाखाएं चलीं—

(१) पाटवी श्रमयराज ने श्रमयपुर वसाया उसके वंशज श्रमेपुरा कहलाए। (२) जयवंत जिसके जयवंता (३) बागल ने बगलाना बसाया, उसके वंशज बगलाना प्रसिद्ध हुए। (४) श्रहिराव ने श्रहेर-गढ़ कराया, उसकी संतान श्रहिराव कहलाई। (४) क्राहा ने करहेड़ा गढ़ कराया इससे करहा हुए। (६) जसचंद ने जलखेड़ पाटण वसाया उससे जलखेडिया हुए। (७) कमधज,तेरह शाखाओं का राव कहलाया। (८) चंदेल ने चंदेरी बसाई, इसके चंदेल कहलाए (६) अजवारा, पूर्व मे अजैपुर बसाया, इससे श्रजबेरिया प्रसिद्ध हुए। (१०) सूर-देव ने सूरपुर बसाया, उसकी संतान सूरा। (११) धोर ने धीरावद बसाया, इसकी संतान धीरा। (१२) कपालदेव ने कमलपुर बसाया, इसके कपलिया कहलाए। (१३) खेमपाल, खैराबाद बसाया, इससे खैंकंदा हुए।

सूर्यवंश प्रसूत राठोड़ वंशावतंस महाराजाधिराज महाराजा श्री ग्रनोपसिहजी (बीकानेर) की वंशावली महाराजाधिराज महा-राजा श्री सुरतसिहजी प्रति लिखाई:—

वंशावली---

श्रो श्रादि नारायण मरीचि सूर्य ब्रह्मा कश्यप श्राधदेव

84 मुँहर्गात नैगसी की ख्यात इंदवाकु पंच विकुचि दीर्घबाहु श्रनेना सुदेव रषु विजय विश्वगंघ त्रज भरक (रुस्क) इंद्र दशर्थ वृक युवनाश्व रामचंद्र बाहुक वृहदाश्व कुश सगर ञ्जवलयाश्व त्र्यतिथ महायश धुधमी हृदाश्व निषध **असमंजस** हरियाश्व नल **अंशुमान** निकुंभ पुंडरीक दिलीप बरहणाश्व चेमधुनी भागीर्थ छषाश्च देवानीक श्रुत सेनजित अहीन नाभ युवनाश्व पारजात्र सिधुद्वीप मांधाता (चक्रवर्ती) वृह्यस्थल श्रयुताय पुरुकुत्स अर्क ऋतुपर्ग त्रिदस (त्रिदस्यु) वजनाभ सर्वकाम श्रनरण्य सगग सुदास हर्यश्व वहत अरुमक प्रमाव हिरण्यनाभ मूलक त्रिवंधन पुष्य दशर्थ सत्यव्रत-हरिचंद ध्रवसिंधु एलवल रोहितास भव विश्वसह सुदर्शन खट्वांग ग्रग्निवर्ग

हरित

| सीव्र [शीव्र]           | पुष्य                | जैवंद           |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| ,<br>मरु                | <b>ग्रंतरिष</b>      | बर्दाईसेन       |
| प्रसपन्न [प्रसुन्नुत]   | <b>बृहद्</b> भानु    | सेतराम          |
| सिधु                    | वह [बहि]             | सीहे।           |
| ग्रमर्पेण               | क्रतुंजय             | ग्रासथान        |
| सहस्वान [महस्वान]       | रग्रंजय              | धूहड़           |
| विश्वस्तक [विश्वसाह्व]  | संजय                 | रायपाल          |
| प्रसेनजित               | श्रीय [शाक्य]        | कन्ह            |
| तष्यक [तत्तक]           | सुहोर [शुद्धोदन]     | जालग्रसी        |
| वृह्दल                  | वांगल [लांगल]        | छाड़ा           |
| वृह्द्या .              | प्रसेनजित            | तीड़ा           |
| गुरुकिय [डरुकिय]        | चुद्रक               | सल्ला           |
| वत्सवृद्ध               | रुग्व                | बीरमदेव         |
| प्र <del>तिव</del> ्योम | सुरघ                 | चूंडा           |
| भानु                    | सुमित्र              | रिङ्मल          |
| वित्थक                  | महिमंडलपालक          | जोधा            |
| वाहनीपत                 | पदारथ                | सांतल           |
| सहदेव                   | ज्ञानपति             | सूजा            |
| वीर                     | तुंगनाथ              | गोगा            |
| वृहदश्व                 | भरत                  | मालदेव          |
| भानुमान                 | पुंजराज              | चंद्रसेण        |
| द्रताक                  | बंभ                  | <b>उद्यसिंह</b> |
| सुप्रतिकाम              | <b>ग्रजै</b> चंद     | सूरसिंह         |
| मरुदेव                  | ग्रभैचंद             | गजसिह           |
| त्तत्र                  | वि <del>जैवं</del> द | जसवंतसिंह       |
|                         |                      |                 |

म्रजीतसिंह विजयसिंह बखतसिंह भीमसिंह

( मारवाड़ के राठोड़ों का मूल पुरुष ) राव सीहा वा सिंहसेन कन्नौज से यात्रा के वास्ते द्वारिका चला। इसने गोत्रहत्या बहुत की थी, पीछे मन विरक्त हुआ तो श्रपने पुत्र को राजपाट सीप कापड़ो ( जोगियों का एक फिर्का ) का भेष धारग्र कर साथ मे १०१ राज-पूत ठाकुर आदि ले पैदल ही पयान किया। एक एक कोस पर सा सी गऊ दान करता और मार्ग में कूप वापियों के समीप ठहरता गुजरात में पहुँचा, जहाँ चावड़े व सीलंकी राज करते थे धीर उनकी राजधानी पाटण (अग्राहिलवाड़ा) शीं। उस वक्त सिंघ मे मारू लाखाजाम राजा था, जिसके और चावड़ों के बीच पृथ्वी के वास्ते भगड़ा चल रहा था। इसके अतिरिक्त लाखा ने अपने बहनोई राखाइत (सोखंकी राज का पुत्र मूलराज सोलंकी का छोटा भाई) के पिता को जो उसके पास रहता था एक ब्राम का वृत्त काट डालुने के लिए मार डाला था, अतएव सीलंकियों के साथ भी उसका वैर वँघा ) चानड़ों और लाखा के दिमियान जब युद्ध होने तन ही लाखां की जय धौर चावड़ों की पराजय हो जावे। राव सीहाजी का डेरा पाटण हुआ। लाखा को इब्ट देवी का श्रीर चावड़ों को खेत्रपाल (भैरव) का; सो प्रवल देवी के संगुख निर्वल खेत्रपाल का बल काम न देवे, श्रीर इसी से लाखा जीत जाने । एक रात चावड़े राजा न् मूलराज को खेत्रपाल ने स्वप्त मे श्राकर कहा कि कनवज्ज का धर्मी राव सीहा यहाँ श्राया हुत्रा है, उसको सदाशिव का वरदान है। तुम उससे जाकर मिलो, जिससे ग्रंपने वैर का बदला ले सको। लाखा उसी के द्वाथ से मरेगा। तब चावड़े एकत्र हो राव सीहाजी के पास त्राये। गोठ जीमने की विनवी की। रावजी ने भी उसकी

स्वीकार किया। चावड़ों ने बड़ी बड़ी तैयारियां कीं, रावजी जीमने मूलराज की माता ने अपने कुढुंच की १५, १६, १७ वर्ष की बालविधवा वधुत्रों को सममाकर कहा कि रावजी यहाँ जीमने स्रावे तब तुम परोसने के वास्ते तकीरियाँ ला लाकर मेरे धागे धरती जाना। रावजी इसकी हकीकत पृद्धेंगे तब मैं सारी कथा उनकी सुना जब रावजी अाये तो मूलराज की माता ने कहलाया कि साथ के श्रीर सदीर ते। बाहर रसोड़े में जीमेंगे, परंतु रावजी की मैं श्रपने हाथो से जिमाऊँगी। तब राव सी हाजी श्रंत:पुर मे पधारे, श्रासन दिया गया, श्रीर श्राप जीमने विराजे। संकेतानुसार वही बालविधवाएँ ला लाकर सब सामग्री रखने लगीं। रावजी ने मूल-राज की माता से पूछा कि इतनी बालवधुत्रों के विधवा हो जाने का कारण क्या है ? उसने कहा महाराज! लाखा फूलाणी के धीर हमारे परस्पर शत्रुता है खीर इनके पितयों की लाखा ने मारे हैं इसी लिए ये विधवा हो गई हैं। जब जब लाखा के थ्रीर हमारे युद्ध होता तब तव जीत उसी की होती है। लड़ाइयाँ एक वर्ष में दो बार हो जाती हैं। अब आपका पधारना हुआ है तो आप हमारी सहायता कीजिये। रावजी ने उत्तर दिया, तुम फौज इकट्ठी करो ध्रीर लाखा को कहला दे। कि तैयार हो जा, हम आते हैं। ऐसा कहकर रावजी द्वारिका को सिधारे। रगल्डोड़जी के दर्शन कर गोमती में स्तान 💪 िकया बहुत सा दान दिया, एक मास वहाँ ठहरे श्रीर फिर लीटकर पाटण पहुँचे। सोलंकियों और चावड़ों ने अगवानी कर नारियल िकलाये थ्रीर बड़े हर्ष उत्साह से उन्हें नगर मे लिवा लाये। रावजी के प्राज्ञानुसार सेना इकट्ठो कर ही रक्खी थी, तुरंत लाखा के पास दूत भेज युद्ध की घोषणा पहुँचाई। सुनते ही वह भी सज-सजाकर लुड़ने की तैयार हो गया, परन्तु उसकी आश्चर्य इस बात

का हुआ कि पहले जब जब युद्ध हुआ ते। चावड़े सदा भागते ही रहे और अवकी बार इतने जार से बढ़े चले आते हैं। इसका कारख पूछने पर उसके गुप्तचरों ने निवेदन किया कि इस बार राव सीहाजी कनविजया कटक के साथ हैं। तब ती लाखा की भी विचार पड़ा, धीरे धीरे कूच मुकाम करने लगा।

एक दिन लाखा का भानजा राखायत रजपूत सरदारों के साथ बैठा हुन्ना या तब किसी ने उससे पूछा कि भागोजजी प्रभात को जब तुम्हारे मामा लाखाजी उठते हैं तब उनका मुख उतरा हुआ रहता है इसका क्या कारण है ? आज वो इन पर परमेश्वर की कृपा है, राज बरकरार, बहुत सी धरती के सरदार श्रीर युद्ध के जीतन-द्वार हैं, फिर उदास क्यों रहें ? राखायत बोला, इसकी खबर मुक्तको नहीं। तब सबके सब बोल उठे कि तुम इस बात का भेद लाखाजी से पूछो। राखायत ने कहा कि यदि मैं इस रहस्य को पूळूँ श्रीर मामाजी क्रोध में श्राकर मुक्तको मरवा दें ते। फिर छुड़ाने कौन ? सरदारों ने उत्तर दिया कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। थदि तुमकी निकाल दें तो हम भी साथ ही निकल चलेगे और जो कदापि मरवाने की भाजा दें ते। तुम्हारे साथ मरेंगे, परंतु तुम इसका भेद तब ग्रवसर पाकर एक दिन राखायत ने लाखा से पूछा। ( त्रागे सारी वही बात है जो पहले सोलंकी मूलराज के वर्धन में कह त्राये हैं कि लाखा ने राखायत को समुद्र में भेजा, वहाँ उसने मह्ल देखे श्रीर अप्सरा आदि मिलीं। वापस आकर वह लाखा के घोड़े पर चढ़ अपने भाई मूलराज को लाखा का सब भेद दे आया श्रीर मूलराज ने लाखा पर चढ़ाई की )।

मूलराज के कटक के ग्राने की खबर सुनकर राखायत ने लाखा से कहा मामाजी फीज ग्रा पहुँची है तुम भी सवार होग्रे।

लाखा चढ़कर संमुख गया श्रीर कुल देवी का स्मरण किया। देवी ने प्रकट होकर कहा श्रव मेरे वस की बात नहीं, क्योंकि राजा सिंहसेन को श्रीमहादेवजी का वरदान है। इसके श्रागे मेरा जीर नहीं चलता है। तब लाखा ने कहा कि माता मृत्यु तो भली देना! कहा, "वह , सुधार दूँगी, परतु जय की श्राशा नहीं ।" दोनेंा दल परस्पर भिड़े तन राखायत नोला कि मामाजी! मैंने आपका अन खाया है सो म्राज म्रापके सामने म्रापके रात्र से लड्ँगा, यह कहकर वह युद्ध करने लगा और ऐसी तलवार बजाई कि प्रत्येक शत्रु के संमुख राखायत लड़ता हुआ दील पड़ता था। अंत में लाखा श्रीर राखायत दोनें। काम आये। • युद्ध समाप्त होने पर राव सीहाजी ने ता पाटगा की ग्रेर प्रस्थान किया ग्रीर लाखा के ग्रंत:पुर की खिया खेत में श्राकर क्या देखती हैं कि लाखा निपट घायल हुआ खेत में पड़ा है श्रीर पास ही राखायत भी पड़ा सिसकता है। राखायत की देख-कर लाखा की माता की कोध श्राया श्रीर कहते लगी कि यह हराम-खोर यहाँ काहे को पड़ा है, इसकी दूर करे। उस वक्त लाखा ने कहा कि माता! राखायत हराम लार नहीं, खामिधर्मी है। देखा यह गिद्ध जो पड़ा है, मेरे मुख पर आन बैठा या ग्रीर मेरी ग्रॉख निका-लने ही को था कि राखायत ने उसकी देखा; उसने अपना पल काटकर गिद्ध को दिया, नहीं तो वह मेरी आँख निकाल ही लेता श्रीर में तुम्हारा मुख देखने न पाता। अब राखायत की मेरे पास लाओ ! मैं इसके सिर पर हाथ फेरूंगा तब इसका जीव मुक्त होवेगा । उस समय तक राखायत के प्राम भी निकले न थे। उसकी उठाकर लाखा के पास ले गये। ज्योंही लाखा ने उसके मस्तक पर हाथ फेरा कि तत्काल उसके प्रायपखेरू उड़ गए और फिर लाखा की आत्मा भी मुक्त हुई। रानियाँ अपने पति के साथ सती हुई'। लाखा स्वर्गलोक पहुँचा श्रीर राखायत ने भी वहीं जा हेरा किया! ऊँचे रत्नमय कंग्रोंवाले सुवर्ण के महलों में तो लाखा का निवास श्रीर नीचे सुवर्ण के कंग्रेवाले चाँदों के महल मे राखायत का श्रवास था। एक दिन लाखा ऊँचे महल भरोखे में बैठा था कि राखायत ने डघर दृष्टि दी श्रीर मन मे कुछ उदासी लाया। लाखा पूछने लगा कि भानजे उदास क्यों हुआ १ उत्तर दिया कि मामाजी! मैंने यह महल पाने के लिए परिश्रम तो बहुत ही किया, परन्तु हाथ न श्राया। लाखाजी कहने लगे भानज! कहीं दौड़ने से भी यह स्थल मिलता है। सेरिठा—

परसिर पद महि जाेेेंग जे विह विहवें श्रिपियाे । लिखियाे लाभै लाेंग पर लिखियाे लाभै नहीं ।।

(जैसा विधाता ने रचा वैसा ही होता है अर्थात् सिर ऊपरे श्रीर पॉव नीचे रहते हैं अपने कर्म का लिखा मिलता है, पराये के कर्म का [फल] नहीं मिलता)।

पाटम में आकर चावड़ों ने राव सीहाजी की (अपनी बहन या बेटी) ज्याह दी। रावजी उनकी संतोष देकर कन्नीज गये, राखी चावड़ी का सुखपाल भी साथ ही था। वहाँ सुखपूर्वक राज्य करने खगे। एक रात रामी चावड़ी की ऐसा खप्न आया कि तीन नाहर रामी के पास आये और उसका पेट चीर आतें निकाल पृथक पृथक लेकर पहाड़ पर चढ़ गये। यह देखते ही रामी जागी और रावजी की जाकर अपना स्वप्न सुनाया। सुनते ही रावजी ने रामी की पीठ पर ताजियाना (चाबुक) चलाया। रामी उदास होकर बैठ गई, नींद न आई, इतने में दिन निकल आया, तब रावजी बोले कि चावड़ी! रीस मत कर! मैंने यह चाबुक तुभे इसी वास्ते मारा था कि तुभकी फिर नींद न आवे क्योंकि स्वप्न देखकर फिर सी जाने से स्वप्न का

फल नष्ट है। जाता है। तेरे वीन पुत्र सिह समान बलवान होवेंगे, बहुत सी घरती जीतेंगे धीर उनके वंश की बहुत वृद्धि होवेगी। यह सुनकर चावडी बहुत प्रसन्न हुई। समय समय के ग्रंतर से उसने महातेजस्वी ग्रीर पराक्रमी तीन पुत्र प्रसव किये। जब कुँवर कुछ सयाने हुए ते। राव सीहाजी देवगित से देवलोक पहुँचे, राज्य टीकेत कुँवर को मिला, तब चावड़ी अपने तीनों पुत्रों को लेकर अपने पीहर जा रही। काल पाकर वे जवान हुए और चै।गान खेलने की जाने लगे। एक दिन खेलते खेलते उनकी गेद किसी बुढ़िया के पाँवों में जा गिरी जो वहाँ कंडे चुन रही थी। एक कुँवर गेंद लेने आया श्रीर बुढ़िया से कहा कि इसे उठा दे। बुढ़िया बोली, मेरे सिर पर भार है तुम ही उतरकर ले लो. तब कुँवर ने बुढ़िया की धका मारा, जिससे उसके सब कंडे विखर गये। क्रोध कर बुढ़िया कहने लगी कि "हमारे ही घर में पले पुसे और हम ही को धक्के मारते हो, मामा का माल खाकर मोटे हुए और उसी की पजा को सताते हो, तुम्हारे ते। कोई ठीर है नहीं ''। ऐसे ताने सुनकर क्रॅबर घर आये। माता से पूछा कि इमारा पिता कौन है ? हमारा देश कहाँ श्रीर हम किसके यहाँ पताते हैं ? लोग कहते हैं कि हमारे कोई ठैर है ही नही। माता बोली कि बेटा! लोग फक मारते हैं। कुँवरों ने न माना, ध्रीर आप्रहपूर्वक फिर वही प्रश्न पूछे, तब माता ने कहा कि तुम अपने नाना के घर पलते हो। कुँवर सीधे मामा के पास गये थीर बिदा माँगी। मामा ने बहुत कुछ समकाया, परंतु श्रास्थान न रहा। विदा होक्तर ईंडर श्राया श्रीर वहाँ से चलकर पाली गाँव मे आन डेरा किया। वहाँ कन्ह नाम का मेर राजा था, वह प्रजा से कर भी लेता और अनीति भो करता था अर्थात् जितनी कुमारी कन्या उसके राज्य में ज्याही जातीं उनकी पहले तीन दिन

तक अपने पास रख लेता था। आस्थान एक ब्राह्मण के घर में ठहरा हुआ था, उस ब्राह्मण की कन्या जवान हो गई, परंतुं उसका विवाह न हुष्रा। उसे देखकर आस्थान ने ब्राह्मण से पूछा कि क्या यह विधवा है। ब्राह्मण ने कहा-महाराज! नहीं, यह तो कुमारी है। कहा, इसका क्या कारण! उत्तर दिया कि यहाँ ऐसी अन अनीति चल रही है। कुँवर ने प्रश्न किया कि मेर के पास कटक कितना है ? कहा महाराज! बीस एक हजार पैदल होंगे। कुँवर ने कहा कि अपनी बेटो का विवाह कर! मेर से मैं समक्त लूँगा। ब्राह्मण ने कत्या परणाई, फोरे हो चुकते ही कान्हा के मनुख्य उसका गाड़ी में बिठाकर ले चले। आस्थान अपनी कीठरी में गया तब वह ब्राह्मण-कन्या भी चुपके से भागकर वहाँ चली आई। कान्हा के मतुष्यीं ने बलपूर्वेक उसकी पकड़ना चाहा परंतु राठोड़ी ने उन्हें मार भगाये। जब यह समाचार कान्हा ने सुने तो वह चढ़कर पाली श्राया। श्रास्थान बाहर निकल गया, कान्हा ने पाली लूटी श्रीर उसके साथवाले लूट का माल लेकर चलते हुए, उसके पास थोड़े से मनुष्य रह गये, तब आस्थान ५०० साथियों समेत उसपर जान लड़ाई हुई जिसमे कान्हा मारा गया। फिर छुटेरों का पीछा किया। जितने मेर मिले उनको मारते गये, माल सब छुड़ा लिया और ८४ गाँव के साथ पाली फतह की। साथ ही भाद्राजय की चौरासी भो जां दबाई।

उस वक्त खेड़ में गोहिल राज करते थे। उनका प्रधान एक डाभी राजपूत था। किसी कारण से प्रधान थीर उसके भाई बन्धु गोहिलों से अप्रसन्न होकर खेड़ से चल दिये थीर आस्थान का राज्य बढ़ता हुआ देखकर मन में विचारा कि इनसे गोहिलों की मरवावें। यह ठान डाभियों ने आस्थान के ढिग आय सारी, कथा

सुनाकर कहा, हम तुम्हे खेड़ का राज्य दिलाते हैं। पूछा किस तरह? कहा हम जब तुमको सूचना करावें तब तुरन्त आकर चूक करना। इधर गोहिलों ने मो मिलकर विचार किया कि इन राठोड़ों का पड़ोस में थ्राकर राजयान बॉधना दुखदायी है, इस लिए किसी प्रकार इनकी यहाँ से श्रलग करना चाहिए। यह मंतन्य ठहरा कि भला श्रादमी भेज उनसे मैत्री बढाना थीर फिर दावत के बहाने उनकी यहाँ बुलाना चाहिए। ऐसा मत ठान डाभी को भेजा श्रीर समका दिया कि हमारी भ्रोर से खेड़ याने की गाढ़ी मनुहार करना श्रीर गीठ जीमने का निमन्त्रण भी देना, जो स्वीकारे तो पीछे सूचना भेजने की तैयारी करावें। डाभी जाकर आस्थान से मिला, सब बात निश्चित कर ली, श्रीर गोहिलों को कहला दिया कि गोठ की तैयारी करो, रावजी आवेगे। डाभो खेड़ की गया और गेहिलों से कहा कि इजार हो द्रो भी हम तुन्हारे चाकर हैं, तुन्हारी बराबरी नहीं कर सकते, रावजी आते हैं से। दाहिनी तर्फ आप लोग रहना, और वाई श्रीर इम खड़े रहेंगे, ताकि वे आते ही पहले तुमसे मिले। गोहिलों को भी यह बात भली लगी। आस्थानजी आये। डाभो लेने की आगे गया, श्रीर कहा कि "डाभी डावै गोहिल जीमगी"। यह सुनकर राठोड़ गोहिलों पर जा पड़े, श्रीर सबक्रा मार गिराया श्रीर खेड़ का राज्य लेकर वहीं राजधानी स्थापित की । इसी से खेड़ेचा प्रसिद्ध हुएश।

<sup>•</sup> इस कहानी में सत्यता कहां तक है इनकी जांच ऐतिहासिक प्रमाणों से की जाय तो मूलराज सेललंकी का समय, वि० सं॰ १०१७ से १०१२ तक बसके दानपत्रों से निश्चित है, और राठोड़ों की ख्यातों के अनुसार भी सीहाजी ने वि० सं० १२३० के लगभग राज लिया—हार्ला कि एक जेख स्वयं सीहा का अभी मारवाड़ के गांव में मिला जियसे वि० सं० १३३० में उसका देहांत होना पाया जाता है। अब विचारने की वात है कि प्रथम तो वि० सं० १२१२ में राजा जयचंद राठोड़ ही की सुलतान शहाबुहोन गोरी

राव सीहा की एक रानी सोलंकनी प्रसिद्ध राव जयसिंह की पुत्रो थी, जिसके पेट से आस्थान ने जन्म लिया। दूसरी रानी चावड़ों सोमाग दे मूलराज बागनाथोत की बेटी, जिसके दो पुत्र ऊदड़ थ्रीर सोनिंग थे\*।

बात सेतराम बर्दाईसेनात की-

राजा बर्दाईसेन कन्नीज में राज्य करता था। उसका पुत्र सेत-राम बड़ा सर्दार था, परंतु वह तीन पैसे भर अमल रोज दिन में तीन बार खाता था। किसी ने यह बात राजा के कान तक पहुँचाई और राजा ने कुँवर को बुलाकर पूछा कि कितनी अफीम गज खाते हो ? पहले ते। उसने कहा कि मैं नहीं खाता, परंतु जब राजा ने अपनी आण दिलाकर सत्य बात कह देने का आप्रह किया ते। कहा कि तीन पैसे भर रोज खाता हूँ। राजा ने अपने सन्मुख अमल मैंगवाई

इस स्थात में एक जगह तो राच सीहा के। मूछराज सोलंकी का समकालीन कहा है और यहाँ उसकी रानी के। सिद्धराज जयसिंह की पुत्री बत्तलाया है जिसका शासनकाल सं० १११० से सं० ११२६ तक निश्चित है। लाखा फूलायी को मारना और सिद्धराज की बेटी ब्याहना सही नहीं।

ने युद्ध में भार कसीज लिया, जिसके पीछे भी जयचंद के पुत्र हरिहैंचंद्र का राज्य आस पास के प्रदेश में रहने का पता हमको उसके मछली शहर के दानपत्र से लगता है। इस अवस्था में कजीज छूटने पर जयचंद के पुत्र का मारवाद में आना तो बन नहीं सकता। रही मूलराज और लाखा की बात, यह तो निरी जटपटाँग ही दोखती है। मला करीब ढेढ़ सौ वर्ष पूर्व सीहाजी मूलराज की सहायता कर लाखा फूलाणी को कैसे मार सकते थे। मूलराज ने अपने मामा चावड़े सामंतराज को मारकर गुजरात का राज लिया और फिर सेरिट के राजा प्रहरिपु पर चढ़ाई की थी, जिसकी मदद पर लाखा फूलाणी आया था। जब चावडों का राज ही न रहा तो चावड़े लाखा से लंड़े कहाँ से ? गोहिलों की ख्यात से भी यही पाया जाता है कि जयचंद राठोड़ के मरने पर उसके पोते सीहाजी ने उन्हें खेड़घर से निकाला था।

श्रीर सत्यासत्य की जॉच के लिए कुँ वर की खिलाई। जब देखा कि वह सर्च मुच ऐसा अमलदार है तो राजा कहने लगा कि जो मनुष्य हतनी अमल खावे वह क्या पुरुषार्थ कर सकता है। कुँवर बेाला, कोई कार्य्य बतलाकर परीचा कर लीजिये। यदि इतने पर भी आप मुक्ते अयोग्य समकते हों तो मैं कैसा गले ही बँघता हूँ, मैं भो कहीं कमा ही खाऊँगा। राजा को कुँवर के बचन सुन कुछ कोध आया, कहा—अब तक तो कुछ कमाया है नहीं, अब कमाओगे तो देखेंगे। कुँवर अपने स्थान पर आया और रात्रि को शक्ष बाँध, घेड़े पर चढ़ चल निकला।

एक राजा के नगर मे जाकर वह उसकी सेवा मे नियुक्त हुआ। एक दिन वह राजा शिकार को गया, और जब आखेट कर श्रम निवारण को वास्ते बृच की ठंडो छाया मे बैठा या तब एक राज्ञसु, मृग का रूप धर राजा के पास से निकला। राजा ने इसे मार लेने की आज्ञा हो। वहाँ उसके दूसरे सर्दार ते। बैठे ही रहे, परंतु सेवराम तुरंत सवार होकर मृग के पीछे पड़ा। दूर निकल गया तव राचस ने भैंसे का रूप घर लिया धीर कुँवर के सम्मुख दें। हा। सेतराम भी सँभलकर वार करने की तयार हो रहा, कि राचस तत्काल अपने रूप मे प्रकट हुआ श्रीर कहने लगा कि हे बलवंड राजपूत तू बर्दाईसेन का पुत्र होकर इस राजा के पास क्यों रहा ? यह ता किसी काम का नहीं है, ग्रव तू मुक्ते १०० वकरे, १०० भैंसे 'श्रीर सी मन मद की मनुहार हे हे! सेतराम बोला—कल दूँगा। इतना कह पीछा फिराराजाने पूछा ते। कह दिया कि हरिण हाथ न आया। दूसरे दिन अर्ध रात्रि को विल का सामान साथ ले सेतराम उस राज्ञस के स्थान पर पहुँचा श्रीर उसको तप्त किया। संतुष्ट होकर राचस कहने लगा कि सेतराम!

में तुम्मकी असंख्य द्रव्य दिखाये देता हूँ। कुँवर ने उत्तर दिया कि -मुमें द्रव्य की अंवश्यकता नहीं वह तो मेरे पास भी बहुत है, परंतु ऐसी वस्तु दे जिससे मेरा यश बढ़े ! राचस ने कहा—"तेरे में पाँच हाथियों का बल होवेगा!"

कुछ दिनों पीछे कुँवर उस राजा की सेवा छोड़ किसी दूसरे नरेश के पास जा रहा। वहाँ चार रुपये रोज के मिलीं, परंतु राजा उसका अदर बहुत करें। सेतराम जब दर्बार में जाता तो अपनी बर्छी साथ लिये जाता। जब राजा कहे बैठा ता बर्छी भूमि में गाड़ देवे, वह फर्श चोरकर घॉगन में हाथ मर घुस जावे। यह देख राजा व रानी हैरान हुए। वह राज भिन्न-भिन्न स्थान मे नहीं गाड़ता, जिससे श्रॉगन में जगह जगह खड़े पड़ गये। एक बार रानी ने लोहे के सात तवे बनवाये। एक एक तवा सवा सवा मन का था, और जहाँ सेतराम आकर बैठता वहाँ गुच मे गड़वा दिये व अपर फर्श विछाया। प्रभात को सेतराम आया, वर्छी गाड़ी तो भूमि कुछ कड़ी सी लगी, तब थोड़ा जीर किया, सी दो हाथ भूमि में धँस गई। उसने सीचा कि ब्राज तो वर्छी ने बल कराया। रानी ने विचार किया गाड़ तो दी है, परंतु अब निकालेगा कैसे। चलने के समय कुँवर ने बर्छी खींची तो सातों तने भी बीधे हुए साथ ही निकल ग्राये ग्रीर ग्रॉगन भी खुद गया। उसका यह बल देख राजा बहुत प्रसन्न हुन्ना। एक दिन सेतराम की साथ ले नर-पति मृगया को गया, सेतराम ने एक शूकर के पीछे वोड़ा लगा दिया, दूर तक साथ लगा चला गया, और हाथियों के वन मे जा पड़ा, दिन छिप गया, अंधकार छाने लगा, तब सेतराम एक वृत्त पर चढ़-कर बैठ गया, घोड़े को तले बॉध दिया। एक सिंह ने आकर उसे भच्च किया। प्रभात हुआ, दिवाकर की किरणों ने चारों छोर

प्रकाश फैलाया। वह वृत्त से नीचे उतरा, देखे ते। घोड़े के अस्थि पड़े हुए हैं। आप था शरीर का भारी, पैदल चलने में कष्ट होता था, तब एक नारियल के भाड़ पर चढ़ बैठा, थोड़ी ही देर पीछे एक बड़ा हाथी उस भाड़ के नीचे आया, सेतराम उछलकर उस पर आ इटा। हाथी ने उसे नीचे गिराने का बहुत प्रयत्न किया और बड़ा जोर लगाया, परंतु उसने दो एक कटार इस बल से मारं कि हाथी बिल्लो बन गया।

उस हाथी कें। लिये वह राजा के दर्बार में पहुँचा श्रीर श्रपना सारा वृत्तांत कह सुनाया, राजा बहुत ही प्रसन्न हुन्ना। उस राजा का एक भाई दूसरे नगर मे राज्य करता था, उसका पुत्र विवाह कर अपनी नव वधू की लिये आ रहा था कि मार्ग में उस रानी की प्रकृति बिगड़ गई। पास ही एक नगर था। वहाँ प्राकर ठहरे श्रीर वैद्य की बुलाया। वहाँ के राजा का नाई वैद्य था, वह भ्राया व कुँवर ने उसे ले जाकर श्रपनी क्षो की नाड़ी दिखलाई। **उसका हाथ देखते ही नापित को विस्मय हुआ श्रीर मन मे कहने** लगा कि ''ग्रोहो ऐसे हस्तकमलवाली रमग्री तो रूप की राशि होवेगी" दवा बतलाकर घर आया। इस प्रकार एक मास उनको वहाँ बीत गया। रानी को आराम हुआ तब वैद्य को घोड़ा सिरोपाव बिदा में दे आप कूच की तैयारी में लगा। नाई ने अपने खामी को जाकर सब कथा कह सुनाई, और उस रानी के रूप की इतनी प्रशंसा की कि राजा का दिल हाथ से जाता रहा। वह सवार होकर कुँवर के डेरे पर आया और बहुत मनुहार के साथ कहा कि ग्राप हमारी मेहमानी जीमकर जाना। कुँवर ने भी उसको स्त्रीकार किया ! तैयारी हुई, राजा ने ऐसा तेज़ मद्य मँगवाया कि जिसकी घूँट भरते ही अचेत हो जावे। फिर अपने नौकर चाकरों को सममाकर कहा कि जब कुँवर यहाँ आवे और मद की मनुहार चले तब मैं कहूँगा कि "कुँवरजी एक प्याला और लो" बस यही संकेत है। सुनते हो तुरंत दूट पड़ना, और मार लेना। अब कुँवर अपने साथियों समेत गढ़ में गोठ जीमने आया। इन्होंने उसकी मद्य पिलाकर छकाया, और साथवालों की भी वही दशा हुई, तब राजा ने सांकेतिक शब्द कहे कि "एक एक प्याला और फिरे"। यह सुनते ही राजा के मनुष्यों ने शपाशप तलवारें चलाकर कुँवर व उसके साथवालों को मार लिये, राजा कुँवर के डेरे पर पहुँचा और उसकी खो को ले जाकर अपने महल में बिठा दिया। कुँवर के रहे सहे साथी प्राण लेकर मागे, और अपने राजा को आकर सारा हाल सुनाया, तब उसने साथ इकट्ठा किया, और अपने भाई से भी सहायता के लिये एक हजार सवार माँगे। भाई ने कहलाया कि चाहो तो हजार सवार मेज दूँ, और चाहो तो अकेले सेतराम को दूँ।

वसने सेतराम की बुलाया और साथ लेकर अपने पुत्र का वैर लेने की शत्रु के देश पर चढ़ाई कर उसका गढ़ जा घेरा। उसने भी गढ़ कीट सज खूब मुकाबला किया। एक वर्ष लड़ते बीत गया परंतु गढ़ टूटे नहीं, तब ती राजा ने निराश होकर सेतराम से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। उसने उत्तर दिया कि मेरी सहायता पर बने रहो तो गढ़ के कियाड़ तो मैं तोड़े देता हूँ, तुम भीतर घुस जाना। यह सलाह कर वे सब दर्वाजे जा लगे। सेतराम ने कपाटों की जोर से घका मारा और वे टूट पड़े। राजा भीतर घुस पड़ां, शत्रु मारा गया और सेतराम भी घायल हुआ, गढ़ हाथ आया, तब राजा ने सेतराम की पीठ ठोककर कहा— ''बड़े राठोर, जैसी वीरता तुने की वैसी कीन कर

सकता है! अब मैं तुभो और तो क्या रीम दूँ, अपनी बेटी तुम्ते ब्याह देता हूँ।" देश आय, पुत्री का विवाह सेत-राम के साथ कर, अपना आधा राज दहेज मे दे दिया। एक मास तक तो सेतराम वहाँ रहा, फिर अपनी ली को साथ लिये अपने खामी 'राजा के पास चला आया। उसने म्रादरपूर्वक उसको रख लिया। यहाँ एक बार् एक भीमिया नाम के डोडिये ने श्राकर गैाएँ घेरीं। ग्वालों ने श्राकर प्रकार की कि १४० सवार साथ लिये भोमिया वित्त लिये जाता है। सुनते ही सेतराम असेला घोड़े पर चढ़ दै। श्रीर भीमिये को जा लिया। भोमिये ने कहा-" प्रारे रजपूत! हिथयार डाल दे श्रीर वापस चला जा । '' सेतराम ने उत्तर दिया-यदि तुमको अपना प्राम् प्यारा है तो वित्त और राख्न छोड़ दे और जीता जा, नहीं तो बार कर । भोमिये श्रीर उसके साथियों ने सात बोस तीर एक साथ चलाये सो सेतराम के लगे. युद्ध मचा। अंत में सेतराम ने भोमिये की मार लिया थ्रीर उसके साथ के सवार भागे, सी कितनेक को तो तीरों से मार गिराया और दूसरे शख छोड़ शरध में आये । उनकी मुश्के वाध, हिश्रयार सिर पर धर, गीवों समेत ध्रागे कर ले चला। राजा भी पीछे से चढकर चला था जब इसने इनको आते देखे तो जाना कि भोमिया ने सेतराम को मारा श्रीर वही चला श्राता है, परंतु जब लोगों ने श्रागे बढ़कर देखा तो जान पड़ा कि सेतराम शत्रु को बाँधे धन लिये आ रहा है। राजा ने वड़ी रीफ की, कई हाथा घोड़े दिये। कुछ समय पीछे सेतराम बड़े ठाट से अपनी रानी की लिये कन्नौज आया, पिता के चरणें पर गिरा, राजा बर्दाईसेन पुत्र को देख बहुत प्रसन्न हुआ श्रीर पिता पुत्र स्नानंद के साथ रहने लगे। कई वर्ष पीछे राजा वर्दाईसेन का शरीर छूट गया भ्रीर सेतराम पाट बैठकर कन्नीज का राज्य करने लगा श्रीर बड़ा प्रतापी राजा हुआ \*।

\* यह कहानी भाटों की कपोलकल्पना ही है। मला, कन्नीज के महा-राजा का पाटवी पुत्र, और अकेला निकलकर ४ रु० रोज पर कहाँ जाकर नैकर होवे। तदितिस्क जयचंद के पीछे तो कन्नोज पर राठे। हैं। का अधिकार रहना सिद्ध ही नहीं होता, और यदि रहे भी हैं। तो जयचंद का पुत्र हरिश्चंद्र वहीं का राजा होना चाहिए। क्या वदाई सेन उसी का विरुद्ध था, या कोई और दूसरा था; और फिर सेतराम ने भी कन्नोज ही पर राज किया, तो सीहा से कन्नोज छुड़ाया किसने १ इसी ख्यात में दूसरी जगह जहाँ वंशावली दी है वहाँ बदाई सेन, और सेतराम का नाम नहीं है। वहाँ राव सीहा के पीछे आसथान का नाम है जिसके उन्नर गादेवी इंदी (पिड़हार) बुद्धम मेहराजेत की पुत्री से 'धूहढ, धाँधल और चाचग नाम के पुत्र हुए थे।

### तीसरा प्रकरण

## राव छाड़ा—राणी बीराँ हुलणी का पुत्र टीडा

राव टीडा-इसकी एक राग्री तारादे वाग्र राग्रा वरजांगीत की बेटी थी, जिसके पेट से सलखा उत्पन्न हुआ था। राव टीडा श्रीर राव सामन्तसिंह सोनगिरा में मीनमाल के मुकाम पर युद्ध हुआ। सोन-गिरे हार खाकर भागे श्रीर टीडा ने उनका पीछा किया। सोनगिरे राव की राणी सीसोदणी सुबली भी युद्ध में साथ थो। उसके रथ की राठोड़ों ने जा घेरा। टीडा भी आगे मार्ग रोक खडा हो गया और कहा कि रथ फेर दे। सीसे दिशी बोली किस वास्ते १ राव टीडा ने **उत्तर दिया कि तुम्कको ले जाकर अपनी राग्री बनाऊँगा।** सीसो-दयों ने कहा यह बात तो तब हो जब तुम मेरे पुत्र की पाटवी करें। राव ने इसको मंजूर किया और सीसे।दशी को घर लाया, सुख हुआ धौर उसने पुत्र कान्हड्देव जाया । पाटवी वह हुआ । टीडा का बड़ा बेटा सलखा राज्य से वंचित होकर इधर उधर भटकता फिरा। राज्य की स्वामिनी सीसोदग्री हुई जो वह करे से। प्रमास । इसका एक पद कहते हैं--''सुवड़ीतीड़ै मिल गई, सी संबल सी सत्य।'' पीछे गुजरात के बादशाह की फौज मेहने पर आई, भगड़ा हुआ। राव टीडा मारा गया थ्रीर सलखा को कैंद कर मुसलमान साथ ले गए। राव कान्हड़देत्र पाट बैठा । राठोड़ों ने सलखा की छुड़ाने के कई प्रयत्न किए परन्तु कुछ न चलो। तब पुरेाहित बाहड़ व बीजड़ नाम के दे। भाई, जोगी का भेष धारण कर, कानों में मुद्रा पहन गुजरात गए। ये देानों रूप, रंग श्रीर शरीर में भी अच्छे थे श्रीर वीणा वजाने में

भी प्रवीख थे। नगर में घूम पड़ गई कि दो सुंदर जोगी बहुत हो उत्तम बीनकार आये हैं। बादशाह ने भी सुना और उनकी बुलाया। उन्होंने भी अपना गुख प्रकट कर शाह की रिक्ताया, तब बादशाह ने प्रसन्न होकर फर्माया कि जी चाही सी माँगी! इन्होंने हाथ जोड़कर अर्ज़ की कि हमारा भोमिया यहाँ क़ैद में है उसे छोड़ने का हुक्म दिया जावे। बादशाह ने पूछा कैन सा भोमिया, कहा मेहवे का राव सलखा। बादशाह ने उसे छोड़ दिया। ये उसे लेकर मेहवे आये और कान्हड़देव ने उसे जागीर निकाल दी। कान्हडदेव का पुत्र त्रिभुवनसी हुआ जिससे उदावत राठोड़ों की शाखा चलीक्ष।

राव धूहड़—राग्यी द्रोपदा, चहुवाग लखनसेन प्रेमसेनात की बेटी जिसके पेट से रायपाल, पीथड़, बाघमार, कीरतपाल श्रीर लग-इय नामी पुत्र हुए।

राव रायपाल—राग्धी रहादे भटियाग्धी रावल जेसल उसाकोत की बेटी, जिसके कान्ह, समरांग, लक्ष्मणसिंह श्रीर सहनपाल उत्पन्न सुए। (कर्नल टांड ने रावल जेसल का समय सं० १२०-६ से १२२५ तक दिया है।)

्राव कान्ह—राणो कल्याण्ये देवड़ी सलखा लूँभावत की बेटी जिसके पुत्र जालणसी, विजयपाल।

राव जाल ग्रसी—राग्यो सरूपदे गोहिलाग्यी गोदा गजसिहोत की बेटी, जिसका पुत्र छाड़ा।

<sup>ं</sup> जालोर के राव सायंतिस है का राव टीडा का समकालीन होना संभव है, पर तु मारवाड़ की ख्यात में तो राव टीडा का सिवाने के परमार राजा शीतल देव की सहायता में सुलतान श्रलावहीन खिलजी देहली के पादशाह के मुकाबले में मारा जाना बिखा है। राव टीडा के समय में गुजरात में जुदी बादशाहत स्थापित नहीं हुई थी। ही सुलतान श्रलावहीन ख़िलजी ने गुजरात बाधेलों से ले ज़रूर लखा था।

राव सलखा-राव सलखा के पुत्र नहीं था। एक दिन वह वन में शिकार के वास्ते गया और दूर जा निकला। साथ के लोग सब पीछे रह गये। जब तुषा लगी ताजल की खोज में इघर उघर फिरने लगा। एक स्थान पर उसने घूत्राँ निकलते देखा। जब वहाँ पहुँचा ता देखता क्या है कि एक तपस्वी बैठा तप कर रहा है। इसने उसके चरण छूकर अपना नाम ठाम बतलाया और कहा कि प्यासा हूँ, कुपा कर थोड़ा जल पिलाइए। तपस्वी ने कमंडल की तरफ इशारा करके कहा कि इसमे जल है, तू भी पी ले श्रीर अपने घोड़े की भी पिला। सलखा ने जलपान किया, घोड़े की भी पिलाया श्रीर देखा ती कमंडल ज्यों का त्यों भरा हुआ है, तब तो उसने जाना कि यह कोई सिद्ध है। हाथ जोड़ विनती करने लगा कि महाराज! आपकी कृपा से श्रीर तो सब श्रानंद है परंतु एक पुत्र नहीं है। जोगी ने श्रपनी भोली में से मस्म का एक गोला निकाला धौर ४ सुपारी। कहा यह भस्म और सुपारी राणी की खिलाना, उसके ४ पुत्र होंगे। पहले पुत्र का नाम मिल्लिनाथ रखना। सलला गोला थ्रीर सुपारी ले घर द्याया, राखियों को खिलाया, गर्भ रहे द्यीर ४ बेटे हुए, तब जोगी के श्राज्ञानुसार ज्येष्ठ पुत्र का नाम मल्लिनाथ रक्ला, श्रीर उसे जोगी का भेष धारण कराके युवराज बनाया। राव सल्ला के तीन राणियाँ थीं -एक जागीदे, चहुवाग मुंजपाल हेमराजेत की बेटी जिसके पुत्र मिद्धनाथ, जैतमाल; दूसरी राखी जे।इया धीरदेव की बेटी जे।इ-याखी, वीरमदेव की माता; तीसरी गोरज (गवरी) गोहिलाखी, जयमल गजसिंहोत की बेटी जिसका पुत्र सागीत था।

कान्हड़देव मेहवे में राज्य करता था। सलखा (ग्रपने भाई) को उसने सलखावासी एक गाँव जागीर में दिया, वह वहाँ रहता था। एक दिन वह अपनी राखी के वास्ते कुछ सामान खरीदने को मेहवे

त्राया धीर सीदा हो, एक राठी बेगारी के सिर पर मीट घर, घोड़े पर सवार हो लीटा। मार्ग मे जाते क्या देखा कि ४ नाहर एक नाले के पास बैठे हुए अपना भत्त्य खा रहे हैं। उनको देख सलखा घोड़े से नीचे उतर भूमि पर बैठ गया और राठी ने कहा कि मैं इस शक्कन का फल पूछ आऊँ। वह भागा हुआ राव कान्हड़देव' के पास आया और कहने लगा—सलखाजी आये थे। सीदा खरीद मेरे सिर पर गठड़ी घर अपने गुढ़े (गॉन) की जाते थे, तब यह शकुन हुए। जो राशी वह चीजें खावेगी उसका पुत्र राजा होगा। यह बात मैं तुमकी चिताने के वास्ते ग्राया हूँ। उन चीजों की सल्लाजी सहित मँगवा लीजिए। कान्हड्देव ने अपने प्रादमी भेजे कि जाकर सलखाजी को ले आयो। इधर सलखा ने दो एक घडी तक तो राठी की राह देखी थ्रीर उसे आता न देखकर गाँठ की द्यपने द्यागे घोड़े पर घर लिया श्रीर चलकर गाँव में पहुँच गया। कान्हड़देव के मनुष्य आये तो सलखा की वहाँ न पा पोछे लीट गये। पीछे से राठी भी सल्ला के पास गया धीर कहने लगा "रावली चार बेटे हींगे, वे इस धरती पर राज करेंगे थीर ठकुराई तुम्हारे घर में रहेगी"। "तुम्हारा कर दसीं, दिशा मे फैलेगा श्रीर पुत्र तुन्हारे महापराक्रमी होंगे"। राठी से शकुन का ऐसा फल सुनकर सलखा श्रति इर्षित हुत्रा ग्रीर उसे पगड़ी बँधवाई। दूसरे शक्किनियों से भी पूछा ते। उन्होंने भी वही बात कही। फिर मालाजी, वीरम, जैतमाल श्रीर सैाभत चार पुत्र सलखा के हुए; माला श्रीर जैतमाल एक श्री से श्रीर वीरम तथा सीभत दूसरी राणियों से।

राव मालाजी वा मिल्लिनाथ—जब माला बारह वर्ष का हुआ तब मेहवे राव कान्हड़ है के मुजरे की गया। राव ने भी उस पर बड़ी छुपा दशीई और कुछ रोजीना नियत कर दिया। साथ विठाकर भोजन कराने लगा। माला भी राव की सेवा भली माँति करता था। एक दिन राव कान्ह इदे शिकार की चढ़ा। उसके माई बेटे और राज-पूत भी सब साथ थे। माला भी चाकरी में था। जब राव मृगया कर पोछे फिरा तब माला ने राव का परला पकड़ा और कहने लगा कि घरती का भाग माँगूँ, छोडँ नहीं। राव ने बहुत सममाया, परंतु उसने एक न मानी। राजपूत सब दूर खड़े देखते रहे। कहने लगे कि काका भतीजे की लड़ाई में हम क्यों बीच मे बेलें, अपने आप निपट लेंगे। राव कान्ह इदे बेला कि माला! मैं तुम्ने तीसरा भाग दूँगा। तब माला ने कहा कि इस बात की अभो लिखत कर दो और राजपूतों की जमानत दिलवाओं तो छोड़ दूँगा। राव ने वहां इकरार लिख अपने राजपूतों की साचों करा दी और फिर राठौड़ियों ने आकर माला के माग की भूमि पर उसका अधिकार जमा दिया।

अब माला तन मन से राव कान्हड़देव की सेवा करता था। उसकी बुद्धिमान जानकर राव ने उसकी अपना प्रधान बना दिया। तब राव के सर्दार कहने लगे कि जिस ठाक्चर ने अपने भाई की प्रधान पद दिया उसका राज गया समम्मना। माला ने अपना अमल अच्छी तरह जमा लिया और राजकाज भी उत्तमता के साथ चलाने लगा, परंतु राव के राजपूत इस बात की पसंद न करें। एक बार दिल्ली के बादशाह ने देश मे दंड डाला और मेहवे में भी उसके किरोड़ो दंड उगाहने की आये। राव कान्हड़देव ने अपने सब सर्दार माई वेटों की एकत्र कर सलाह की कि अब क्या करना चाहिए। माला ने कहा कि दंड नहीं देंगे, करोड़ी की मारेंगे। यह मंत्र सब ठाक्करों के मन भाया। कहने लगे कि कैसे मारेंगे १ कहा इनकी जुदा जुदा कर भिन्न भिन्न स्थानों में ले जाकर मारता चाहिए। यह

सलाह सबने मंजूर की। किरोड़ी की बुलाकर कहा कि तुम अपने मादमियों की गाँव गाँव में भेजो सी पैसे वसूल कर लावें; भ्रीर निश्चय यह किया कि भाज के पाँचवे दिन दोपहर की सबका काम बना दिया जावे। बादशाही नौकरी में जो सर्दार था उसकी ते। माला अपने साथ ले गया और दूसरे आदमी पृथक् पृथक् स्थानीं में गये। दूसरे ते। सभी सर्दारी ने बादशाही नौकरी की नियत दिन पर मरवा दिया, परंतु माला ने किरोड़ी की बड़ो खातिर की ब्रीर पाँच दिन पोछे उसकी चुपके से कहा कि राव कान्हड्देव ने तेरे सब ब्रादिमियी की मरवा डाला है परंतु मैं तो तुक्ते नहीं माहँगा। किरोडी कहने लगा कि जो एक बार जीता जागता दिल्ली पहुँच जाऊँ तो मेहवे का मालिक तुभी करा दूँ। माला ने उससे वील वचन ले अपने आदमी साथ दे दिल्ली पहुँचा दिया। उसने जाकर बादशाह की हज़र में पुकार की कि मेहवे के राव कान्हड़देव ने बाद-शाही सब नौकरों की, जी मेइवे गये थे, मरवा डाला थ्रीर में माला की सबद से बनकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। माला इजरत का खास बेटा, बढ़ा थे। य श्रीर इजूर का ख़ैरच्वाह है। बादशाह ने माला को इजूर मे बुलाया। वह भी बड़े ठाट से दिल्ली गया ग्रीर दर्बार मे हाजिर होकर कदमबोसी की; वादशाह ने नवाजिश कर वहाँ रावलाई का टीका उसके सिर पर लगाया। कुछ दिन वह दिल्ली में रहा, पीछे से राव कान्हड़देव का शरीर छूट गया ग्रीर उसका पुत्र त्रिभुवन पाट बैठा, तब माला ग्रपने घर लीट प्राया। त्रिभुवनसी ने अपने राजपूतों को इकट्ठा कर माला से युद्ध किया और वायल हुआ। उसकी सेना भाग गई। उसका विवाह ईदे पड़िहारों के यहाँ हुआ था, इसिलए ससुरालवाले उसे ले गये धीर मरहम पट्टी कराने लगे। माला ने सोचा कि बादशाह ने टोका दिया तो क्या, जब

तक त्रिभुवनसी जीता है, राज मेरे हाथ लगने का नहीं। तव उसने त्रिभुवनसी के माई पद्मसिंह की मिलाकर उसे यह दम दिया कि जो तू त्रिभुवनसी की मार डाले तो तुम्ने मेहवे की गद्दों पर विठा दूँ। पद्मसिह राज के लोम से उसके भाँसे में आ गया। जाकर जो नीम के पट्टे उसके भाई के घावों पर वांघे जाते थे उनमें संखिया मिलाया। घावों द्वारा विव शरीर में ज्याप गया और त्रिभुवनसी काल प्राप्त हुआ। यह हत्या कर पद्मसिंह माला के पास आया और कहने लगा कि मुभे टीका दे। माला ने उत्तर दिया कि इस तरह टीका नहीं मिलता है, दे। गाँव ले ले और बैठा हुआ खा। दे। गाँव दे दिये। पद्मसिंह अपना सा मुँह लेकर चला आया। राव माला शुभ मुहूर्त दिखा मेहवे मे आकर पाट बैठा और अपनी आया दुहाई फेरी। सब राजपृत भी उससे आकर मिल गये और उसकी ठक्कराई दिन दिन बढ़ने लगी। राव वीदा ने मेहवा बसाया, पहले ये भिड़ मे रहते थे।

राव माला ने अपने भाई जैतमाल को सिघाड़ा जागीर मे दिया श्रीर द्विमात भाई वीरम श्रीर सीमत भी मेहवे के पास गुढा बॉध-कर रहने लगे। माला के पुत्र भी बड़े पराक्रमी हुए। वे वीरम को वहाँ रहने नहीं देते थे, तब वह जोइयो के पास जा रहा। (जोइये या यौद्धेय एक प्राचीन चत्रिय वंश है।)

रावल घड़सी भी माला की चाकरी में आत रहा और उसे अपनी कन्या विमलादे ब्याह दी। जगमाल मालावत, रावल घड़सी और हेमा सीमालोत तीनों से बड़ा मेल था। राव माला ने दिस्ली और मांडू के बादशाहों की फीजों से युद्ध कर उन्हें पराजित किया। यह बड़ा सिद्ध हुआ और उसने अपने पाटची पुत्र जगमाल के सिर. पर हाथ घरकर उसे युवराज बनाया।

एक बार बर्शात के मैासम में जगमाल ने हेमा सीमालेशत से कहा कि मेह बरसता है, पृथ्वी चारों ब्रोर रमग्रीक वन रही है, देश सुहावना लगता है, यदि रावलनी आज्ञा दें तो हम कुछ काल के लिए थल में चलकर रहें। हेमा ने रावलजी से आज्ञा ली। कहा १५-२० दिन रहकर लीट आवेंगे। रावल घड़सी, हेमा और जगमाल आखेट के वास्ते निकले। ऐसी सघन बनी में जाकर ठहरे कि जहाँ जाल थीर खेजड़ों की मंगी की लिये सूर्य का प्रकाश भी न पहुँचता था। बस्ती आखपास न थी। वहीं शिकार खेलने लगे। एक दिन प्रभात के समय ये घोड़ों पर सवार हो वन-विहार की चले। कुछ दूर पर गये थे कि एक साठो (३० पुरुष गहरा) कूँवा नज़र द्याया। पुरुष तो उसको जोत जल निकाल गाँव में चले गये थे, कोवल एक स्त्री रह गई थी। उसने लाव को समेट कंधे पर लटकाई। चरस भूण की बॉह में डाले श्रीर सिर पर पानी का भरा हुआ घड़ा धरे वह जा रही थी। इन्होंने उससे पूछा कि मेहवे का मार्ग किथर है तो उसने अपना हाथ लंबा कर मार्ग बतला दिया। यह देख-कर सबको बड़ा म्राश्चर्य हुम्रा। म्रापस में कहने लगे कि ठाकुरे। इस बाला का बल देखा, कितना भार उठाये हुए है। उनमें से एक राजपूत ने घे। इं से उतरकर उस क्षी का सारा बे। अपनी ढाल में धर लिया श्रीर उसे उठाने लगा, परंतु ढाल न उठ सकी। हेमा ने ध्रपने एक साथो को मेज उससे पुछवाया कि वह कुमारी है या विवाहिता। जब जाना कि कुमारी है, तब ते। सब घे। हो को छोड़ छोड़कर उसके साथ हो लिये, आगे बम्ती आई। एक -राजपूत सेल सँभाले खड़ा था। इन्होंने उससे पूछा कि वस्ती किसकी है! राजपूत-जी सोलंकियों की। प्रश्न किया कि यह किसकी बेटी है! राजपूत—यह भी राजपूत ही की लड़की है। पूछा—

ठाकुर, तुम्हारी क्या जाति है! राजपूत—मैं भी सेलंकी हूँ। ये सब उसके घर उतर पड़े। गाँव के दूसरे लोग भी आये, सब मिलकर इनका अतिथि सत्कार करने लगे। फिर हेमा ने लड़की के पिता को बुलाकर कहा कि तुम अपनी बेटो का विवाह कुँवर जगमाल के साथ कर दे।। राजपूत बेले—जी 'हम मालाजी के राजपूत, किसान लोग, जंगल के रहनेवाले हैं, हमारा बड़े आदिमियों से कैसा संबंध!" 'हमारे बालक राजरीतियाँ क्या समम्में! ये तो राजा हैं और हमारे छोक तो गँवार लोग हैं।" तब हेमा ने कहा—ठाकुर! कुछ भी हो, राजपूत की बेटो है। संध्या समय वास खड़े कर, चमरी बाँध, जगमाल का विवाह कर दिया। तीन चार दिन वे वहाँ रहे। सोलंकणी सगर्भी हुई। जगमाल मेहवे आया और अपनी स्नो को पीहर ही में छोड़ी। दिवस पूरे होने पर उसके पुत्र जन्मा। नाम कुंभा रक्खा और वह निहाल ही में पलने लगा।

मालाजों के राजसमय में बादशाही फीज मेहवे पर आई।
माला ने अपने उमरा की बुलाकर पूछा कि अब क्याकरना चाहिए।
वे लोग कहने लगे कि तुकों से युद्ध कर उन्हें जीत लेने की तो
हमारे में सामर्थ्य नहीं। हेमा ने कहा—तो रात को छापा मारें।
सबकी यही सलाह ठहरी। मालाजों के हुक्म से सर्दारों के नाम
लिखे गये और उनकी आज्ञा हुई कि शवखून मारो! तुर्क जहाँ रात
रहते वहाँ काठ के खंभीं से कनातें लपेटकर घर से बना लेते थे
और उनके अफ़सर ऐसी रचा के घरों में ठहरते थे। जब सेना
मेहवे के निकट आ पहुँची तो उन्होंने रितवाह देने की तैयारी की।
जगमाल मालावत, कूंपा मालावत, हेमा सोमालोत, इन
सर्दारों ने अफ़सरों को मारने का जिम्मा लिया और यह ठहराव
किया कि मुगल सर्दार घरों में रहते हैं सो थानों को तोड़कर घोड़ों

को घर में ले जाना श्रीर सर्दार पर वाव करना चाहिए। हर एक अपने किये हुए मार्ग में अपना घेड़ा ले जावे, दूसरे के बनाये मार्ग से न ले जाने पाने । ऐसा ठहरान कर पहर भर रात्रि गये दूसरे सवारों को तो शाही सेना पर पठाया धीर ये चारीं सर्दार अफसरों के मकान पर चले। हेमा सीमालीत ने पहले शंभा तीहर कनात में गली फीड़ सेनानायक पर जा घाव किया श्रीर उसकी सारकर उसके सिर का टाप उतार लिया। जगमाल ने बोड़ा दबाया परन्तु खंभा टूटा नहीं, तब हेमा के किये हुए मार्ग में अपने धोड़े की ले आया और घाव किया। हेमा ने यह देख लिया। सर्दार मारा गया, मुगल सेना भागी थ्रीर राठीड़ों ने उसकी लूटा। प्रभात होते रावलजी के मुजरे की आये। रावल भी दर्बार जेड़ बैठा श्रीर सबका मुजरा लिया। उस वक्त कुँवर जगमाल बोला कि सेनापति को मैंने मारा है। तब हेमा से न रहा गया। वह कहने लगा कि कुछ निशानी बताग्री। रावल ने भी यही कहा कि जिसने मारा होगा उसके पास कोई निशानी अवश्य होगी। हेमा ने तुरंत टोप निकालकर सामने रख दिया श्रीर कहने लगा जगमाल-जी ! मैंने मारा से। तुम ही ने मारा है, हम ते। तुम्हारे राजपूत हैं, तुम हमारी इज़्जत जितनी बढाग्री उतना ही अच्छा है, न कि ऐसा कहने से। मेरे किये हुए मार्ग में तुम अपना घोड़ा लाये श्रीर मुर्दे के ऊपर घाव किया, यह तुम्हारी भूल है। हमारा आपस मे पहले ही यह ठहराव हो गया था कि एक के किये हुए मार्ग मे दूसरा अपना घोड़ा न लावे, अपनी अपनी गली आप कर हो। इस बात पर जगमाल हेमा से खीम गया।

कुछ समय बीतने पर जगमाल ने हेमा से कहा कि "हेमाजो, तुम अपना घोड़ा हमको दो और इसके बदले तुम दूसरा घोड़ा ले लो।" हेमा ने उत्तर दिया—कुँवरजी! मेरे पास जो घोड़े राजपूत हैं वह तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे काम के वास्ते ही हैं। कुँवर बोला-नहीं, यह घोड़ा तो मुमको देना ही पड़ेगा । तब ते। हेमा को भी जोश श्रा गया। कह दिया कि राज! घोड़ा तो मैं न दूँगा। कुँवर ने कहा—तो तुम मेरे चाकर नहीं। हेमा—नहीं तो न सही। इतना कह मेहना छोड़ श्राप घुघरोट के पहाड़ो मे जा रहा श्रीर मेवासी बन गया। वह मेहवे के इलाके की उजाड़ने लगा। यहाँ के १४० गॉवों मे उसकी धाक से धूँवॉ तक न निकलने पाता था लोग भाग भागकर जेसलमेर जा बसे। हेमा के डर के मार वहाँ कोई रहा नहीं। कई साल तक तो यह उपद्रव लगा रहा परंतु जब राव माला रोगश्रस्त हुन्ना श्रीर शरीर बहुत निर्वल हो गया, श्रंतकाल भ्रांखों के भ्रागे फिरने लगा, तब उसने भ्रपने बेटे पोते कुटुंब परि-वार श्रीर राजपूत सर्दारीं को अपने पास बुलाया श्रीर कहने लगा कि इतने दिन तो मैं देश में बैठा था, अब मेरा काल निकट था गया है। ज्यों हीं मैंने कूच किया कि हेमा मेहवे के दर्वाजों पर आकर घाव करेगा श्रीर गढ़ की प्रोल पर छापा मारेगा। है कोई ऐसा राज-पूत जो हेमा को मारे ? रावल ने ये शब्द दे। तीन बार कहे परंतु किसी ने जबान तक न खेली। (जिस सोलंकनी की जगमाल व्याह-कर उसके पीहर छोड़ ग्राया था, उसके पेट से कुंभा ने जन्म लिया. यह ऊपर लिख आये हैं। जब कुंभा सयाना हुआ ते। वह अपने दादा को पास आ गया था। वह बड़ा तेजस्वी और वलवान था)। जब किसी ने मालाजी के प्रश्न का उत्तर न दिया ता क्लंभा कहने लगा--''ठाकुरे।! वोलते क्यों नहीं हो; खेड़ में रहनेवाले घोड़े राजपूत थ्रीर रावलजी की ब्राज्ञा !" राजपूत बेाले-"जी ! हेमा पर वीड़ा डठाना है और घुघरोट के पहाड़ हैं। तुम भी ती पाटवी कुँवर के पुत्र हो, क्यों नहीं बोड़ा भेलते।'' कुंभा ने भट यही कहा कि "बहुत अच्छा।'' उठकर मालाजी से मुजरा किया और कहा 'बाबाजी! इतने दिन तो हेमा ने उजाड़ किया परंतु अब वह किसी प्रकार का विगाड़ करे तो कुंभा उसका ग्यारह गुना भर देगा।'' रावलजी ने पैत्र की पीठ आपकर कहा—'शाबाश कुंभा! मैं भी यही जानता आ कि हेमा पर बीड़ा तू ही उठावेगा।'' फिर रावल ने अपनी तलवार और कटार कुंभा को दी, बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी सवारी का घोड़ा दिया। कुंभा जब वहाँ से चला गया ते। सर्दार लोग हँसकर आपस मे कहने लगे कि 'हम जानते हैं, कुंभा नि-हाल में जाकर मैंड़ों पर कटार चलावेगा।'' यह बात कुंभा के कान तक पहुँच गई कि राजपूत उसकी हँसी करते हैं।

बहुत समय न बीता था कि राव मालाजी परमधाम पहुँचे धौर जगमाल पाट बैठा। यह समाचार हेमा की भी पहुँच गये कि रावल मालाजी मर गये हैं और कुंभा ने मेरा उपद्रव दूर करने का बीड़ा उठाया है। तब वह भी मन में संकोच लाकर बैठ रहा और यह अवसर दूँ दुने लगा कि कुंभा कहां जावे तो में धावा मारूं, परंतु कुंभा निरंतर सावधान रहता, शक्ष सजे रखता, दो घोड़े सदा कसे कसाये तैयार रहते थे। काल पाकर हेमा पर कुंभा का आतंक जम गया और उसने देश में दै। इना छोड़ दिया। यह चर्चा सारे देश मे फैल गई और उमरकोट के धग्री सोहाराव मांडग ने भी सुनी कि कुंभा ऐसा राजपूत है जिसकी धाक ने हेमा को ठिकाने बिठा दिया और मेहवे की मूमि बसने लगी है। ऐसे पुरुष को कन्या देनी चाहिए। उसके सब राजपूत भी इससे सहमत होकर कहने लगे कि यह तो आपने अच्छा विचारा। मांडग ने ब्राह्मण को बुलाकर नारियल उसके हाथ दिया और उसको समभाकर

कदा कि यह नारियल कुंभा जगमालीत की मेहने जाकर वँधाओ श्रीर कही कि राव मांडग श्रपनी कन्या का संबंध श्रापके साथ करता है। ब्राह्मण मेहवे श्राया श्रीर जो नारियल लाया था. ग्रम-महर्त दिखाय कुंभा को भिलाया। कुंभा ने भी उठ जुहारकर नारियल लिया श्रीर कहा राखा ने मुफ्तको राजपूत वनाया, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाई। फिर ब्राह्मण को बहुत सा धन दे बिदा किया श्रीर कहा कि राणाजी से मेरी श्रीर से इतनी विनती कर देना कि मैं अभी विवाह करने की न आ सकूँगा, क्यों कि मैंने मेहवा छोड़ा नहीं कि हेमा उस पर चढ़ श्रावेगा। त्राह्मण ने ऊमरकोट श्राकर रागा मांडग को सब वृत्तांत सुनाया। रागा बोला कि बात ठीक है, श्रीर कुंभा ऐसा राजपूत है कि बसकी मैं अपनी कन्या वहाँ ले जाकर ब्याह दूँ तो भी बुरा नहीं। तहुपरांत मांडण ने उत्तर भेजा कि मेहवा से अमरकोट एक सौ कोस के श्रंतर पर है, पचास कोस इम साम्हने श्राते हैं श्रीर पचास कीस तम आश्री। कुंभा ने अपने विश्वासपात्र श्रादमी के साथ कह-लाया कि स्राप बहुत चुपके स्राना, विशेष धूमधाम न करना। राणा घोड़े, घादमी, रथ लेकर नियत स्थान पर पहुँचा। कुंभा भी आ गया। अपने जामाता को देख राखा बहुत प्रसन्न हुआ। विवाह कर दिया, इथलेवा ( पाणिशहण ) छोड़ते ही कुंभा ने बिदा मॉगी। साले ने कहा कि राजलोक (ठक्कराणी श्रादि) चाहती हैं कि दे। पहर रात तो यहाँ रहें। ऐसी बातें कर ही रहे थे कि एक कासिद ने ब्राकर खबर दी कि "हेमा मेहने ब्राया ब्रीर दर्वाजे पर पहुँच घावा किया है। '' हेमा के गुप्तचर फिरते ही रहते थे। वह इसी ताक मे था कि कुंभा थोड़ा सा भी कहीं जावे कि मैं मेहवे मे प्रवेश करूँ। सुनते ही कुंभा तुरंत घोड़े पर चढ़ वैठा और वाग डठाई।

राणा मांडण के पाटवी पुत्र ने कहा-जहनोईजी, दुलहन का मुख ते। देख लो। कुंभाने घोड़े चढ़े ही रथ पर से एक ब्रोर की खोली डठाकर धपनी जिया का मुखचंद्र देखा और कहा—''वाह वाह, सुख रायसिह भी साथ हो लिया। वह बडा तीरंदाज उसका तीर कभी खाली जाता ही न था। उसने कहा-कुंभाजी! मेहवे जाकर क्या करेगे। आड़े मार्ग पड़ी श्रीर घुँघरीट के घाटे की राह ली जिससे हेमा की जा लेवे। कुभा-तुम घाडायत सब रास्तों के जाननेवाले हो। मुक्ते मार्ग की सुधि नहीं, जैसा डिचत हो वही मार्ग लो। वे सीधे घुषरोट को चल पड़े। दो पहर रात धीर दे। पहर दिन बराबर घोड़े दवाये चले गये। मेवाल के कूदे पर पहुँचे, उसकी बहता पाया। एक पनिहारिन वहाँ जल का घड़ा भर-कर उस मेवाल की कहने लगी कि भाई ! थोडा मेरा घड़ा उठा दे। पनिहारिन ने कई बार कहा परंतु मेवाल ने कुछ ध्यान न दिया। यह दशा देख कुंभा से न रहा गया। वह मेवाल की कहने लगा कि "ग्ररे ! तू मर्द है, मुख पर मूं क्र रखता है, इस बेचारी का घड़ा क्यो नहीं उठवा देता !" मेवाल तमककर बोला कि "ऐसे उतावले हो तो स्राप ही उठा दीजिए। तब तो कुंभा ने निकटे पहुँचकर एक हाथ से घड़ा उठाया **ध्रीर पनिहारिन के सिर पर रखने को** था कि घोड़ा चमका। कच्छी तुरंग था। एक, दो, तीन, चार टप्पे भरकर छलांगें मारने लगा। इतने पर भी कुंभा ने हाथ से घड़ा न छोड़ा थ्रीर घोड़े की ठण्डा कर पनिहारिन से कहा-वाई निकट था! जब पास ग्राई तो कुंभ उसके सिर पर घर दिया। पनिहारिन उसकी श्रोर ध्यान से देखकर कहने लगी—''वीर ! तू कुंभा जगमालोत तो नहीं है ? ' क़ुंभा ने उत्तर दिया "हाँ, मैं वही हूँ।" पनिहारिन-तू हेमा के पीछे जाता है ? कुंमा — "हाँ।" पनिहारिन — हेमा तो घर

गया होगा, तू पुरुषों मे रह समान होकर उसका पीछा क्या करता है। वह ते। यम की दाढ़ में पड़ चुका। भागे हुए की क्या मारना। तू लीट जा। वह कभी न कभी ग्राया ही रहेगा। कुंभा- 'मैंने रावलजी को वचन दिया है।" अब वहाँ घोड़े छोड़ दो कोस तक पैदल बढ़ गये। आगे देखते क्या हैं कि हेमा और उसके साधी राजपूत उतरे हैं, कलेवा मँगाथा गया है और सब बैठे खा रहे हैं। हेमा डोरड़ा गा रहा है-- ''लाडा थारे डोरड़ें बीस गांठ हो'' ( हे वर ! तेरे डोरे मे बीस गाँठें हैं ) इतने में कुंभा जा पहुँचा । हेमा के साथियों ने शोर मचाया कि ''साथ ! साथ !'' सँभलने ही न पाये थे कि कुंभा सिर पर जा खड़ा हुआ। उसे देख हेमा ने कहा-- "शाबाश क्रुंभा शाबाश ! मेरा पीछा तूने किया। '' इतने मे ते। रायसिंह भी आ पहुँचा। हेमा कहने लगा- 'कुंभा ! दूसरों को क्यां वीच में डालता है, इम दोनों ही लड़ें।" तब कुंभा अपने घोड़े से उतर पड़ा। रायसिंह ने उसे रोका, कहा क्यों उतरता है ? मेरे हाथ देख कि अभी सबको कबृतरों की भाँति बींधकर चुन लूँगा। र्कुभा ने कहा "रावल मिन्न-नाथजी की श्राण है जी सुक्तेरोका तो । " उतरकर हेमा के पास गया। हेमा ने जुहार किया थीर कहा कुंभा ! पहले घाव तू कर ! कुंभा कहता है-हेमाजी! यह नहीं होने का, पहले तुम्हीं वार करे।! हेमा-भाई, तू बालक है। मैंने तो अब अवस्था कर ली है, तेरे शरीर मे अब तक लोह नहीं लगा है इसलिए पहला हाथ तू ही कर ले। मैं ता बड़ा हूँ, बालक पर पहले हाथ चलाना मुभो शोभा नहीं देता। तव कुंभा ने उत्तर दिया- ''हेमाजी ! उसर मे तुम अवश्य बड़े हो, परन्तु पद में मैं तुमसे बड़ा-हूँ। तुमने हमारा श्रन्न खाया है, हमारे चाकर हो; इसलिए बृद्ध मैं हूँ। तुम चोट करो !" हेमा ने कहा-जो ऐसा ही है तो सँभाल! श्रीर हाथ मारा जो कुंभा का टोप चीर.

खोपरी काट, भौंह के पास से कान पर आती खटकी; फिर कुंभा ने वार किया श्रीर हेमा के देा दुकड़े कर दिये। जब वह गिरा ते। कुंभा ने अपना कटार खींच उसके हृदय में इस जोर से मारा कि कटार की ताड़ियाँ टूट गई । उस वक्त कुंमा कहता है कि ''मालाए ! श्रब तो यह कहोगे कि कटार हेमा की छाती में दूटा है। मैंढ़ों पर नहीं दूटा। यह शब्द मुख से निकलते ही क़ुंभा का शाण निकल गया। हेमा में अब तक प्राण शेष थे। इतने में तो मेहने से राव जगमाल भी वहाँ आ पहुँचा। हेमा को सूचना हुई कि साथ आया है। पूछा कौन है १ कहा राव जगमाल। 'उसे कह दे। कि एक घडी तक मेरे पास न ब्रावे। अब हेमा के शब्द जगमाल की सुनाये गये तो उसने पुछवाया कि इसका कारण क्या १ हेमा उत्तर देता है कि हे जगमाल ! तैंने दे। बड़े अपराध किये हैं इसलिए मेरा जी निकल जावे तब आना। पुछवाया कि मेरे वे अपराध क्या हैं ? हेमा-प्रथम ता यह कि तूने मेरे जैसे रजपूत की घोड़े के वास्ते निकाला श्रीर सात वर्ष तक मेहने की धरती की उजाड़ रक्खा। यदि ऐसा न करता तो च्राज बहुंत सी धीर भूमि भी मेहने के १४० गॉवों के साथ जुड़ जाती श्रीर वह राज्य प्रवल पड़ जाता। दूसरा—तूने कुंभा की माता की दुहागन बनाया । यदि उसके साथ सहवास किया होता ते। कुंभा जैसे थ्रीर भी दे। चार पुरुषरत्न पैदा हो जाने से तेरे घर की शोभा बहुत बढ़ जाती। यदि ये दो मोटे अवगुण तेरे में न होते तो आज कौन ऐसा था जो तेरे राज्य की तरफ आँख उठाकर भी देख सकता। यह कहते ही हेमा का हंस भी उड़ गया। जगमाल उतरकर आया थ्रीर सबने मिलकर दोनों का श्राग्नसंस्कार मेहवे में ग्राकर जगमाल ने हेमा के पुत्र की बुलाया ग्रीर **डसे अपने पास रक्खा। कुंमा की ठक्कराणी सो**ढी का रथ भी इस

अर्से में महेवे आ पहुँचा था। वह अपने पति के पोछे सती हुई और राव जगमाल सुख से राज करने लगा।

#### दोहा

हेमो होठ डसेह खंखड़गा ज्यूँ आछट्याँ। खत्री मंहि भाँजेह कुंभै काणै ठैगई॥१॥ घणो बखाएँ घाव कुंभा तुँ भागै कमल। हेमो जिग्र हाथां मुंह पड़ियो मख कै जही॥२॥ डसे अहर जमदूत मछर छिलैते मेलियो। कुंभावालो कूँत हेमै बखसां सर हुवे।॥३॥

रावल मिल्लिनाथ के मरने पर उसका पुत्र जगमाल महेवे की गहां पर बैठा। उसकी चहुवाण वंश की राणी के तोन पुत्र थे—मंडलीक, भारमल और रणमल। जब राव जगमाल ने दूसरा विवाह किया तो चहुवाण राणी कठकर अपने पुत्रों सिहत महेवा के निकट तलवाड़े चली गई। राव जगमाल उसे मनाने की भी गया, परंतु वह न मनी, और अपने पीहर बाहड़मेर आ रही। जगमाल के साथ आदमी बहुत थे। वे चहुवाणों का उजाड़ करने लगे; तब बाहड़मेर के स्वामी चैहाण सूजा ने जाना कि ये बुरे हैं, अपने भानजों से कह दिया कि "तुम और जगह जा रहे।", परंतु उन्होंने माना नहीं, तब चहुवाणों ने मंडलीक की घोड़ियों की पूँ छें काट डालों और उसकी मेंसों की पीठ पर खौलता हुआ तेल डाल उन्हें जलाया। मंडलीक को मामा की यह हरकत बहुत बुरी लगी और अवसर पा उसने भोजन करते समय साथियों समेत उसे मार डाला, बाहड़मेर व कोटड़ों, ले लिया और राव जगमाल को इसकी सूचना दी। राव बहुत प्रसन्न हुआ और मंडलीक को महेवा, भारमल को बाहड़मेर और रायमल को कोटड़ा दिया।

# चौथा प्रकरण

### बीरमदेव सलखावत

बीरम महेवे के पास गुढ़ा बॉधकर रहता था। महेवे में खूत कर कोई अपराधी बीरमदेव के गुढ़े में आ शरण ले लेता ता वह उसे रख लेता श्रीर कोई उसकी पकड़ने न पाता। एक समय जोइया दल्ला भाइयो से लड़कर गुजरात में चाकरी करने चला गया; बहुत दिनों तक वहाँ रहा और विवाह भी कर लिया। अब उसकी इच्छा हुई कि स्वदेश में जाना चाहिए, अपनी क्षो को खेकर चला, मार्ग में महेवे पहुँचकर एक कुम्हारी के घर डेरा किया। कुम्हारी से कहा कि बाल बनाने के वास्ते किसी नाई की बुला दे। वह नाई की ले आई, बाल बनवाये। नाई की जात चकोर होती है, चारों थ्रोर निगाह फैलाई, ष्रच्छो घोड़ी, सुन्दर स्नी देखी धीर यह भी माप लिया कि द्रव्य भी बहुत है, बुरन्त जाकर राव जगमाल से कहा कि स्राज कोई एक धाड़ेती यहाँ आकर अमुक कुम्हार के घर उतरा है, उसके पास एक भ्रच्छो घोड़ी है भ्रीर स्त्री भी उसकी निपट सुन्दर माने। पियानी ही है। जगमाल ने अपने आदमी भेजे कि जाकर खबर लाओ कि वह कीन है। गुप्तचर कुम्हार के घर आक्र सब देखभाल कर तब कुम्हारी ने दल्ला की कहा कि ठाकुर ! तुम्हारे पर चूक होगा। दल्ला उसका ग्रमिप्राय न सममा, पूछा क्या होगा ? बोली. बाबा तुम्हें मारकर तुम्हारी घोड़ो और गृहिसी को छीन लेगे।

दल्ला—कीन। कुम्हारी—इस गाँव का ठाकुर। दल्ला—िकसी तरह बचाव भी है। सकता है ?

कुम्हारी—यदि वीरमजी के पास चले जाश्रो, तो बच जाश्रो।

उसने चड घोड़ी पर पलाण रक्ला श्रीर की की लेकर चल
दिया, बीरम के गुढ़े में जा पहुँचा। जगमाल के श्रादमी श्राये,
परंतु उसकी वहाँ न पाकर लैंटि गये श्रीर कह दिया कि वह तो गुढ़े
को चला गया। पाँच सात दिन तक बीरम ने दल्ला को रक्ला,
उसकी भन्ने प्रकार पहुनई की, बिदा होते वक्त उसने कहा कि बीरम!

श्राज का शुभ दिवस सुभे श्रापके प्रताप से मिन्ना है, जे। तुम भी
कभी मेरे यहाँ श्राधोगे तो चाकरी पहुँचूँगा, मैं तुम्हारा रजपूत हूँ।
बीरम ने कुराजतापूर्वक उसे श्रापने घर पहुँचवा दिया।

मालाजी को पात्रों श्रीर बारमदेव से सदा खटाखट होती रहती थी, इसलिए महें का वास छोड़कर बारम जैसलमेर गया; वहाँ भी ठहर न सका श्रीर पीछा नागार श्राया, जहाँ वह लगा गाँवों को लूटने श्रीर घरती में बिगाड़ करने, परंतु जब देखा कि श्रव यहाँ रहना कठिन है तो जांगलू में ऊदा मूजावत के पाल पहुँचा। ऊदा ने कहा कि बीरमजी! सुक्तमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं तुमकी रख सकूँ, तुम श्रागे जाश्रो; तुमने नागार में उजाड़ किया है सो यहि चहाँ का ख़ान वाहर लेकर श्रावेगा तो उसकी मैं रोक दूँगा। तब बीरम जोइयावाटी में चजा गया। पीछे से नागार का ख़ान चड़कर श्राया, जाँगचू के घेरा लगाया, ऊदा गढ़ के कपाट मूँद भीतर वैठ रहा। ख़ान ने उसे कहलाया कि माल ला श्रीर वहाँ केह में पड़ा। उससे बीरम को मांगा तो कहा कि "बीरम मेरे पेट में है, निकाल लो।" ख़ान ने ऊदा की मा को बुलवाया श्रीर उससे कहा कि या तो वीरम को वता नहीं तो ऊदा की खाल खिचवाकर उसमें सुसा

भरवाऊँगा। उदा की माता ने भी वही उत्तर दिया कि "बीरस ऊदा की खाल मे नहीं है, उसके पेट मे है सो पेट चीरकर निकाल लो।" उसके ऐसे उत्तर से ख़ान खुश हो गया, अपने साधवाली से कहने लगा-- "यारो ! देखा राजपूतानियों का बल, कैसी निघड़क होती हैं। ऊदा को वृद से छोड़ा और बीरम का अपराध भी चमा कर दिया। बीरम जोइयों के पास जा रहा। जोइयों ने उसका बहुत ग्रादर सत्कार किया, जाना कि यह ग्राफत का मारा यहाँ आया है। पास क् चे न होगा सो दाग मे उसका निस्वा (भाग) कर दिया थ्रीर बड़ा स्नेह दरसाया। बीरम के कामदार दाग उगाहें तव कभी कभी तो सारा का सारा ले प्रावे थ्रीर जोइयों को कह दे कि कल सब तुम ले लेना। यदि कोई नाहर बीरम की वकरी मार डाले ते। एक के बदले ११ वकरियाँ ले लेवें धीर कहैं कि नाइर जोड़यों का है। एक बार ऐसा हुआ। कि आभोरिया भाटी बुक्त ग्रा को, जे। जो इयों का मामा व बादशाह का साला या धीर अपने भाई सहित दिल्ली सेवा मे रहता था, वादशाह ने मुसल-मान बनाना चाहा, वह भागकर जोइयों के पास छा रहा। उसके पास बादशाह के घर का बहुत माल, तरह तरह के गदेले, गालीचे श्रीर बढ़िया बढ़िया वक्ताभूषण थे। वे बीरम ने देखे श्रीर उनको ल्ने का विचार किया। अपने आदिमियों का कहा कि अपन बुक्तगा को गोठ जीमने के वहाने उसके घर जाकर मार डालें श्रीर माल ले लेवे। राजपूत भी सहमत हो गये। तब बीरम ने दुक्स्य को कहा कि कभी हमें गोठ तो जिमाग्रो! बुक्स्य ने खीकारा, तैयारी की ग्रीर बीरम को बुलाया। वहाँ पहुँचते ही वह बुक्कण को मार उसका माल असवाब और घोड़े अपने डेरे पर ले आया। तव तो जोइयों के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यह जोरावर आदमी

घर में थ्रा घुसा से। अच्छा नहीं है। पॉच सात दिन पीछे बोरम ने ढोल बनाने के लिए एक फरास का पेड़ कटवा डाला। उस की पुकार भी जे।इयों के पास पहुँची, परंतु वे चुप्पी साध गये। हम बीरम से भगड़ा करना नहीं चाहते हैं। एक दिन बीरम ने दुबा जोइये ही को मारने का विचार कर उसे बुलाया। दुबा खर्सल ( एक छोटी इत्तकी गाड़ी ) पर बैठकर आया, जिसके एक तरफ घोड़ा थ्रीर दूसरी तरफ वैल जुता हुआ था। वोरम की स्त्री मांग-लियायी ने दल्ला की अपना भाई बनाया था। उसने जान लिया कि चूक है, से। जल के लोटे में दातन डालकर वह लोटा दल्ला के पास वह समभ्र गया कि दग़ा है। चाकर से कहा कि मेरा पेट कतकता है सो जंगज जाऊँगा, फिर खरसल पर बैठ घर की तरफ थे। ड़ी दूर पहुँच बैल व खरसल को ते। वहां छोड़ा थै। र भ्राप घोड़े सवार हो घर पहुँच गया। घोड़े के स्थान पर एक राठी ज्ञुतकर खरसल खोंचने लगा, बीरम अपने रजपूतों की इकट्टे कर रहा था। जब वे सलाह कर श्राये श्रीर दल्ला की वहाँ न देखा तव पूछा वह कहाँ गया है ? चाकर ने कहा जी ! 'उसका पेट कसकता था सो जंगल गया है। तब तो दलिया गहलेश बील उठा कि दबा बीरम ने कहा कि खासल चड़ा कितनी दूर गया होगा, चली अभी पकड़ लेवे हैं। राजपूत ने कहा खरसल छोड़ घोड़े चढ़ गया। इन्होंने एक सवार ख़बर के लिए भेजा। उसने पहुँचकर देखा ता सचमुच एक तरफ़ बैल और दूसरी तरफ़ आदमी जुता खर-सल खींचे लिये जाते हैं। उसने लीटकर खबर दी कि दला तो गया। सब कहने लगे कि भेद खुन गया, अब जोइये ज़रूर चढ़-कर ग्रावेंगे। दूसरे ही दिन जोइयों ने इकट्टे हे। कर वीरम की गै।वें को घेरा। ग्वाल भ्राकर पुकारा, वीरम चढ़ घाया। परस्पर युद्ध ठना, बीरम और दयाल जोइया भिड़े, बीरम ने उसे मार ता लिया परंतु जीता वह भी न बचा और वहीं खेत रहा।\*

बीरम के साथी राजपूत गाँव बढ़ेरण से बीरम की ठक्कराणी को लेकर निकले। मार्ग मे जहाँ ठहरे वहाँ धाय ने एक आक के भाड़ के नीचे बीरम के एक वर्ष के बालक पुत्र चूंडा की सुलाया, परंतु चलते वक्त उसको उठाना भूल गई। जब एक कोस निकल गये, तब बालक याद श्राया, तुरंत एक सवार इरीदास दल्लावत पीछा दे। इस रथान पर पहुँचकर क्या देखता है कि एक सर्प मूं डा पर छत्र की भाति फण फैलाये पास बैठा है। यह देख पहले तो इरीदास को भय हुआ कि कहीं बालक पर आपित ते। नहीं आ गई है। जब थोड़ा निकट पहुँचा तो सर्प वहाँ से हटकर बाँबी में घुस गया और सवार चूंडा को उठाकर ले आया, माता की गोद में दिया और सारी रचना कह सुनाई। आगे जाते हुए मार्ग में एक राठी मिला। उसको सब हकीकत कह इसका फल पूछा। राठी ने कहा यह बाक्षक छत्रधारी राजा होगा। ये लोग पडोलियाँ में थ्राये। वहाँ राजी लोग इकट्ठे हुए। चूंडा की माता ने कहा कि मेरे पति से दूरी पड़ती है, मुभ्ते ते। इसी से काम है, इसिलए मैं सती हो ऊँगी। फिर चूंडा को धाय के सुपुद्दे कर कहा कि ''पृथ्वी माता श्रीर सूर्यदेव इसकी रचा करे। तू इसे लेकर श्राल्हा चारण के पास चलो जाना।" फिर चूंडा की माता धौर मांगलि-याणी दोनों सती हुई और साथ सब बिखर गया। चूंडाजी के

<sup>ं</sup> किसी ख्यात में ऐसा भी बिखा मिछता है कि जोइये बीरम से खारे थे, परंतु दुछा जोइया बीरम के उपकार का स्मरण रख उसकी सहायता देता था इस बिए दूसरे जोइयों ने दछा वी मारना चाहा थ्रीर बीरम उसकी रचा करने में मारा गया '

दूसरे तीन भाई गोगादेव, देवराज और जैिंसह को उनके मामा उनकी नित्हाल को ले गये और चूंडा को आल्हा चारण के पास भेज दिया। यहाँ धाय चूंडा को सदा गुप्त रखती और भली भाँति उसका पालन पोषण करती थी।

राव बीरमदेव के चार राणियाँ थीं—१ भटियाणी जसहड़ राणा दे, जिसका पुत्र राव चूंडा; २ लालां मांगलियाणी कान्ह केल-णोत की बेटी, जिसका पुत्र सत्ता; ३ चंदन श्रासराव रिखमलीत की बेटी, जिसका पुत्र गोगादेव; ४ इंदी लालां, ऊगमसी सिखरावत की बेटी, जिसके पुत्र देवराज धौर विजयराज।

राव चूंडा-जबधाय चूंडा की लेकर कालाऊ गाँव में आल्हा चारण के पास पहुँची, ते। उससे कहा कि बाई जसहड़ ने सती होने को समय तुमको आशीप को साथ यह कहलाया है कि इस वालक को धच्छी तरह रखना, इसका भेद किसी पर प्रकट मत करना, मैंने इसको तुम्हारी गे।द मे दिया है। चूंडा वहाँ धाय के पास रहने लगा। कोई पूछता तो चारण कहता कि यह इस रजपुतानी का बालक . है। इस प्रकार चूंडा आठ नव वर्ष का हो गया। एक दिन वर्कात के दिनों में ग्वाल गाँव के बछड़ों की लेकर जल्दी ही जंगल मे चराने की चला गया या श्रीर चारण के बल्ल वर पर रह गये, तब श्राल्हा की माता ने कहा ''बेटा चूंडा ! जा इन बछड़ों को जंगल में दूसरे बछड़ों को शामिल दो कर आ। ११ चूंडा उनकी लेकर वन मे गया, परंतु दूसरे बृछड़े उसको कहीं नजर न आये, तब ता रोने लगा। पीछे से चारण घर मे आया। चूंडा को न देखकर माता को पूछा कि चूंडा कहाँ है ? कहा, बछड़े छोड़ने वन में गया है। चारण कहने लगा, माता त्ने अच्छा नहीं किया, चूंडा को नहीं भेजना चाहिए था। जब दूसरे वछड़े न मिले ते। अपने बछड़ों को वहीं खड़े कर चूंडा एक वृत्त की

छाया में सो गया। पीछे से म्राल्हा भी हुँढ़ता हुँ ढ़ता वहाँ पहुँचा ते। देखा कि बछड़े खड़े हैं, चूंडा सोता है और एक सर्प उस पर छत्र किये बैठा है। मनुष्य के पॉव की झाहट पा नाग बिल में भाग गया, चारण ने जा चूंडा की जगाया, कहा बाबा, तू जंगल में क्यों द्याया, घर पर चल । घर द्याकर मा को कहा कि ग्रब कभी इसकी बाहर मत भेजना। फिर चारण ने एक अच्छा घे। इतिया, कपड़े का उत्तम जोड़ा वनवाया, शख लाया थ्रीर चूंडा की सजा सजू कर महेने रावल मिल्लनाथ के पास ले गया। मालाजी का प्रधान और कृपापात्र एक नाई था। ग्राल्हा उससे जाकर मिला, बहुत कुछ कहा सुनी की, तो नाई बोला, रावलजी के पाँवी लगाग्री। शुभ दिवस देख चारण चूंडा को राव मालाजी के पास ले गया धौर उसने बहुत कुछ धैर्य बँघाकर अपने पास रक्खा। चूंडा भी खूब चाकरी करता था। एक दिन रावल के पलॅग के नीचे से। रहा और नींद था गई। जब मालाजी सोने की छाये ता पलँग तले एक म्रादमी की सीता पाया, जगाया, चूंडा की देख रावतजी ्राजी हुए। अवसर पाकर नाई ने भी विनती की कि चूंडा अच्छा रजपूत है इसको कुछ सेवा सैं। पिये। माला ने चूंडा को गुजरात की तरफ अपनी सीमा की चैकिसी के वास्ते नियत किया धौर अपने भले मले राजपूर्वी की खाथ में दिया। तन सिखरा ने कहा कि रावलजी, सुभको समभकर साथ देना। रावल ने कहा कि जाग्री, हमारी श्राज्ञा है। घोड़ा सिरोपाव देकर चूंडा को ईदे राजपूतों के साथ विदा किया। वह काछे के बाने पर जा बैठा और अच्छा प्रबंध किया। एक बार सीदागर घोड़े लेकर उधर से निकले। चूंडा ने उनके सब धोड़े छीन लिये थ्रीर अपने राजपूर्तों को बॉट दिये, एक घोड़ा अपनी सवारी को रक्खा। सौदागरों ने दिखी जाकर पुकार मचाई, तब

वहाँ से बादशाह ने अपने अहदी की भेजा कि घोड़े वापस दिलवा दे।। उसने ताकीद की, माला पर दवाव डाला, तब उसने चूंडा के पास दूत भेज घोड़े मँगवाये। चूंडा बोला कि घोड़े तो मैंने बॉट दिये, क्रेवल यह एक घोड़ा अपनी सवारी के लिए रक्खा है से। ले जाग्रे। लाचार माला को उन घोड़ों का मोल देना पड़ा श्रीर साथ ही चूंडा को भी प्रयने राज में से निकाल दिया। वह ईदावाटी में ईदी के पास आकर ठहरा और वहाँ साथी इकट्टे करने लगा। दिनों पीछे डीडणा गाँव लूट लाया। तुर्कों ने पड़िहारों से मंडीवर छोन ली थी थीर वहाँ के सरदार ने सब गाँवों से घास की दे। दो गाड़ियाँ मँगवाने का हुक्म दिया था। ईदी की भी घास भिजवाने की ताकीद आई तब उन्होंने चूंडा से मंडोवर लेने की सलाह की। घास की गाड़ियां भरवाई धीर हरेक गाड़ो में चार चार हिथयारबंद राजपूर्तों को छिपाया। एक हाँकनेवाला श्रीर एक पीछे पीछे चलने-वाला रक्खा। पिछलो पहर की इनकी गाड़ियाँ मंडोवर के गढ़ को बाहर पहुँचीं। गढ़ को दरवाज़े पर एक मुसलमान द्वारपाल भाला पकड़े खड़ा था। जब ये गाड़ियाँ भीतर घुसने लगों तो द्वारपाल ने एक गाड़ी में बर्क़ी यह देखने की डाला कि घास के नीचे कुछ श्रीर क्तपट तो नहीं है। बर्छे की नेकि एक राजपूत के जा लगो, परंतु उसने तुरंत कपड़े से इसे पेंछ डाला, क्योंकि यदि उस पर लीहू का चिह्न रह जावे तो सारा भेद खुल पड़े। दर्वीन ने पूछा - क्यों ठाकुरी ! सब में ऐसा ही घास है ? कहा हॉजी, श्रीर गाड़ियाँ डगडगाती हुई भीतर चली गई। इतने में संध्या हो गई, ऋँधेरा पड़ा। जी रजपृत छिपे बैठे थे, बाहर निकतो, दरवाजा बंद कर दिया और तुकों पर -द्वट पड़े। सबको काटकर चूंडा की दोहाई फोर दी, मंडोवर लिया श्रीर इलाक़े से भी तुर्कों की खहेड़ खहेड़कर निकाल दिया। 🗸

जब रावल माला ने सुना कि चूंडा ने मंडोवर पर अधिकार कर लिया है तब वह भी वहाँ आया। चूंडा से मिलकर कहा— शावाश राजपुत्र! चूंडा ने गोठ दी, काका भती जेशामिल जीमे। उसी दिन, ज्योतिषियों ने चूंडा का पट्टाभिषेक कर दिया और वह मंडो-वर का राव कहाने लगा। चूंडा ने दस विवाह किये थे, जिनसे उसके १४ पुत्र उत्पन्न हुए—रणमल, सत्ता, अरड़कमल, रणधीर, सहसमल, अजमल, भीम, पूँना, कान्हा, राम, लूँमा, लाला, सुरताण और बाघा। (कहीं लाला और सुरताण के स्थान में बीजा और शिवराज नाम दिये हैं) ।\*

एक पुत्री हंसवाई हुई, जिसका विवाह चित्तोड़ के राणा लाखा के साथ हुआ जिससे मोकल उत्पन्न हुआ था। पाँच राणियों और उनके पुत्रों के नाम नीचे दिये हैं—

राणी सांखली स्रमदे, बीसल की बेटी, पुत्र रणमल।
वारादे गहलोवाणी, सोहड़ सांक सुदावत की बेटी, पुत्र सत्ता।
सिट्याणी लाडां कुंवल केलणेविरी बेटी, पुत्र अरडकमल।
सोनां, मोहिल ईसरदास की बेटी, पुत्र कान्हा।
ई'दी केसर गोगादे, उगाणोविरी बेटी, पुत्र—भीम, सहसमल,
वरजांग, स्दा, चांदा, अजा।

''पह ईदारोपार्ड कमधज कदे न पांतरे। चूंडो चँवरी चाढ़ दी मंडोवर डायजै॥''

<sup>ः</sup> राव चूंडा के मंडोवर लेने के विषय में मारवाड़ की ख्यात में यह बात लिखी है कि मंडोवर पर युसलमानों का श्रिषकार हो गया था, फिर राणा उगमसी के पुत्र ने मुसलमानों को मारकर मंडोवर ली। चूंडा उस वक्त सालेड़ी के थाने पर था। ईंदों ने विचारा कि हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि मुसलमानों के मुक़ाबले में मंडोवर पर श्रिषकार रख सकें इसलिए उन्होंने मुसलमानों के मुक़ाबले में मंडोवर पर श्रिषकार रख सकें इसलिए उन्होंने मुसलमानों के मुक़ाबले में व्हीट व्याह दी श्रीर मंडोवर उसकी दहेज मे दी। इस चूंडा की वुलाकर अपनी वेटी व्याह दी श्रीर मंडोवर उसकी दहेज मे दी। इस विषय का एक दोहा भी प्रसिद्ध है—

मंडोवर हाथ आने पर राव चूंडा ने और भी बहुत सी धरती ली और इसका प्रताप दिन व दिन बढ़ता गया। इस वक्त नागार में खोखर\* राज करता था और इसके घर में राव चूंडा की साली थी। इसने राव को गाठ देने के लिए नागार के गढ़ में बुलाया। वह चार पांच दिन तक वहाँ रहा और वहाँ की सब व्यवस्था देख-कर अपने राजपूतों से कहा कि चलो नागार लेवें; राजपूत भी इससे सहमत हो गये। एक दिन वह राजपूतों को साथ ले नागार में जा घुसा, खोखर को मारा, दूसरे सब लोग भाग गये और नागार में राव की दुहाई फिरी। वह वहाँ रहने लगा और अपने पुत्र सत्ता को मंडोवर रक्खा। नागार नगर सं० १५१२ (सं० १२१५ होंगे) कैमास दाहिमें ने बसाया था।

एक दिन राव चूंडा दरबार में बैठा था कि एक किसान ने श्राकर कहा कि महाराज मैं चने बोने को खेत में हल चला रहा था कि कूवे के पास एक खड़ा दीख पड़ा। सम्भव है, उसमें कुछ द्रव्य हो। यह विचार कर कि वह धन धरती के धिनचों का है मैं श्रापको इत्तिला करने श्राया हूँ। राव ने श्रपने श्रादमी उसके साथ द्रव्य निकालने को भेजे। उन्होंने जाकर वह भूमि खोदी, परन्तु माल बहुत गहराई पर था, सो हाथ न श्राया। उन्होंने श्राकर राव चूंडा से कहा वो राव स्वयं वहां गया ग्रीर बहुत से बेलदार लगवाकर पृथ्वी को बहुत गहरी खुदवाई, तो उसमें से रसोई के बर्तन निकले श्रायां — चरवे, देगें, बूंडियाँ, शालियाँ ग्रादि। राव ने उनकी देखा, उपर गठावड़े का

<sup>ः</sup> न मालूम यह खोल्स्स कीन था। नागोर तो उस वक्त गुजरात के सुसल्यान बादशाहों के हाथ में था, जिन्की तरफ से फ़ीरोज़्ज़ी दंदानी शम्स खीं का बाप वहीं का हाकिम हो। ऐसा भी कहते हैं कि गुजरात के पहले सुन्तान ज़फ़्रज़ों ने भी राव चूंडा पर चढ़ाई की थी, परंतु हार खाकर लौटा।

नाम था और ऐसा लेख भी था कि जो इस माँ विरसे हैं कर सके वह इन वर्तनों की निकाले। राव ने कहा कि इनके। यहीं डाल हो। तब सरदारों ने कहा कि इनमें से एक आध चोज तो लेनी चाहिए, तब एक पली (तेल या घी निकालने की) ली। नागेर आकर उसकी तुलवाई ते। २५ पैसे भर की उतरी। राव चूंडा ने आज्ञा दी कि आगे की मेरे रसे वड़े में इस पली से घी परोसा जावे, सबके। एक एक पूरी पली मिले, यदि आधी देवे ते। रसे इदार की दंड दिया जावेगा।

एक दिन अरड़क मल चूंडावत ने मेंसे पर लोइ किया। एक ही हाथ में भैंसे के दो दूक हो गये, तब सब सरदारों ने प्रशंसा कर कहा कि वाह वाह! अच्छा लोह हुआ। राव चूंडा बोला कि क्या अच्छा हुआ, अच्छा तो जब कहा जावे कि ऐसा घाव राव रायगदे अथवा कुँवर सादा (सादूल) पर करे। मुक्तको भाटी (रायगदे) खटकता है। उसने गोगादेव को जो विष्टाकारी (बेइन्ज़ती) दी वह निरन्तर मेरे इदय का साल हो रही है। अरड़क मल ने पिता के इस कथन को सन में घर लिया, उस वक्त तो कुछ न बेला, परन्तु कुछ काल बीतने पर सादे कुँवर की अवसर पाकर मारा। इसके बदने राव रायगदेव ने सांखला महराज को मार हाला। महराज के भाजे राखिसया सोमा ने राव चूंडा के पास आकर पुकार की और कहा जो आप भाटी से मेरे मामा का बैर लेवें तो आपको कन्या ब्याइ- कर एक सी घोड़े दहेज में दूँगा। राव चूंडा चढ़ चला और पूंगल के पास जाकर रायगदे को मारा और उसका माल लूटकर नागोर लाया। राव चूंडा के प्रधान सावरू भाटी और ऊता राठोड़ थे।\*

<sup>\*</sup> सादू अरड़कमल की लड़ाई का वर्षन सांखले पॅवारों के हाल में लिख दिया गया है। टाँड साहब ने इसका ऐसे लिखा है कि—राणगदेव

राव चूंडा की एक राग्री मे।हिल के पुत्र जन्मा, नाम कान्हा रक्खा। मोहिलाणी ने बालक को घूँटो न दी, यह खबर राव को हुई। उसने जाकर राग्री से पूछा कि कुँवर को घूँटी न देने का क्या कारगा है। वह बोली कि जो रगामल की राज से निकाली ती घूँटी दूँ। राव ने रणमल को बुलाकर कहा बेटा तू तो सपूत है, पिता की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म है। रखमल बेला-पिताजी, यह राज कान्हा को दीजिए। मुभे इससे कुछ काम नहीं। ऐसा कह पिता के चरण छूकर वहाँ से चल निकला धौर से।जत जा रहा। (रणमल को निकालने का दूसरा कारण वहीं पर ऐसा लिखा है ) माटी राव राषगदे की जब राव चूंडा ने मारा ता राणगदे के पुत्र ने भाटियों को इकट्ठा किया और फिर मुलतान के बादशाही सूबेदार के पाल गया, अपने बाप का वैर लेने के वास्ते वह मुसल-मान हो गया थीर अपनी सहायता पर मुलतान से तुर्क सेना ले नागार आया। उस वत्त राव चूंडा ने अपने बेटे रखमल की कहा कि तूबाहर कहीं चला जा, क्यों कि तू तेजस्वी है से। मेरा वैर लेने में समर्थ होगा। जो राजपूत तेरे साथ जाते हैं उनकी सदा प्रसन्न रखना, उनका दिल कभी मत दुखाना। जेठी घोड़ा सिखरा

भाटी का बेटा सादू गाँव श्रोराठ में मोहिलों के सरदार माण्क के यहाँ ठहरा था, तब माण्क की बेटी सादू के प्रेम में पढ़ी, जिसकी मँगनी पहले अरड़कमळ राठोड़ के साथ हुई थी। माण्क ने भी सादू की अपनी बेटी ब्याह दी। जब वह अपनी हुलहन को बिये लैं।टता था, अरड़कमळ ने उसे मार्ग में जा रोका, — छड़ाई हुई श्रोर सादू मारा गया। उसकी खी क्रमदेवी ने अपना एक हाथ श्रामूषण सहित काटकर मोहिलों के चारण की दिया श्रीर आप पति के साथ सती है। गांच में माण्क ने अपनी पुत्री के हाथ की दाग देकर उसकी यादगार में वहां क्रमदेसर नाम का ताळाब बनवाया। मस्ते हुए सादू ने अरड़कमल की भी घायळ किया था, जिससे वह भी छः महीने पीछे मर गया। खगमणोत को देना। मैंने कान्हा को टोका देना कहा है सो इसकी काहूजीरें (काहूगॉव) खेजड़े ले जाकर विज्ञक दिया जावेगा।

राव की राणी मोहिलाणी ने एक दिन घृत की मरी हुई एक गाड़ी घ्राती देखी, अपनी दासी भेज ख़बर मँगवाई कि क्या रावजी के कोई विवाह है जो रोज इतना घृत घ्राता है। दासी ने घ्राकर कहा बाईजी, विवाह तो कोई नहीं यह घृत तो रावजी के रसे।ड़े के ख़र्व के लिए है जहाँ बारह मण रोज खर्च होता है। मेहिनाणी बेली यह घृत छुक्ता है। रावजी से कहा कि रसे।ड़े का प्रवन्ध मुक्तको सींपिए। राव ने खोकारा, राणो पॉच सेर घृत में रोज काम चलाने लगी ग्रीर रावजी को कहा कि मैंने ग्रांपका बहुत फायदा किया है, परन्तु इस कार्यवाही से सब राजपूत ग्रंगसन्न हो गये थे इसी लिए बहुत से रणमल के साथ चल दिये।

जब नागार पर भाटी व तुर्क चढ़ आये ता राव चृंडा भी सजकर
मुकाबले के वास्ते गढ़ के बाहर निकला, युद्ध हुआ और सात आदसियों सिहत राव चृंडा खेत रहा। भाटियों ने राव का सिर काटकर
बर्छ की नीक पर घरा और उस बर्छे के। भूमि में गाड़कर राव के
मस्तक को ऊपर रक्खा और मसखरी के तैर पर भाटो आ आकर
उसके सामने यह कहते हुए सिर मुकाने लगे कि "राव चूंडाजी
जुहार"। तब राव केलण वहाँ आया। वह बड़ा शकुनी था, कहने
लगा—ठाकुरा सुना। आगे को भाटो राठाड़ों के चाकर होंगे
और उन्हें तसलीम करेंगे।\*

<sup>ं</sup> राव चूंड़ा की मृत्यु के विषय में टाँड साहब लिखते हैं कि सं 18६१ वि॰ में भाटी मुळतान के नवाब ख़िज़रख़ां को राव चूंड़ा पर चढ़ा लाये। जैसल-मेर के रावल देवीदास का बेटा केलण भी राणगदे के पुत्र तन्तू महाराजा से मिल गया श्रीर उन्होंने छुळ से राव चूंडा को लिखा किम्परस्पर का वैर मिटाने

राव चूंडा के सरदार रखमल को हूँ ढाड़ की तरफ ले गये। रखमल ने पिता के आज्ञानुसार साथ के सब राजपूर्वा की राजी कर लिया। केलण भाटी रखमल के पीछे लगा। रखमल एक गाँव में पहुँचा, एक पनघट के कूवे के पास ठहरा। वहाँ पनिहारियाँ जल मरने आई। उनमें से एक वोली—"वाई! आज कोई ऐसा यहाँ आया है कि जिसने अपने बाप की मरवाया, घरवी खोई, उसके पीछे कटक आता है सो ऐसा न हो कि अपने की भी मरवावे।" पनिहारी के ये वचन रखमल के कान पर पड़े। वह बोला अब आगे नहीं जाऊँगा, पीछा करनेवाली सेना से लडूँगा। सब पोछे फिरे, शख सँमाले, युद्ध हुआ, सिखरा ने बादशाही निशान छीन लिया। सुगल और भाटी भागे और रखमल नागोर मे आकर पाट वैठा।\*

को हम अपनी बेटी तुम्हारे यहाँ ब्याहने को भेजते हैं और ४० रथों में हथियार-बंद राजपूत छिपाये। ७०० कँटो पर दूसरे आदमी साथ थे। माल असबाब मी भेजा। जब वे नागोर के निकट आये तो राव चूंडा अपनी दुलहन को लेने गया, भाटियों ने अचानक हमला कर दिया और नागोर में घुसते हुए चूंडा को मार डाला।

# राव रणमळ का नागोर लेना और वहाँ पाट वैठना समक्त में नहीं श्राता । रणमल, इसी ख्यात के श्रनुसार, राणा लाखा के पास श्रा रहा था। राणा मोकल ने उसे मंडोवर दिलवाई श्रीर नर्बद व उसके पिता सत्ता की श्रपने पास रक्ला था। कान्हा से उसके भाई सत्ता ने राज छीन लिया था, जब रणमल ने मंडोवर लिया तो सत्ता श्रीर उसका पुत्र नर्बद दोनें। चित्तोड़ में राणा के पास जा रहे।

## पाँचवाँ प्रकरण

## गागादेव बीरमदेवात

गोगादेव यलवट में रहता था। वहाँ जब दुष्काल पड़ा ते। मक (लोग या प्रजा ) चली, क्रेनल थे। इं मनुष्य वहाँ रह गये। श्राषाद श्राया तब लोग गांवीं में श्राकर बसे। उनमे बातर तेजा नाम का एक राजपूत गे।गादेव का चाकर था, वह भी मऊ के साथ गया था। पोछे लौटता हुआ वह अपने पुत्र पुत्री स्रीर एक वैल सहित गाँव मीतासर मे रात्रि को ठहरा। प्रभात के समय जब वह स्तान को गया श्रीर पानी में बैठकर नहाने लगा तब उस गाँव के स्वामी मीहिल ने उसकी बेटी की गाली दी थीर कहा ''अरे पापी, लोग तो यहाँ जल पीते हैं और तु उसमें बैठकर नहाता है।" इतना कहकर उसके पराणी ( वह तकड़ी जिसके एक सिरे पर लोहें की ती च्या कील लगी रहती हैं ) मारी, जिससे उसकी पीठ चिर गई। लोगों ने कहा कि यह गोगादेव का राजपूत है तो मोहिल बोला कि ''गोगादेव जो करेगा सो मैं देख लूँगा।" तेजा वहाँ से स्रपने गाँव स्राया। उसके घर में प्रकाश देखकर गोगादेव ने भ्रपने भ्रादमी की ख़बर के लिए भेजा भीर फिर उसकी बुलाया। दूसरे दिन जब गोगादेव वालाब पर स्नान करने गया तो तेजा भी उसके साथ था। जब नहाने लगे ते। गोगादेव ने तेजा की पीठ में घाव देखकर पूछा कि यह कैसे हुआ। १ उसने उत्तर दिया कि भीतासर के राणा माणकराव मोहिल ने मेरी पीठ में स्रार लगाई श्रीर ऐसा ऐसा कहा है। इस पर गोगादेव साथ इकट्टा करके

मोहिलों पर चढ़ा। उस दिन वहाँ बहुत सी बरातें आई थों। लोगों ने सम्मा कि यह भी कोई बरात है। द्वादशी के दिन प्रातःकाल ही गोगादेव चढ़ दीड़ा, लड़ाई हुई, राखा भाग गया, दूसरे कई मोहिल मारे गये, गाॅव लूटा, और २७ बरातें को भी लूटकर अपने राजपूत का वैर लिया।

गोगादेव जब जवान हुया तब अपने पिता का वैर लेने के लिए उसने साथ इकट्ठा किया थ्रीर जोइयों पर चढ़ चला। इस बात की सुचना जोइयों को होते ही वे भी युद्ध के लिए उपस्थित हो गये। (शत्रु को धेखा देने के लिए) गोगादेव उस वक्त पोछा मुड गया थ्रीर २० कोस पर श्राकर ठहरा। अपने गुप्तचर को वैरी की ख़बर देने के लिए छोड़ आप उनकी घात में बैठा अवसर देखने लगा। जोड़यों ने जाना कि गोगादेव चला गया है ता वे फिर अपने स्थान की लौट आये। गुप्तचर ने आकर ख़बर दी कि मैंने दल्ला जोड्या और उसके पुत्र धीरदेव का पता लगा लिया है श्रीर जहाँ वे सोते हैं वह ठौर भी देख आया हूँ। गोगादेव अपनी घात की जगह से निकला। धीरदेव इस अर्से में पंगल के राव राणगदे भाटी के यहाँ विवाह करने गया था और उसके बिछीने पर उसकी बेटी सोती थी। गोगादेव ने पहुँचते ही दल्ला पर हाथ साफ किया श्रीर उसे काट डाला। ऊदा ने दूसरे पलेंग पर, जहां वह प्रबला सोती थी, धीरदेव के भरोसे तलवार भाड़ी। उसकी कृपाण उस वाला की काट, विछीने की चीर, पलेंग की चाटती हुई घट्टों से जा खटकी। इसी से वह तलवार 'रलतली' प्रसिद्ध हुई। जब दल्ला मारा गया ते। उसका भतोजा हांसू पड़ाइये नाम के घोड़े पर चढ धीरदेव को यह समाचार पहुँचाने के लिए पूंगल की दै। इ। धीर-देव विवाहोत्तर अपनी पत्नो के पास सीया हुआ था, कंकन डेारड़े

अब तक खुले न थे। पहर मर रात्रि शेष रही होगी कि वेाड़ा पड़ा-इया हिनहिनाया। धीरदेव की आंख खुल गई, कहने लगा कि पड़ाइया हिनहिनाया। साथ के नौकर चाकर बेाले, जी! इस वक्त यहाँ पड़ाइया कहाँ ? इतना कहते तो देर लगी कि हांसू सम्मुख श्रा खड़ा हुआ। धीरदेव ने पूछा कि कुशल ते। है ? उत्तर दिया कि कुशल कैसी, गोगादेव बीरमीत ने श्राकर तुम्हारे पिता दल्ला की मारा, अब वह वापस जाता है। धीरदेव तर्काल उठा, वस पहने, इथियार बॉधे, घे। ड़े जीन कराया, सवार होने ही को था कि राव-राखगदे भी वहाँ आ गया, कहने लगा कि कंकनडोरे खोलकर सवार होस्रो। धीरदेव ने उत्तर दिया कि स्रव पीछे स्नाकर खेलोंगे। तब ता राव राखगई भी साथ हो लिया और दोनी चढ़ धाये। आगे गोगादेव पदरोला के पास ठहरा हुआ था, घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया था, साथ सब जल के किनारे टिका हुआ था। भाटी श्रीर जोइये निकट पहुँचे। घोड़े चरते हुए देखे ती जान लिया कि यह धोड़े गोगादेव के हैं, तब उनको लेकर पीछे फिरे थीर पदरोला स्राये। कटक प्यासा हुआ तब कहने लगे कि जल पीकर चलें। जलपान किया, घेड़ों को भी पिलाकर ताजा कर लिया थीर फिर दें। दुकड़ी हो दोनी तरफ से बढ़े। इन्हे देखकर गोगादेव ने पुकारा—अरे घोड़े लाना ! तब ढीढी ( कोई नाम ) बोला—''ग्ररे ! गोगादेव के घोड़े नहीं मिलते हैं, जोइये ले गये, छुड़ाग्रेग।" युद्ध ग्रुरू हुन्ना। भाटी जोइया राठोड़ों से भिड़े, गोगादेव घानों से पूर होकर पड़ा, उसकी दोनों जंघा कट गईं, उसका पुत्र ऊदा भी पास ही गिरा। गोगादेव अपनी माण की तलवार को टेके बैठा घूम रहा था कि राव राखगई घोड़े चढ़ा हुआ उसके पास से निकला ता गागादेव कहने लगा "राव राखगदे का बड़ा सागा (साथ) है। हमारा पार-

वाहा (जुहार १) ले लेवे।" राग्रगदे ने उत्तर दिया कि "तेरे जैसी विष्टा का पारवाडा हम लेते फिरें" इतना कहकर वह तो चला गया श्रीर धीरदेव श्राया। तव फिर गेागादेव ने कहा "धीरदेव तृ वीर जोइया है, तेरा काका मेरे पेट में तड़प रहा है, तू मेरा पारवाड़ा ले।" यह सुन धीरदेव फिरा, गोगा के निकट आ घोड़े से उतरा। तव गोगा ने तलवार चलाई और वह पास आ पड़ा। ताली देकर हँसा, तब धीरदेव ने कहा - "अपना वैर दूटा, हमने तुभी मारा धीर तूने धीरदेव की, इससे महेवे की हानि मिट गई।" धीरदेव के प्राण मुक्त हुए तब गोगादेव वेला "कोई हो ते। सुन लोना। गोगादेव कहता है कि राठोड़ों श्रीर जोइयों का वैर ता बराबर हो गया, परंतु जो कोई जीता जागता हो ते। महेवे जाकर कहे कि राव राग्रगदे ने गेागादेव की 'विष्टागाली' दी है सो वैर भाटियों से है।" यह बात फींपा ने सुनी श्रीर महेवे जाकर सारा हाल महा। इधर राखेत में जोगी गीरखनायजी त्रा निकर्ते। गोगादेव की इस तरह बैठा देखा, उन्होने उसकी जंघा जोड़ दी श्रीर अपना शिष्य बनाकर ले गये. सो गोगादेव अव तक चिरंजीव है।

यड़कमल या ग्ररड़कमल चूंडावत (राठोड़ राव चूंडा का पुत्र)— जैसा कि ऊपर लिख ग्राये हैं कि ग्रड़कमल को भेंसे का लोह करने पर उसके पिता ने बोल मारा (कि भैंसे का लोह किया तो क्या, मैं तो प्रशंसा जब करूँ कि ऐसा ही लोह राव राग्रगदे या उसके वेटे सादा पर किया जावे।) पिता का वह बोल पुत्र के दिल में खटकता था। उसने स्थल स्थल पर ग्रपने भेदिये यह जानने को विठा रक्खे थे कि कहीं राग्रगदे या सादूल कुँवर हाथ ग्रावे तो उनको मारूँ। तभी मेरा जीवन सफल हो ग्रीर पिता के बोल को सत्य कर वताऊँ। छापर द्रोग्रपुर में मोहिल (चौहान) राज करते थे। वहाँ के राव ने

अपनी कन्या के सम्बन्ध के नारियल पृंगल में कुँवर सादल राग्रगदे-वात के पास भेजे। ब्राह्मण पूंगल ब्राया थ्रीर भाटी राव से कहा कि मोहिलों ने कुँवर सादृल के लिए यह नारियल भेजे हैं। राव राणगदेव ने उत्तर दिया कि इमारा राठोड़ों से वैर है, अतएव कुँवर च्याह करने की नहीं आ सकता और ब्राह्मण की रुखसत कर दिया। यह समाचार सादूल को मिले कि रावजी ने मेोहिलों के नारियल लौटा दिये हैं तो अपना आदमी मेजकर ब्राह्मण की वापस बुलाया, नारियल लिये धीर उसे द्रव्य देकर विदा किया। प्रतिष्ठित सरदारों के हाथ पिता की कहलाया कि नारियल फीर देने मे हम ग्रापयश थ्रीर लोकनिदा के भागी होते हैं, राठोड़ों से डरकर कव तक घर में घुसे बैठे रहेंगे, मैं ता मोहिलाणी का ज्याह कर लाऊँगा। वह टीकायत पुत्र श्रीर जवान था। राव ने भी विशेष कहना उचित न समभा। इसने अपने राजपूत इकट्टे कर चलने की तैयारी कर ली और पिता के पास मोर नामी अश्व सवारी के लिए मॉगा। राव ने कहा कि तु इस घे। ड़े को रखना नहीं जानता; या ते। द्दाय से खो देगा या किसी को दे आवेगा। बेटा कहता है पिताजी! मैं इस घोड़े की अपने प्राम के समान रक्लूँगा। अब पिता क्या कहे, बोड़ा दिया, कुँवर केसरिये कर ब्याइने चढ़ा, छापर पहुँचा और माणकदेवी के साथ विवाह किया। राव केलण की पुत्री , माग्रक मटियाग्री जबर्दस्त थी। उसने गढ़ द्रोग्रपुर में विवाह न करने दिया, तब राव सामक सेवा ने अपनी कन्या और रामा खेता की दे। हिती की ग्रेगरींठ गॉव में ले जाकर सादूल के साथ ज्याही थी। मेाहिलों ने सादूल को सलाह दी कि तुम अपने किसी बड़े भरोसेवाले सरदार को छोड़ जाओ। वह दुलहन का रथ लेकर पूंगल पहुँच जावेगा, तुम तुरन्त चढ़ चलो, क्योंकि दुश्मन कहीं पास

ही घात में लगा हुआ है। सादूल ने कहा कि मैं त्याग वॉटकर पोछे चढूँगा। राठोड़ीं के भेदिये ने जाकर अरड़कमल को ख़बर दी कि सादूल मोहिलों के यहाँ व्याहने की आया है, वह तुरंत नागीर से चढ़ा। उस वक्त एक अशुभ शकुन हुआ। महाराज सांखला साथ था, उसकी शक्कन का फल पूछा तो उसने कहा कि अपन कालू गोहिल के यहाँ चलेंगे, जब वह आपकी जीमने की मनुहार करे ते। इसको भ्रपने शामिल भोजन के लिए बैठा लेना। पहला प्रास भ्राप भत लोना, गोहिल को लेने देना। जब वह शास भरे तब उससे पूछना कि हमने ऐसा शकुन देखा है उसका फल कहो। वह विचारकर कह देगा। ये गोहिल के घर जाकर उतरे, उसने गोठ तैयार कराई, जीमने बैठे, पहला शास कालू ने लिया तब अरड़कमल कहने लगा— कालूजो इम सादूल भाटी पर चढ़े हैं, इमको ऐसा शक्कन हुआ उसका फल कहो। कालू कुछ विचारकर बोला "तुम जिस काम को जाते हो वह सिद्ध होगा, तुम्हारी जय होगी धौर कल प्रभात को शत्रु मारा जावेगा।" जीम चूठकर चढ़े, महाराज सांखला के बेटे म्राल्ह्यासी की राव राग्रगदे ने मारा या इस लिए घपने बेटे का वैर लेने की महाराज आगे होकर राठोड़ों के कटक की सादृल पर ले सादूल भाटी त्याग बांट, ढोल वजवाकर अपनी ठक्कराणी का रथ साथ ले रवाना हुआ था कि लायाँ के मगरे (पहाड़ी) के पास श्ररड्कमल ने उसे जा लिया श्रीर ललकार के कहा-"वड़े सरदार जाव मत'। मैं बड़ी दूर से तेरे वास्ते आया हूँ ." तब ढाढी बेाला-"चड़ै मोर करै पलाई मोरै जाई पर सादा न जाई", मोर (घोड़ा) जड़कर भाग जावे परंतु सादा नहीं जावेगा। रजपूतों ने अपने अपने शख सँमाले, युद्ध हुआ, कई आदमी मारे गये; अरड़कमल ने घेड़े से जतरकर मीर पर एक हाथ ऐसा मारा कि उसके चारी पाँव कट गये

श्रीर साथ ही सादृल का काम भी तमाम किया। उसके साथ राज-पूत मर मिटे तब मीहिलाणी ने अपना एक हाथ काटकर सादृल के साथ जलाया श्रीर आप पूंगल पहुँची, सासू ससुर के पग पकड़े श्रीर कहा 'मैं आपही के दर्शन के लिए यहाँ आई थी, अब पति के साथ जाती हूँ।'' ऐसा कहकर वह सती हो गई। अरड़कमल ने भी नागेर आकर पिता के चरणों में सिर नवाया, राव चूंडा प्रसन्न हुआ श्रीर डीडवाणा उसे पट्टे में दिया।

राव रगमल्ल-(ऊपर कह आये हैं कि राव चूंडा ने अपनी रागी मोहिल के कहने से अपने पुत्र रणमञ्ज को अपना उत्तराधिकारी न बनाकर इसे निर्वासित किया और सोहिल के पुत्र कान्हा की मंडो-वर का राज दिया था।) जब राव रश्यमञ्ज विदा हुआ ते। अच्छे अच्छे राजपूत द्रार्थात् सिखरा खगमग्गोत, इंदा, ऊदा त्रिभुवनसिंहोत. राठोड़ कालोटिवायो उसके साथ हो लिये। आगे जाकर एक रहट चलता देखा, वहाँ घोड़ों को पानी पिलाया। उनके मुँह छाँटे, हाथ सुँह घोकर ग्रमल पानी किया। वहाँ सिखरे ने एक दोहा कहा— ''कालो कालो हिरण जिम, गयो टिवांगो कूद। आयो परवत साधियो त्रिभुवन बालै ऊद।।" तब ऊदा ग्रीर काला ने कहा कि हम सिखरा के साथ नहीं जावेंगे, यह निदा करता है झतः पीछे लीट जायँगे। , इतने, में दल्ला गोहिलोत का पुत्र पूना उठकर आया, जिसकी सिखरे ने कहा कि पीछे फिरो। वह बोला ''मैं नहीं लौटूँगा, ऐसा अवसर फिर मुभ्ते कब मिले।" तब कल्ला और ऊदा ने कहा कि हम पूना के साथ पीछे जावेंगे। सिखरा ने कहा तुम जास्रो, मैं नहीं ब्राक्रगा। एक दोहा मुक्ते भी कहो-

छुक्कड़लेह सिरावणी, कहियो उगह विहास। असमणावत कूदियो, बट वंगे केकास।

फिर पूना राव (चूंडा) के पास चला गया। ५०० सवारें। सहित नाडोल के गाँव धणले में ग्राकर ठहरा। नाडोल में उस वक्त स्रोनगिरे ( चहुवाग ) राज करते थे। राव रणमञ्ज के यहाँ तीन बार रसोई चढती थ्रीर वह अपने दिन सैर शिकार में विताता था। जब स्रोनिगरों ने उसका वहाँ ग्रा उतरना सुना ग्रीर उसके ठाट ठरसे के समाचार उनके कानों में पहुँचे तब उन्होंने अपने एक चारण को भेजा कि जाकर खबर लावे कि रणमञ्ज के साथ कितनेक श्रादमी हैं। चारण ने राव के पास श्राकर श्राशीष पढ़ी, राव ने उसकी पास बिठाकर सोनगिरों का हाल पूछा। इतने में नै। कर ने आकर अर्ज की कि जीमण तैयार है। चारण की साथ लिये नाना प्रकार की तैयारी का स्वाद लिया, फिर चारण की कहा कि तुभी कल बिदा मिलेगी। दूसरे दिन प्रभात ही शिकारियों ने आकर ख़बर दी कि अमुक पर्वत में ५ वराहों को रोके हैं। रगामल तुरंत सवार हुआ और उन पॉचें शूकरें का शिकार कर लाया। रसोई तैयार घी, जीमने बैठे, भोजन परोसा गया, साथ के लोग जीमने लगे कि एक शिकारी ने म्राकर कहा कि पनाते के बाहले (बहनेवाली बर्सीती जलधारा या ह्रोटी नदी ) पर एक बड़ा वराह आया है। सुनते ही रागमल्ल **एठ खडा हुआ और घोडा कसवाकर सवार हो चला।** चारण भी साथ हो लिया। सवार होते समय जोइयों की श्राज्ञा ही कि पनाते के बाहले पर जीमगा तैयार रहे। जब वराह को मारकर पीछे फिरे ता रसोई तैयार थी। जीमने बैंठ, आधाक भाजन किया होगा कि खबर आई कि कोलर के तालाब पर एक नाहर श्रीर नाहरी श्राये हैं। उसी तरह भोजन छोड़कर वह उठ खड़ा हुआ श्रीर वहाँ पहुँचा जहाँ बाघ था। जाते वक्त हुक्म दिया कि जीमण तालाव पर तैयार रहे। चारण भी साथ ही गया। जब सिंहीं का शिकार कर लौटे तो रसोई तैयार थी, सब ने सीरा पूरी थ्रादि भोजन किया। इस चारण को मार्ग में से ही बिदा कर दिया और कहा कि नाडोल यहाँ से पास है। चारण ने घोड़ा हटाया, नाडोल वहाँ से एक कोस ही रह गया था। चारण ने पुकार मचाई "दीडो दीड़ो" "वाहर थ्राई है" गाँव में से राजपूत सवार हो हो कर थ्राथे। चारण की पूछा कि तुभ्ने किसने खोसा? कहा— मुभ्ने ते। किसी ने नहीं खोसा है, परंतु तुम्हारी घरती लुट गई। पूछा कैसे १ बोला यह रणमझ पास थ्रा रहा है और इतना खर्च करता है, बाप ने ते। निकाल दिया, फिर इसके पास इतना द्रव्य थ्रावे कहाँ से? यह कहीं न कहीं छापा मारेगा या ते। सोनगरों से नाडोल लेगा, या हुलों से सोजत लेगा। इस कान से सुनो या इस कान से, मैंने ते। पुकारकर कह दिया है।

कितनेक दिन वहाँ ठहरकर रागमछ चित्तोड़ के रागा लाखा के पास गया जहाँ छत्तीस ही राजकुल चाकरी करते थे। बड़ा राज-स्थान, रागमछ भी वहाँ जाकर चाकर हुआ। (आगे रागा लाखा और कुँवर चूंडा की बात, रागा का रागमल्ल की बहन से विवाह करना धौर में।कल के जन्म आदि का हाल पहले सिसे।दियों के वर्णन में रागा लाखा के हाल में लिख दिया है—देखा भाग प्रथम पृष्ठ २४)।

पक बार रागमछ थोड़े से साथ से यात्रा के वास्ते गया था, पीछा लौटते दूं ढाड़ में आया। वहां पूरागमछ कछवाहा राज करता था (यह राजा पृथ्वीराज का पुत्र श्रीर सांभर का राजा था)। उसने रागमल्ल को पूछा कि हमारे यहाँ नौकर रहोगे। उत्तर दिया-रहेंगे। एक दिन जीधा कांधल श्रीर पूरागमछ चै।गान खेल रहे थे। जीधा (रागमछ का पुत्र) जेठी घोड़े पर सवार था। पूरागमल्ल ने वह घोड़ा देखा, कहा हमें दे दे।। कांधल बोला कि रागमछजी को पूछे विना में नहीं दे सकता। पूरणमछ ने कहा, में छीन लूँगा। फिर जीधा कांधल ने डेरे पर आकर घोड़े की कथा रणमछ को सुनाई। रण-मल्ल अपने भाई बेटे व राजपूतों सहित दरबार में आया। पूरणमछ जहाँ बैठा था वहाँ उसका गोडा दशकर बैठ गया। उसकी कमर में हाथ डाल पकड़कर खड़ा कर दिया और अपने साथ बाहर ले आया, धोड़े पर सवार कराया और उसके घोड़े के बराबर अपना घोड़ा रखकर ले चले। पूरणमछ को सारने के लिए तैयार हो गया। तब तो वह अपने आदिमयों को भगड़ा करने से रोककर उनके साथ साथ हो लिया। वहुत दूर ले जाकर रणमछ ने उसे आदरपूर्वक वह घोड़ा दे हतना कहकर लौटा दिया कि ''हमारे पास से घोड़ा यूँ लिया जाता है, जिस तरह तुम लेना चाहते थे वैसे नहीं''।

श्रपने पिता के मारे जाने पर रणमल्ल नागार आया श्रीर श्रपने पिता के श्राज्ञानुसार कान्हा को राजगद्दी पर विठाकर श्राप सीजत में रहने लगा। भाटियों से वैर था सा दें इ दें इकर उनका इलाक़ा लूटने लगा। तब उन्होंने चारण भुज्ञा संढायच की उसके पास भेजा। चारण ने यश पढ़ा, जिससे प्रसन्न होकर रणमळ ने कहा कि श्रव में भाटियों का विगाड़ न करूँगा। उन्होंने श्रपनी कन्या उसे ब्याह दी जिसके पेट से राव जोशा उत्पन्न हुआ था।

अपने पुत्र सत्ता की पेहर की जागीर राव चूंडा ने पहले ही से दे दी थी, (दूसरी ख्यातों से सं० १४६५ में कान्हा का मंडोवर गही बैठना पाया जाता है परम्तु वह श्रधिक राजन कर सका। उसके भाई सत्ता ने राज छीन लिया; श्रीर राजप्रवन्ध अपने भाई रणधीर को सींपा। सत्ता के पुत्र नर्वद श्रीर रणधीर के परस्पर अनवन हो जाने से रणधीर चित्तोंड़ गया श्रीर रणमु को लाया। राणा मोकल

ने रणमञ्ज की सहायता कर सं० १४७४ के लगभग उसे मंडोवर की गद्दो पर विठाया )। रणमञ्ज और उसके पुत्र जोधा ने नर्वद से युद्ध किया, वह धायल होकर गिरा, तीर लगने से उसकी एक ग्रांख फूट गई और उसके बहुत से राजपूत मारे गये। राव रणमञ्ज ने मंडोवर ली। राव सत्ता को ग्रांखों से दिखता नहीं था इसलिए राव रणमञ्ज ने उसके गढ़ में रहने दिया और जब वह उससे मिलने गया, अपने पुत्रों को उसके पाँवों लगाया। उब जोधा जिरह बकर पहने शस्त्र सजे उसके चरण छूने को गया। सत्ता ने पूछा कि ''रणमल्ल यह कीन है १'' कहा ''आपका दास जोधा है।'' सत्ता बेला कि टीका इसे देना, यह घरती रक्खेगा। रणमञ्ज ने भी उसी को अपना टीकायत बनाया और मंडोवर में उसे रक्खा और आप नागेर चला गया।\*

एक दिन राव रणमञ्ज सभा में वैठा अपने सरदारों से यह कह रहा था कि बहुत दिन से चित्तोड़ की तरफ से कीई खबर नहीं आई है। इसका क्या कारण १ थे। ड़े ही दिन पीछे एक आदमी चित्तोड़

र राव रणमरुल कई वर्षों तक मेवाड़ में राणा का नै। कर रहा या और राणा ने उसे जागीर भी निकाल दी थी। नागोर उस ज़माने में गुजरात के सुटतान के अधिकार में या और वहां बादशाह की तरफ़ से हाकिम रहते थे। राणा में ाकल के समय में फ़ीरेज़िक्स और फिर शम्सली दंहानी वहां का हाकिम या। इसका राणा मोकल के साथ युद्ध हुआ था, फिर फ़ीरेज़िला के भाई मज़ाहिदला ने अपने मतीजे शम्सला से नागोर छीन ली तब शम्सला ने राणा कुम्भा से मदद माँगी। राणा नागोर का नाश करना चाहता ही था, बड़ी सेना ले चढ़ आया। मज़ाहिदला मागकर गुजरात चला गया और शम्सला की राणा ने नागोर दिलवा ही। अत्युव यह कथन विश्वासयाग्य नहीं कि राव रणमरुल ने नागोर ली हो और मोकल के मारे जाने के वक्त वह नागोर में राज करता हो।

से पत्र लेकर ब्राया थीर कहा कि मोकल मारा गया। राव विस्मित श्रीर शोकातुर हो बोला—"हैं! मोकल को मार डाला १" पत्र बँच-वाया, मोकल को जलांजलि दी श्रीर चित्तोड़ जाना विचारा। पहले २१ पावंडे (कदम) भरे श्रीर फिर खड़े होकर कहा कि "मोकल का वैर लेकर पोछे थ्रीर काम करूँगा।" ''सिसोदियों की नेटियाँ वैर में राव चूंडा की संतान की परणाऊँ ता मेरा नाम रणमञ्ज ।" कटक सज चित्रकूट पहुँचे। सीसोदिये ( मोकल के घातक ) भागकर पई के पहाड़ों में जा चढ़े ध्रीर वहाँ घाटा बॉध रहने लगे। रखमल ने वह पहाड़ घेरा धौर छ: महीने तक वहाँ रहकर उसे सर करने के कई उपाय किये, परन्तु पहाड़ हाथ न आया । वहाँ मेर लोग रहते थे। सिसे। दियों ने उनको वहाँ से निकाल दिया था। उनमें से एक मेर राव रणमञ्ज से प्राकर मिला और कहा कि जो दीवाण की खातरी का पर्वांना मिल जावे ते। यह पहाड मैं सर करा दूँ। राव रणमञ्ज ने पर्वांना करा दिया और इसे साघ ले ५०० इधियारबंद राजपूतें को लिये पहाड़ पर चढ़ने की तैयार हो गया। मेर बोला, आप एक मास तक श्रीर धैर्थ्य रक्लें। पूछा-किस लिए १ निवेदन किया कि मार्ग में एक सिहनी ने बच्चे दिये हैं। रखमळ बोला कि सिहनी से तो इस समभ्त लेंगे, तू तो चल । मेर को लिये आगे बढ़े । जिस स्थान पर सिंहनी थी वहाँ पहुँचकर मेर खड़ा रह गया और कहने लगा कि श्रागे नाहरी वैठी है। रणमञ्ज ने अपने पुत्र अरड्कमल से कहा कि बेटा, नाहरी को ललकार। उसने वैसा ही किया। शेरनी भापट-कर उसपर ब्राई। इसका कटार पहले ही उसके लिए तैयार था, .धूँस धूँसकर उसका पेट चीर डाला । अब अगुवे ने उनकी पहाड़ी

श्रगर टाँड साहब का जिखना सही है तो श्रहकमळ भी सादूळ भाटी
 के हाथ से घायल हो साद्छ की मृत्यु के ह महीने पीछे ही मर गया था।

में ले जाकर चाचा मेरा के घरों पर खड़ा कर दिया। रणमल्ल को कई साथी दे। चाचा के घर पर चढ़े श्रीर राव श्राप सहपा पर चढ़कर गया। उसकी यह प्रतिज्ञा थी कि जहाँ स्त्रो पुरुष दोनों घर में हैं। उस घर के भीतर न जाना, इसिलए बाहर ही से पुकारा कि ''महपा बाहर निकल !'' वह तो यह शब्द सुनते ही ऐसा भय-भीत हुआ कि छीं के कपड़े पहन भट से निकलकर सटक गया; रणमञ्ज ने थोड़ी देर पीछे फिर पुकारा ते। उस छो ने उत्तर दिया कि राज! ठाकर ते। मेरे कपड़े पहनकर निकल गये हैं, और मैं यहाँ नंगे बदन बैठी हूँ। रखमल वहाँ से लीट गया, चाचा मेरा की मारा धीर दूसरे भी कई सीसे।दियों की खेत रक्ला। प्रभात होते उन सबके मस्तक काटकर उनकी चबूतरी ( चॅबरी ) चुनी, बहाँ की बेह बनाई श्रीर वहाँ सीसोदियों की बेटियों को राठोड़ों के साथ परवाई। सारे दिन विवाह कराये, मेवासा तेख़ा श्रीर वह स्थान मेरों की देकर राव राग्रमञ्ज पीछा चित्तोड़ झाया, राग्या कुंभा की पाट बैठाया। दूसरे भी कई बागी सरदारों की मेवाड़ से निकाला धीर देश में सुख शांति स्थापित की।

(चित्तोड़ में राणा कुंमा के शुक्त जमाने में राव रणमछ पर ही राजप्रबंध का दारमदार हो गया था और उसने राणा के काका राव चूँडा लाखावत को भी वहाँ सेविदा करवा दिया जो मांडू के सुल्तान के पास जा रहा था।) एक दिन राणा कुंमा सोया हुआ था और एका चाचावत पगर्चपी कर रहा था कि उसकी आँखों में से आँस् निकलकर राणा के पग पर चूँदें गिरीं। राणा की आँख खुली, एका को रोता हुआ देख कारण पूछा तो उसने अर्ज की कि मैं रोता इसलिए हूँ कि अब देश सीसोदियों के अधिकार में से निकल जायगा और उसे राठोड़ लेंगे। राणा ने पूछा, क्या तुम रणमछ की मार सकते

हो ? अर्ज की कि जो दीवाण के हाथ हमारे सिर पर रहें तो मार सकते हैं। राणा ने आज्ञा दी। राणा, एका चाचावत और महपा पँवार ने यह मत दृढ़ किया तथा रात्रि के समय सोते हुए राव रणमल्ल पर चूककर उसे मारा। इसका सविस्तर हाल मेवाड़ की ख्यात में राणा कुंभा के वर्णन में लिख दिया है। राव रणमल्ल ने भी मरते मरते राजपूतों के प्राण्ण लिये। एक को कटार से मारा, दूसरे का सिर लोटे से तीड़ दिया और तीसरे का प्राण्ण लातों से लिया। राणा की एक छोकरी महल चढ़ पुकारी "राठोड़ें। तुम्हारा रणमल्ल मारा गया"। तब रणमल्ल के पुत्र जोधा कांधल ध्यादि वहाँ से घोड़ों पर चढ़कर मागे। राणा ने उनके पकड़ने की फीज भेजी, लड़ाई हुई और उसमे कई सरदार मारेगये। बरड़ा चंद्रावत, शिवराज, पूँना ई'दा आदि। चरड़ा ने पुकारा "बड़ा बीजा।" तो एक दूसरा बीजा वील उठा, कि गल फाड़कर आप मरता हुआ दूसरों को भी ले मरता है। चरड़ा ने कहा कि मैं तुकको नहीं पुकारता हूँ। भीमा, बीरसल, बरजॉग भीमावत मारे गये और भीम चूँडावत पकड़ा गया।

मंडल के तालाव में अपने अपने घोड़ों को पानी पिलाया। उस वक्त एक ओर तो जोधा और सत्ता दोनों सवार अपने घोड़ों को पिलाते थे, और दूसरी तरफ़ कॉघल अपने अश्व को जलपान कराता था। कॉघल ने उन दोनों सवारों से पूछा (तुम कीन हो आदि)। जोधा ने कॉघल की आवाज पहचानी, उससे बात की, दोनों मिले और वहीं जोधा ने उसे रावताई का टीका दिया। दोनों माई मारवाड़ में आये।

दोहा - आगै सूरन काढ़िया तुंगम काढ़ी आय। जे मिसरागोा सेजड़ी, लोई रिग्रमलराय॥

राव रिग्रमल नींदा भरे श्रावय लोह घगी खबारे, कटारी काढ़ मरद्दघगी तिय श्रागे सुरन तुंगिकशी। तो दिन मेवाड़े तो विपख्य की पापं सासनो तरपण वही जै वैसा सकुंमकरणं कृतनं। (छंद अग्रुद्ध से हैं अर्थ ठोक नहीं लगता)। जै रिणमल होवत दल अंतार कुंमकरण वहनत किसी पर। मात्रा सूल सही सुरताणां, ओसमुद्रावत आणां। जै वरती वी आणां। वे हूँ सिधावी वीजो हिंदू अने हमीर मीर जै खुलिया भाजे। जै भगो पीरोज, खेत्रा जाइ खड़े जै मारे। महमद गजामारे संभेड़ो रिणमलराय विखरामियं। कुंमा की मन वीकसे छलायो छदम तें कूड कडकर, जेम सीह आगै ससै।

(इसमें राव रायमल के वीरकृत्यों का वर्षान है जो उसने राया को हित किये, ध्रीर ध्रंत में कहा है कि राया ने छल छद्मकर रायमल को ऐसे मारा जैसे सिंह को ससा ने मारा था। (छंद शुद्ध न होने से सही ध्रथे नहीं किया जा सकता है।)

महपा परमार पई के पहाड़ों से भागकर माँडू के बादशाह महमूद के पास जा रहा था। जब राग्रा कुंभा ने बादशाह पर चढ़ाई
की तब राव राग्रा के साथ था। सीमा पर युद्ध हुआ डसबक्त महमूद हाथों पर लोहें के कीठे में बैठा हुआ था, राव राग्रमल
ने चाहा कि अपने घोड़े की डड़ाकर बादशाह की बर्छा मारे, परंतु
किसी प्रकार बादशाह की राव का यह विचार मालूम हो गया। डसने
तुरंत अपने खवास की, जी पीछे बैठा हुआ था, अपनी जगह बिठा
दिया और आप उसकी जगह जा बैठा। इतने में राग्रमल ने घोड़ा
डड़ाकर बर्छी चलाई, वह कीठा तोड़कर खवास की छाती के पार
निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा "हजरत मैं तो मरा।" यह
शब्द राग्रमल के कान पर पड़े और डसने जाना कि बादशाह बच
गया है। बादशाह हाथी की पीठ पर पीछे की ओर बैठा था और
राव की यह प्रतिहा थी कि वह पीठ पर तलवार कभी न चलाता था।
डसने फिर घोड़ा डड़ाया, बादशाह के बराबर आकर उसकी डठाया

श्रीर एक शिला पर दे पटका जिससे उसके प्राण निकल गये।
महपा की बादशाह मॉडू के गढ़ में छोड़ श्राया था। जब राणा मॉडू
पहुँचा ते। गढ़वाली ने महपा की कहा कि श्रव हम तुम्मकी नहीं
रख सकते हैं। राव रणमल ने उसे मॉगा तब वह घोड़े पर चढ़कर
गढ़ के दरवाजे श्राया श्रीर वहाँ से नीचे कूद पड़ा। जिस ठीर से
महपा कूदा उसकी पाखंड कहते हैं। पोछे महपा की सिकीतरी
का वरदान हुआ।

( दूसरी बात इस तरह पर लिखी है )—राव चूंडा काम श्राया तब टीका राव रणमल की देते थे कि रणधीर चूंडावत दरवार में श्राया। सत्ता वहाँ बैठा हुश्रा था। रणधीर ने उसकी कहा कि 'सत्ता कुछ देवे तो टोका तुम्हें देवें।" सत्ता ने कहा कि "टोका रणमल का है, जी सुके दिलाओ तो मूमि का श्राधा भाग तुमें देकें।" तब रणधीर ने घेड़े से उतर दरवार में जाकर सत्ता की गही पर विठा दिया श्रीर रणमल की कहा कि तुम पट्टा ली। उसने मंजूर न किया श्रीर वहाँ से चल दिया, राणा मोकल के पास जा रहा। राणा ने उसकी सहा-यता की श्रीर मँडीर पर चढ़ श्राया। सत्ता भी संमुख लड़ने की श्राया। रणधीर नागीर जाकर वहाँ के खान की सहायतार्थ लाया। (उस वक नागीर में शम्सखाँ गुजरात के बादशाह श्रहमदशाह की तरफ से था।) सीमा पर युद्ध हुश्रा, रणमल तो खान से भिड़ा श्रीर सत्ता व रणधीर राणा के संमुख हुए। राणा भागा श्रीर नागीरों खान की

<sup>ः</sup> यह महमूद ज़िल्जी साळवे का सुल्तान जब खीवीवाड़ा फनह करके, स० ८७३ हि॰ स० १४६६ ई० सं० १४२६ वि॰ में लौटता था तो मार्ग में -बीमार होकर सर गया। राणा कुंमा ने कभी मांडू फतह नहीं किया था और र रणमळ की महमूद की मारने में कुछ भी सल्यता नही। राव रणमछ सं०१४६६ में चित्तोड़ पर मारा गया। सुळतान महमूद उसके ३० वर्ष पीछे मरा था।

रणमल ने पराजित कर भगाया। सत्ता ध्रीर रणमल दोनों की फीज-वालों ने कहा कि विजय रणमल की हुई है, दोनों माई मिले, परस्पर राम राम हुथा, बातें चीतें कॉ, रणमल पोछा राणा के पास गया ध्रीर सत्ता मॅंडोवर गया।

सत्ता के पुत्र का नाम नर्बंद श्रीर राष्ट्रधीर के पुत्र का नाम नापा था। (सत्ता आँखों से बेकार हो गया था इस्रलिए) राज-काज **उसका पुत्र नर्बद करता था। एक बार नर्बद ने मन में विचारा कि** रगाधीर घरती में आधा भाग क्यों खेता है, मैं उसकी निकाल दूँगा। थोडे ही दिन पीछे ४००) रुपये कहीं से आये, उनका आधा भाग नर्बद ने दिया नहीं; दूसरी बार नापा ने एक कमान निकलवाकर खींचकर चढ़ाई और तेख़ डाली। नर्वद ने कहा भाई तेख़ी क्यों? नापा बीला-धरती का हासल आने इसमें से आधा माँगू कल थैली आई थी उसमें से मुक्ते क्यों न दिया ? नर्वद ने आधे रपये दे दिये। वह पालो के सोनगिरी का भांजा धीर नापा सोनगिरी का जमाई था। एक दिन नर्वद ने अपने मामा से पूछा ''मामाजी, तुमको मैं प्यारा या नापा १'' कहा-''मेरे तो तुम दोनों ही बरावर हो''. परंतु विशेष प्यारा तु है क्योंकि तेरे पास रहते हैं। नर्वद ने कहा कि जो ऐसा है तो नापा को विष दे दे। मामा ने कहा "भाई, सुकसे ऐसा काम नहीं हो सकता"। नर्वद ने एक दासी को लोभ देकर मिलाया ग्रीर नापा को विष दिलवाया जिससे वह मर गया। अब रणधीर को मारने को नर्बद ने कटक इकट्टा किया। रखधीर ने अपने आदमी मेज कामदार मुतसिंद्यों से पुछ्रवाया कि यह सेना किस कार्य के लिए इकट्टों की जाती है परंतु उन्होंने यही उत्तर दिया कि "इम

र- नागोर के हाकिम शम्सखां दन्दानी की भोकछ राखा से छड़ाई होने और राखा के हारने का हाछ फारसी तवारीखों में भी मिछता है।

महीं जानते।" वे श्रादमी श्राकर दयाल मोही की द्कान पर बैठ गये। नर्वद इस दयाल से सलाइ किया करता था, जब वालक था तब से रणधीर ने उसकी पालना की थी। रणधीर के मनुष्यों ने मोदी से सामान लिया। उसने और ते। सव चीज़ें दे दों, परंतु घृतन दिया। जव उन्होंने घो माँगा तो उत्तर दिया कि 'काले के पोला बहुत है;'' श्रीर फिर घृत दिया। रणधीर के मनुष्यों ने पोछे श्राकर कहा--राजा, यह पता नहीं लगता कि कटक किस पर तैयार है। रहा है। डसने पूछा-दियाल मोदो ने तुमको कुछ कहा ? उत्तर-भ्रीर तो कुछ भी नहीं कहा, परंतु घृत देते समय ये शब्द कहे ये कि "काले के पोला बहुत है।'' रखधोर बोला—दयालिया छीर क्या कहता; काला मैं धीर पीला मेरा सुवर्ण, सो वह कटक मेरे ही पर है। तब उसने भी सेना सजी, फिर श्राप राथा के पास गया। राया ने पूछा—''मामा जी, कैसे आये ?" रणमञ्ज ने उत्तर दिया कि तुभी मँडोवर देने के लिए आये हैं, राणा ने भी सहायता देनी कही। ये राणा की लेकर सत्तापर चढ़े। सत्ताने अपने पुत्र नर्बद से कहा कि तू भी नागीरी खान की ले आ। नर्वद कीस तीनेक ते। गया, परंतु जन ताप पड़ी ते। पोछा फिर धाया श्रीर छिपकर माता-पिता की बात चीत सुनने लगा। सत्ता ( अपनी खो ) स्रोनिगरी से कहता है— "सोनगिरी ! नर्वद जानता है कि मेरा पिता कपूत है जो रखधीरको **ग्राधा भाग देता है, परंतु रणधोर के बिना मँडोवर रह नहीं सकता।** श्रव नर्बद नागोरी खान को लेने गया है से। खान आने का नहीं, क्योंकि वह रग्रमल के हाथ देख चुका है। यह भी अच्छा हुआ, मैं लड़ महाँगा ''। (पिता के ऐसे वचन सुनकर ) नर्वद वोल चठा---''मुभ्ने नागोरी खान के पास किसल्लिए भेजा, मैं भी युद्ध करूँगा श्रीर काम आऊँगा ''। सत्ता बेाला—''मैं भी यही कहता था''। नर्वद ने

नकारा बजवाया, युद्ध किया और खेत पड़ा। इतने रजपूत उसके साथ मारे गये—ई दा चोहथ, ई दा जीवा ग्रादि।

नर्बद निपट धायल हुआ या और उसकी एक आंख फूट गई थी। राणाजी उसकी उठवाकर अपने साथ लेगये श्रीर रणमल की राणा ने मँडोवर की गदी पर विठाकर टीका दिया। सत्ता भी राणा के पास जा रहा श्रीर वहीं उसका देहांत हुआ।

( दूसरे स्थान में ऐसा भी लिखा है )—"जब राव चूँडा मारा गया तो राजितिलक राममल की देते थे, इतने में रामधीर चूँ डावत दर्बार में आया। सत्ता चूँडावत वहाँ बैठा हुआ था, उसकी रग-धीर ने कहा कि सत्ता! कुछ देवे तो तुभी गही दिला दूँ।" सत्ता बोला कि "टीका रामल का है।" रामधीर ने अपने वचन की सत्यता के लिए शपथ खाई, तब सत्ता ने कहा कि आधा राज तुमे दूँगा। राषधीर तुरंत घोड़े से उतर पड़ा श्रीर सत्ता के ललाट पर विलक कर दिया। रग्रमल को कहा कि कुछ पट्टा ले लो, वह उसने मंजूर न किया धीर राखा मोकल के पास गया। राखा ने सहा-यता की, सत्ता भी सन्मुख हुआ श्रीर रणधीर नागोरी खान को लाया। सीमा पर लड़ाई हुई, रणमल ते। स्नान के मुकाबले की गया और रणधीर बसना ने राणाजी से युद्ध किया। राणाजी हार खाकर भागे, परंतु खान को रागमल ने भगा दिया। सत्ता व राग-मल दोनों के साथियों ने जयध्विन की, रणमल अपने दोनों भाइयों से मिला, बात-चीत की और फिर पीछा मोकलजी के पास चला गया। सत्ता गद्दी बैठा श्रीर राज करने लगा। कालांतर में सत्ता व रग्रधीर के पुत्र हुए, सत्ता के पुत्र का नाम नर्वद और रग्र-धीर के पुत्र का नाम नापा था।

रगामल नित गोठें करता था इसलिए सोनियरों के भले श्रादमी देखने की आये थे। उन्होंने पीछे नाडौल जाकर कहा कि राठोड़ काम का नहीं है, यह तुमसे न चूकेगा, तुमकी मारेगा, इसलिए तुमको उचित है कि अपने यहाँ इसका विवाह कर दो। तब लोला सोनगिरा की बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर भी सोनगिरों ने देखा कि यह आद्मी अच्छा नहीं है, तब उन्होंने रय-मल पर चूक करना विचारा। एक दिन रग्रमल सीया हुआ था तब लोला सोनगिरे ने आकर अपनी स्त्री से कहा कि "रामी बाई राँड हो जावेगी ?" खी बोली—"भलेही हो जावे, यदि एक लड़की मर गई तो क्या।" ठकुराशी ने अपने पति को मद्य का प्याला पिला-कर सुलाया धीर वेटी से कहा कि रगामल से चूक है, उसकी निकाल दे! रामी ने आकर पति की सूचना दी कि भागे। चूक है। घातक उसे मारने को आये, परंतु वह पहले ही निकल गया और घर जाकर सोनिगरों से शत्रुता चलाई, परंतु वे वार पर न चढते थे। उनका नियम था कि सोमवार के दिन आशापुरी के देहरे जाकर गाठ करते, अमल वारुणी लेते और मस्त हो जाते थे। एक दिन जब वे खा पीकर मस्त पड़े हुए थे ते। अचानक रागमल उतपर चढ़ आया और उसने सबको मारकर अखावे के कूएँ में डाल दिया। ऊपर सगे साले की डाला। कहा, मैंने सासूजी से वचन हारा है। उनका इलाका लिया, राखा मोकल से मिलने के वास्ते गया श्रीर वहीं रहने लगा। जब चाचा सीसोदिया श्रीर महपा पॅवार ने मोकल की मारा तब रणमल की उस चूक का भेद माल्म हो गया था, परंतु राणा को कुछ खनर न हुई। एक दिन महपा श्रीर चाचा मलेसी ढोडिये के घर गये जी राखा का खवास था। रणमल ने अपने जासूस साथ लगा रक्ले थे कि देखें ये

क्या बातें करते हैं। चाचा महपा ने मलेसी की अपने में मिलाने का वहुत प्रयत्न किया, परंतु वह न मिला। जासूस ने जाकर सारा वृत्तांत रयमल से कहा और उसने राया की सुनाया, परंतु मोकल ने इसपर विश्वास न किया। रणमल मॅडोवर गया श्रीर पीछे से राणा पर चूक हुआ। उसने अचलदास खीची की मदद के वास्ते गढ़ से नीचे ग्राकर ढेरा किया या तब महपा ने चाचा को कहा कि प्राज प्रच्छा प्रवसर है, फिर हाथ प्राने का नहीं, तब चाचा मेरा और महपा बहुत सा साथ लेकर श्राये। राखाजी ने कहा कि ''ये खातणवाले स्राते हैं सो स्रच्छा नहीं है। जौ गेहूँ में न ब्राने चाहिए, यह मर्यादा के विरुद्ध है "। उस वक्त मलेसी डोडिया ने अर्ज की कि आपको राव रगामल ने चिताया था कि ये ष्ट्रापसे चूक करता चाहते हैं। राणा बोला कि ये हरामखोर अभी क्यों आये ? मलेंसी ने अर्ज की कि दीवाय ! पहले तो मैंने न कहा, परंतु अब तो आप हेखते ही हैं। ( चाचा मेरा आन पहुँचे ) वार संप्राम हुआ, ना आदिमयों को राखा ने मारा और पाँच की हाड़ी राखी ने यमलोक में पहुँचाया, पाँच का काम मलेसी ने तमाम किया, ग्रंत में राखा मारा गर्या। चाचा व महिपा के भी इलके से घाव लगे, कुँवर कुंभा बचकर निकल गया। ये उसके पीछे लगे, कुंभा एक पटेल के घर पहुँचा। पटेल के दे। घे। ड़ियाँ थीं। उसने कहा कि एक घोड़ी पर चढ़कर चले जान्रे। ग्रीर दूसरी को काट डालो, नहीं तो वे लोग ऐसा समर्केंगे कि इसने घोड़ी पर चढ़ाकर निकाल दिया है। कुंभा ने वैसा ही किया। जो लोग खोलने आये. थे वे पीछे फिर गये। मोकल को मारकर चाचा तो राणा बना श्रीर महपा प्रधान हुआ। कु'मा श्राफत का मारा फिरता रहा। जब यह समाचार रणमल को लगे तो वह सेना साथ

लेकर म्राया, चाचा से युद्ध हुम्रा भ्रीर वह भागकर पई के पहाड़ी पर चढ़ गया। रसमल ने कुंभा को पाट वैठाया और आप उन पहाड़ों में गया, बहुत दैं। इधूप की, परंतु कुछ दाल न गली, क्यों कि बीच मे एक भील रहता था, जिसके बाप की रणमल ने मारा था। वह भील चाचा व सहपा का सहायक वना। एक दिन रएमल अनेला घेड़े सवार उस भील के घर जा निकला। भील घर मे नहीं थे, उनकी मा वहाँ वैठी थी। उसको वहन कहके पुकारा श्रीर बैठकर उससे वातें करने लगा। भीलनी बोली कि वीर! तैंने बहुत बुरा किया, परंतु तुम मेरे घर आ गये भव क्या कर सकती हूँ। अच्छा, ष्प्रव घर में जाकर सा रहा। राव ने वैसा ही किया। थोड़ी देर पीछे वे पॉचों भाई भील भाये, उनकी मा ने उनसे पूछा कि वेटा! अभी रणमल यहाँ आ जावे ते। तुम क्या करे। ? कहा, करें क्या, मारें; परंतु बड़े बेटे ने कहा-"भा! जो घर पर आवे ते। रणमल की न मारें।" मा ने कहा-"शाबाश वेटा! घर पर आये हुए तो वैरी को भी मारना डिचत नहीं।'' रखमल को पुकारा कि बीर बाहर थ्रा जाभ्रो। वह ब्राकर भीलों से मिला। उन्होंने उसकी वड़ी सेवा मनुहार की ग्रीर पूछा कि तुम सरने के लिए यहाँ कैसे ग्राये ? कहा कि भानजा ! मैंने प्रतिज्ञा की है कि चाचा की मारूँ तब प्रश्न खाऊँ, परंतु करूँ क्या तुम्हारे आगे कुछ वस नहीं चलता है। भीली ने कहा, अब इम तुमको कुछ भी ईजा न पहुँचावेंगे। मल अपने योद्धाओं को लेकर पहाड़ तले आया; भीलों ने कहा कि पहाड़ को मार्ग में एक सिहनी रहती है से। मनुष्य की देखकर गर्जना करेगी। रश्मल ता पगडंडी चढ़ता हुआ, सिहनी के समीप जा पहुँचा, वह गर्ज उठी, तुरंत ग्रड़वाल ( ग्रड़कमल ) ने तलवार खींच उसपर वार किया श्रीर वहीं काटकर उसके देा दुकड़े कर दिये।

सिंहनी का शब्द सुनकर उपर रहनेवालों ने कहा कि सावधान ! परंतु वह एक ही बार बोलने पाई थी इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी पशु को देखकर बीली होगी । इतने में तो रणमल घोड़ों को नीचे छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया और दर्वाजे पर जाकर बर्छी मारा। भीतर जो मनुष्य थे, वे चैंक पड़े और कहा, रणमल आया। चाचा मेरा से लड़ाई हुई, सीसोदियों को मारकर पाँवीं तले पटका चाचा मारा गया और महपा स्त्रो के कपड़े पहनकर पहाड़ पर से नीचे कूद आग गया। रणमल ने चाचा की बेटी के साथ विवाह किया, मनुष्यों के धड़ों के बाजोट और बर्छियों की चँवरी बनाकर वहां सीसोदियों की कई कन्याएँ रणमल ने अपने भाइयों को ब्याइ दीं और पीद्या लीटा।

महंपा भागकर माँडू के बादशाह की शरण गया। जब यह खबर राणाजी व रणमल की हुई तब उन्होंने वादशाह पर दबाव डालकर कहलाया कि हमारे चोर को भेज दे। वादशाह ने महपा को कह दिया कि अब हम तुमको नहीं रख सकते हैं। महपा ने उत्तर दिया कि अक हम तुमको नहीं रख सकते हैं। महपा ने उत्तर दिया कि अफको कैंद्र करके शत्रु को मत सौंपिए और आप घोड़े सवार हो गढ़ के द्वार पर आ घोड़े समेत नीचे कूद पड़ा। घोड़ो तो पृथ्वी पर पड़ते ही मर गया और महपा भागकर गुजरात के बादशाह के पास पहुँचा। जब उसने वहाँ भी बचाव की कोई सूरत न देखो तो चित्तोड़ ही की तरफ चला। वहाँ राज्य तो राणाजी करते थे, परंतु राज का सब काम रणमल के हाथ मे था। महपा रात्रि के समय लकड़ियों का भार सिर पर घरकर नगर में पैठा। उसकी एक की अपने एक पुत्र सहित वहाँ रहती थी, जिसको उसने दुहागन कर रक्खा था। उसके घर आया, पत्नो ने अपने पित को पहचानकर भीतर लिया। अब वह घर में बैठा रहे और सुत के मोहरे व रससे बनावे। एक दिन एक मोहरी अपने पुत्र को

देकर कहा कि जाकर दीवाण के नज़र कर दे और जो दीवाण कुछ प्रश्न करें तो अर्ज़ करना कि महपा हाज़िर है। वेटे ने हजूर में जाकर मोहरी नज़र की और दीवाण ने पूछा तो अर्ज़ कर दी कि महपा हाज़िर है। राणाजी ने उसे बुलाया। उसने अर्ज़ की कि सेवाड़ की घरती राठोड़ों ने ली। यह बात सुनते ही दीवाण के मन में यह भय उत्पन्न ही गया कि ऐसा न हो कि रणमल सुभे मारकर राज ही ले। राणा ने सेना एकत्रित की छौर वे रणमल की चूक से मार डालने का विचार करने लगे । रखमल के डाम ने किसी प्रकार यह भेद पा लिया थ्रीर राव से कहा कि दीवाण ग्राप पर चूक करना चाहते हैं, परंतु राव को उसकी बात का विश्वास न झाया तो भी धपने सब पुत्रों की वह तलहटी ही में रखने लगा। (अवसर पाकर) एक दिन चूक हुआ। २५ गज़ पछेवड़ी राव के पलंग से लपेंट दी, जिसपर राव सीया हुआ था। सत्रह मनुष्य राव की मारने के लिए त्राये, जिनमें से १६ को तो राव ने मार डाला धीर महपा भागकर बच गया। रणमल भी मारा गया। यहाँ रणधीर चूँडावत, सत्ता भाटी लूणकरणोत, रणधीर सूरावत और दूसरे भी कई काम आये। (रणमल के पुत्र) जीधा, सीहा, नापा तलहटी मे थे सो भाग निकले। उनके पकड़ने को फैाज भेजी गई, जिसने श्राडावळा ( अर्वेली ) पहाड़ के पास उन्हें जा लिया और वहाँ युद्ध हुआ, जहाँ चरड़ा चाँदराव अरड़कमलीत, पृथ्वीराज, तेजिस इपादि और भी राठौड़ों के सर्दार मारे गये, परंतु जाधा कुशलतापूर्वक मॅंडोवर पहुँच गया।\*

<sup>··</sup> पहले बतलाया जा जुका है कि राव रखमल ने महाराखा कुंभा के समय मे राखा मोकल के बड़े माई राव चूँडा की मेवाड से श्रलग करा दिया श्रीर सब राज-प्रबंध श्रपने हाथ में लेकर श्राप बेटों सहित चित्तीड़ ही में रहने

नर्वेद सत्तावत ने राणाजी को श्रॉख दी जिसकी बात-जब राणा मोकल और राव रग्रमल मँडोवर पर चढ़ आये, (सत्ता के पुत्र) नर्वद ने युद्ध किया थ्रीर घायल हुआ। उस वक्त उसकी बाँई' आँख पर सलवार वही, जिससे वह अॉख फूट गई। राणा नवेद को उठाकर ष्प्रपने साथ लाया, घाव बँघवाये थ्रीर मरहम पट्टी करवाके उसकी चंगा किया। लाख रूपये की वाषिक धाय का कायलाएँ का ठिकाना उसे जागीर में दिया । राणा मोकल चाचा मेरा के हाथ से मारा गया और राणा कुंभा पाट बैठा, उसने राव रणमल को चृककर मरवाया। नर्वद तब भी दीवाय ही के पास रंहता था। एक दिन दीवाण दर्वार में बैठे थे तब किसी ने कहा कि 'श्राज नर्वद जैसा राज-पूत दूसरा नहीं है।" रागा ने पूछा कि उसमें ऐसा क्या गुगा है जो इतनी प्रशंसा की जाती है ? उत्तर दिया कि दीवाण ! उससे कोई भी चीज़ साँगी जावे वह तुरंत दे देता है। राखा ने कहा हम उससे एक चीज़ मेंगवाते हैं, क्या वह देगा ? अर्ज हुई कि देगा। नर्बद उस दिन मुजरे की न श्राया था। दीवाय ने अपने एक खवास को उसके पास भेज कहलाया कि ''दीवाए ने तुमसे ग्रॉल मॉगी है।" नर्बद बोला—दूँगा। खनास की नज़र बचा पास ही अलका पड़ा हुआ था, जिससे ऑख निकाल रूमाल मे ल्पेट उसके हवालों की। यह देख खवास का रंग फक हो गया, क्यों कि दीवाश ने

लगा। तब सबको संदेह हो गया कि रणमल की नीयत राज दबाने की है।
राव चूँडा माँडू के बादशाह के पास जा रहा था, उसको पीछा बुलाया श्रीर
इसने ही दीपमालिका की रात्रि को पहुँचकर सेाते हुए राव रणमल को मरवाया। उसका कुँवर जीघा भाग गया था, जिसका पीछा करता हुआ चूँडा
मँडोवर पहुँचा श्रीर वहाँ भी सीसोदियों का माँडा फहराया। बारह वर्ष तक
मँडोवर राखा के श्रधिकार में रहा। श्रंत में राव जोधा ने चूँडा के दो बेटों
को मार मँडोवर पीछा लिया।

खवास को पहले से समभा दिया था कि यदि नर्वद तेरे कहने पर अपनी श्रॉख निकालने लगे ते। निकालने मत देना, परंतु नर्वद ने ते। श्रॉख निकाल हाथ में दे दी। खवास ने वह कमाल दीवाण के नज़र किया श्रीर दीवाण ने श्रॉख देख बहुत ही परचात्ताप किया। श्राप नर्वद के डेरे पधारे, उसकी बहुत श्राश्वासन देकर उसकी जागीर ड्योढ़ो कर दी।

#### छठा प्रकरण

# नर्बद सत्तावत व सुपियारदे की बात

जब नर्बद मॅंडोवर में राज करता था तब रूप के स्वामी सीहड़ सॉखले ने अपनी पुत्री सुपियारदे के नारियल उसके पास भेजे ( अर्थात् सुपियारदे की सगाई नर्बद के साथ की ), परंतु जब नर्बेद घायल हुआ धीर मंडोवर का राज राखा मोकल ने रणमल को दिला दिया तथा राणा नर्वद को अपने साथ ले गया, तब सॉखले ने अपनी कन्या जैतारण के स्वामी नरसिंह सिंधल को ज्याह ही। नर्बेद पर राखा की बड़ी छवा थी। एक दिन रागा के टोलियों ने उससे मुजरा करके खम्मायच राग गाया, उसे सुनकर नर्वद ने लंबी साँस छोड़ी। दीवाय (राणा कुंभा) ने इसका कारण पूछा तो कहा, "ऐसे ही।" फिर दीवाण ने फर्माया कि " क्या मंडोवर के वास्ते" १ उत्तर दिया कि ''वह तो काका के पास है, जो मेरे घर ही में है"। दीवाण ने ष्प्राज्ञा की ''तो जो जात हो सो कहो!'' तब नर्बद बोला कि दीवास ! सॉखले ने मेरी मॉग नरसिंह सिंधल जैतारसवाले को ज्याह दी, जिस्तका रंज है।" रागा ने तुरंत दूव भेज सीहड़ सॉखला को कहलाया कि नर्वद की माँग दो। तब साँखले ने अर्ज़ कराई कि सुपियारदे को तो विवाह कर दिया, दूसरी छोटी बेटी है सो ब्याइ दूँगा। राणा ने नर्बद को कहा कि जाओ सीहड़ की छोटी वेटो के साथ विवाह करे। नर्वद ने कहा "दीवाय! जो सुपियारदे मेरी भ्रारती करे तो ज्याह करूँ" राषा-करेगी। नर्वद--दूत भेज

पक्का कर ली जावे। रागा ने फिर दूत भेजा, सॉखले ने वह बात स्वीकारी, नर्वद की बरात चढ़ी। पीछे से दीवाण की सभा मे बात चली कि जी सुपियारदे आरती उतारेगी ते। नर्वद विवाह करेगा। नरसिंह सिधल भी वहाँ बैठा हुम्रा था। उसने जब यह वात सुनी ता बोला "क्या नर्वद ज़बईस्ती आरती करावेगा ?" लोगों ने उत्तर दिया—''यह ते। करना ही पड़ेगा"। नरसिह अपने घर आया। डघर से सॉखले के ग्रादमी भी सुपियारदे की लेने के वास्ते भाये। कहा कि विवाह है सो भेजो । नरसिंह ने इन्कार कर दिया। सुपि-यारहे ने कहा कि मैं जाऊँगी, तब उसके पित ने कहा कि यदि वहाँ धारती न करे ता भेजूँ। वह बोली नहीं कहरेंगी, कोल वचन दिया, पति को गलो हाथ घर शपथ की श्रीर पीहर गई। जब नर्वद तीरण पर द्याया, बारजीट पर खड़ा हुद्या द्यीर कहा कि द्यारती की तैयारी कराख्री, तब सुपियारदे की कहा गया, परंतु यह नट गई कि मैं तो आरती न करूँगी। तब उसकी छोटी बहन आई। नर्बद से कहा गया "राज! सुपियारदे आरती करती है 17। नर्वद बोला—"तुम मुभ्ने श्रंघा समभकर मेरी हैंसी करते हो, यह सुपियारहे नहीं है '। फिर अपने साथियों से कहा कि लड़ाई का नकारा बजवात्रो ! सॉखले ने अपनी बेटी से जाकर कहा—"वाई! यहाँ कीन देखता है, आरती कर दे, नहीं ता अभी यह इसकी सारेगा "। सुपियारदे आई और नर्वद से कहा-"राज ! तुम तो आरती कराते हो, परंतु वहाँ पति ने मना कर दिया है, इसलिए मुक्ते दुख होगा "! नर्वद ने कहा-यह मेरा वचन है, जो वह तुभी दुख दे ती सुभी सूचना करा देना, मैं आकर तुम्ने ले जाऊँगा। नरसिंह ने गुप्त रीति से अपने नाई की भेजा था कि जाकर सब बनाव देखे। वह नाई वहाँ खड़ा था। उसने सुपियारदे के चोर पर कुछ चिह्न लगा दिया थै।र नर्वद

ने बढ़िया अतर से अरी हुई पिचकारी चलाई, जिसके छोंटे भी दुपहे पर लगे। नर्वद ने हाथ से टटोल कर कहा, यह सुपियारदे है। आरती की, विवाह हुआ, नर्वद अपनी ठक्कराणी की लेकर पीछा गया।

जब सुपियारदे अपने पित के घर वापस आई तब नाई ने नर-'सिंह से कहा कि इसने आरती की । उसने अपनी की से पूछा तो वह नट गई कि मैंने आरती नहीं की। नाई बेलिंा-तुमने आरती की, मैंने तुम्हारी साड़ी पर निशान किया है धौर उसपर इतर के छींटे भी लगे हैं। साड़ी देखी गई, सुपियारदे का भूठ खुल गया। तब तो उसको पति ने उसको चाबुक मारे और मुश्कें वाँधकर पलेंग से नीचे पटक दिया। इतना ही नहीं, किंतु उसकी एक सै।त को बुलाकर उसके सामने पलँग पर ले बैठा। तब सुपियारदे कोध के मारे अपने पति का नाम लेकर बोली (राजपूताने में खियाँ ध्यपने पति का नाम नहीं लिया करती हैं )—''नरसिंह सिघल ! तू मुक्ते मार डाल्रवा, मेरी बोटी बोटी काट देवा ते। मैं कुछ न कहती; परन्तु तूने मेरे सामने दूसरी स्त्री को पलेंग पर चढ़ाया इस-लिए मैं जो अब कभी तेरे पलँग पर पाँव धरूँ तो अपने भाई के पलँग पर घरू।" फिर दासी ने जाकर सॉखला की सासू से सब हाल कहा। वह आई तब नरसिंह तो माता को देखकर बाहर निकल गया और वह (सास् ) सुपियारदे के बंधन छुड़ा उसको अपने साथ ले गई।

अत्र सुपियारदे गहना पाता उतार मीनज़त धारण कर एक कोठरी में जा बैठी और नर्बद को पत्र लिखा कि तुम्हारी आरती करने का सुभे यह फल मिला है। पत्र पढ़कर नर्बद बोला कि मैं भी यही चाहता था। अब मैं तैयार हूँ। दें। बैल मोल लिये, उनको रातव खिलाता और गाड़ो में जोतकर मूमि चलने में बढ़ाता था। उनको ऐसे सधा लिया कि एक दिन में तीस कोस जाकर पीछे चले भावें। जब उसकी विश्वास हो गया कि अब बैल यथेट काम देने के योग्य है। गये हैं ते। वह गाड़ी में बैठकर चला श्रीर संध्या समय जैतारण की बाड़ी में संकेतानुसार जा उतरा। जो मनुष्य सुपियारदे का पत्र लाया था उसके साथ मदीनी पेशाक मेजी। सुपियारदे वहा पहन, पाग बॉघ, शस्त्र सज, घर से निकल पड़ी। इस दिन गाँव में रावलों का खेल होता था। सिंधल सब ऐखने की गये थे, केवल सुपियारदे का ग्रंथा श्रग्रर घर में था। जब उसके श्रागे होकर वह चली ते। श्रंधे बीदा ने पुकारा "कौन गया रे" १ चरवादार ने उत्तर दिया कि वहाँ ते। कोई नहीं है। ग्रंधा कहता है—''नहीं किस तरह, वह अवश्य कोई गया है।। ऐसा कह वह भीतर रावले मे गया और अपनी सी से कहा कि जाकर सुपियारदे की खबर कर। स्त्री बोली क्यों ? कहने लगा जब वह व्याह कर म्राई थी तब मैंने उसके पाँव की मचकाहट सुनी थी, माज फिर वैसा ही शब्द सुना है। वीदा की स्त्री ने अपनी दासी को देखने के वास्ते भेजा। सुपियारदे जाती हुई अपने पलँग पर लंबा नींटा सा रखकर चसपर सीरख (रज़ाई) छोढ़ा गई थी, चसे देख दासी ने पीछी श्राकर कह दिया कि "बहुजी तो पीढ़ी हुई हैं"। बीदा की विश्वास न हुआ। अपनी स्त्री को कहा कि तू स्वयं जाकर देख। सासू गई ग्रीर देखा तो सीरख पड़ी हुई है, सुपियारदे नहीं है। पीछी दै।ड़ी, कहा—"बहू गई"। सुपियारदे वहाँ पहुँची जहाँ खेल हो रहा था। रावल थाली फिरा रहे थे। उसने आगे बढ़कर एक सोनेकी मोहर थाली में डाली धीर चलती ननी। नर्नद गाड़ी जीते खड़ा ही था, वह भट जा चढ़ो। यहाँ जब रावल ने थाली अपने मुखिया के पास लाकर घरी तो उसमें मोहर देखकर उसने पूछा कि यह किंसने

खाली है। कहा, किसी जवान आहमी ने डाली है। सिंधल सव डठ खड़े हुए। कहने लगे, यह तो कुछ दाल में काला है। खेल समाप्त हुआ। इतने में तो एक आदमी ने आकर ख़बर दी कि सुपियारहे चली गई है, गाँव में ढोल हुआ, सिंधल चढ़े। आगे गाड़ी की लोक देखकर कहने लगे कि नर्बद लिये जाता है। ये भी पीछे लगे चले गये। मार्ग में लूणो नदी आई, जो पूर बह रही थी। नर्बद ने कहा, नदी का प्रवाह तीज़ है, डतर नहीं सकेंगे। सुपियारदे बोली—बहली को नदी में डाल दे। नदी में इबकर मर जाऊँ तो पर्वाह नहीं, परंतु पीछे आनेवालों के हाथ में पड़ने न पाऊँ। यह सुनते ही नर्बद ने बैलों को नदी में चलाया, वे भी नथनों से आस का वेग छोड़ते हुए पार पहुँच गये। सिंधलों ने भी अपने थोड़े डस पूर में डाल दिये। प्रभात होते नर्बद अपने गाँव के समीप पहुँच गया।

यहाँ जब नर्बद के छोटे भाई ग्रासकरण ने देखा कि भाई ग्रव तक नहीं ग्राया है तो वह चढ़ा। मार्ग में उसको भाई मिला। तब नर्बंद ने उसको कहा—''भाई, तू सुपियारदे की, घर ले जा! में युद्ध कहूँगा"। ग्रासकरण ने उत्तर दिया ''ग्राप ले पधारें, में सम्मुख होकर महूँगा"। तब नर्बंद तो सुपियारदे सहित घर ग्राया श्रीर ग्रासकरण सिंध हों के साथ लड़कर खेत पड़ा। जब उसकी खो सती होने को चलने लगी तो कहा कि ''जिसके वास्ते मेरे पित ने प्राग्य दिये उसको देख तो लूँ"। सुपियारदे को देखकर बोली— ''रजपूतों पर तो मरने का ऋगा ही है, परंतु जेठजो ने विश्राम भला लिया"। इतना कह वह खती हो गई।

सिंघल पीछे लीट पड़े झीर मार्ग में एक गाॅव के पास तालाव पर ठहरे। वहाँ पनिहारियाँ जल भरने की झाई थीं। उनमें से एक ने पूछा—बीरा बैर ( स्रो ) किसकी गई है ? नरसिंह सिंधल घोड़े की रानों में दबाये वट वृच की शाखा पकड़कर भूलने लगा श्रीर कहा ''बैर मेरी गई, जो बल से जाती तो जाने न देता, परंतु श्लियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी की रोकी नहीं रुकती हैं"। तब दूसरी बोली—''नहीं बोरा, बैर कभी न जाती, परंतु तूने बहुत बुरा किया, उसके सामने खिट्या पर सीत को सुलाया तब गई, नहीं तो काहे को जाती"।

# सातवाँ प्रकरण राव जाधा

(राणी भटियाणी का पुत्र) काह के पास रहता था। नापा ( नरपाल ) साँखला उसका तरफ़दार रागाजी के पास चित्तौड़ में था। उसने राव की कहलाया कि 'रावजी! पीछे ही ती कभी राव रणमल का बैर लेने पधारोगे ते। अभी क्यों नहीं आते हो" ? जोघा सब सामान दुरुस्त कर सवार हुआ थ्रीर पूछा कि महेवे के मार्ग में बस्ती कहाँ कहाँ आती है। किसी ने कहा कि बस्ती ते थोड़े ही ठिकानी पर है, परंतु आगे मोडी मूलवाणी का गुढ़ा है। राव जस गुढ़े पहुँचा । मोडी को खबर हुई। उसने बड़े सत्कार के साथ ठइ--राया फिर विचारा कि राव जीधा जैसा पाहुना मेरे यहाँ कव आवेगा, इसकी मेह्मानदारी किस्रसे करूँ। इसके पास किसी साहूकार ने श्रपनी मजीठ श्रीर खाँड रख छोड़ी थी, उसने सीचा कि यह मजीठ धीर खॉड फिर किस दिन काम धावेगी; घृत ते। गौवें का बहुत सा है ही। मजीठ को पिसवाकर मैदा तैयार कराया श्रीर उसमें घी शकर मिलाकर सीरा बनाया, कैरों (करील ) का साग कराया, गोठ तैयार हुई, अर्कर विनती की कि अरोगने पधारें। रावजी अपने सब साथियों सहित श्राये। पॉतिया हुआ, मली मॉति परोसगारी की श्रीर सब जीमकर तृप्त हा गये! पिछली रात की वहाँ से कूच हुआ श्रीर प्रभात होने पर जब सब ठाकुरों ने प्रपने श्रपने हाथ देखे तो जाल रंग के। यह देखकर सब विस्मित हुए। किसी ने कहा कि मोडी से इसका कारण पुछवाया जावे। रावजी ने दो सवार उसके पास भेजे। सवारी को आते देख मोडो उनके सामने

श्राई। कहा, तुम्हारे श्राने का कारण मैं जान गई। रावजी राव रग्रमल का बैर लेने पधारते हैं से। परमेश्वर ने तुम्हारे पर रंग चढ़ाया है। यहाँ खेती तो होती नहीं इसलिए घान कम मिलता है, सूजी पड़ी थी, जिसका सीरा बनाया था। रावजी की श्राशिष कहना थ्रीर मालूम करना कि यह भोजन आपकी, अमृत ही होगा। सवारों ने भ्राकर रावजी से वही बात भ्रर्ज़ की । रावजो प्रसन्त हुए ग्रीर वहाँ से हरभम साँखला के गाँव बहेंगटी आये। हरभम शक्तनी उसका भानजा जैसा भाटी रावजो के पास खड़ा था। उसकी रावजी ने अपने शामिल भाजन की वैठा लिया, वह भी मुजरा कर बैठ गया। तब हरसम ने सिर धुना भीर अर्ज़ की कि आपने छुपा की से। यह ब्रापकी संपत्ति का हिस्सेदार होगा श्रीर इम घरती के साखी रहेंगे। राव ने भोजने। तर शकुन का फल पूछा। हरभम ने कहा, इसका फल यह है कि आज जितनी भूमि है और जितनी में रावजी का घोड़ा फिरे वह सब आपके वंश में बनी रहेगी और आपका प्रताप बढ़ेगा। यह सुनकर राव जोघा हर्षित हुआ धीर चलते वक्त जैसा को साथ लिया। वहाँ से रावत लूगा के गाँव सेतरावे पहुँचे। लूगा घूमधड्कके के साथ उनसे मिला। इससे रावजी के मन में कुछ क्रोध साध्या गया। रावत लूणा की ठक्करानी सेानगिरो के साथ रावजी के ननिहाल की वरफ कुछ संबंध होने से उन्होंने उसकी जुहार कहलाया । उसने उनको अन्तःपुर में बुलाया, निछरावल की श्रीर कहा-"वावा, हमारे पास जो कुछ धन धरती दिखती है वह सव तुम्हारी है, भेाजन कीजिए। सब अच्छा होगा"। रावजी उतरे, गोठ तैयार हुई, अरोगे परंतु मन की कसक न निकली। रावत लूखा रावजी से क्ख़सत हो जा सोया, तब सीनगिरी ने जाकर उस कमरे का ताला बाहर से लगा दिया और रावजी की सचना दी।

जोधा ने वहाँ के सब घोड़े श्रीर मालमता लूटा। इससे दूसरे भी संब भूमिये डर गये श्रीर श्रा श्राकर रावजी के श्रधीन बने। वहाँ से सवार हो, मार्ग में के दूसरे मूमियों की नमा नमाकर साथ लेता हुस्रा राव जोधा रू या में सॉखलों के यहाँ आया। वे नारियल लेकर सामने हाजिर हुए। टीकाइत रावत ने अपनी बेटी रावजी की परवाई, श्रीर पूर्ण उत्साह के साथ विवाह किया। जब यह समाचार राणाजी को पहुँचे तो उन्होंने नापा सॉखला को इजूर बुलाकर पूछा कि तुम्हारे भी इन दिनों में राव जायांजी की कोई खबर आई है। पहले ते। जब उससे इस विषय में पुछवाया जाता ता यही कहता कि कोई खबर नहीं आई; परन्तु इस बार ते। कहा कि दीवाय ! यह बात सच है, मेरे पास भी ऐसी ही खबर आई है। यह सुनते ही दीवाया के चेहरे का रंग बदल गया। नापा को फर्मीया कि किसी ढव से मामला सुघर भी जावे। उसने अर्ज़ की ''दीवाण सलामत! राटोड़ों के वैर का मामला बड़ा बेडब है, जिसमें बैर भी राव रणमल का"। तब तो दीवाण की छीर भी विशेष भय हुआ, नापेने छर्ज़ की कि वैर कर्रा (बेढव) है, धरती देने से मिटे। दोवाण ने भी इस बात की माना। नापा ने घर पर त्राकर तुरंत रावजी के पास कासिद भेजा धीर कहलाया कि यहाँ कुछ बल नहीं है ग्राप शीव्र पधारिये। तब राव की फीजें जगह जगह मेवाड़ मे फील गई'। देश की दशा देखकर दोवाग को बड़ी फ़िक्क हुई। नापा को कहा कि किसी प्रकार बात बन जावे ते। ठीक है, नापा ने अर्ज़ की 'दीवाण किसी बड़े आदमी को भेजकर वातचीत करावें"। रागाजी ने अपने प्रधानों को भेजा, उन्होंने जाकर राव जाधा से कहा "रावजी! जो होनी थी सो तो हुई, यह देश ही तुम्हारा बसाया हुआ है, यदि तुम्ही सारीगे ते रखनेवाला कीन है"। रावजी ने कहा, "यह, बात ता ठीक,

परंतु बैर बॉधना ता सहजं है भ्रीर छूटना कठिन है"। दीनाय के प्रधातों ने फिर कहा कि "हमने धरती दी, तब रावजी के उमराव बोले कि शर्तिया लड़ाई होनी चाहिए।" दोवाण के प्रधानों ने इसकी स्वीकार कर दीवाया से ब्राकर अर्ज़ की। राणाजी भी राजी है। गये। दोनों ग्रीर की सेना श्रामने सामने खड़ी हो गई, खेत साम किया। र्गावंभ रेापे गये। रावजी की सेना पूर्व में श्रीर दोवाग की पश्चिम में रही। फिर रावजी के प्रधानों के मन में आई कि धरती लेवे तो ध्रच्छा है, तब उन्होंने रावजी से धर्ज़ की कि किसी प्रकार पृथ्वी लेकर मॅंडोवर में मिलाना ठीक है, लड़ाई में तो आपके धारों ये ठहर न सकेंगे। धरती खेने की बात रावजी के मन में भी ग्राई। उपराव बोले कि जो हुस्म हो तो हृंद्रयुद्ध कर लें, प्रधीत एक सामंत हंमारा और एक उनका मैदान मे उतरकर युद्ध करे, जिसका सामंत जीते बसी की जीत समको जावे। धापका तकत्र ऐसा है कि ध्राप ही की जीत होगी। राव ने भी यह वात मानी। दोवाग की तरफ़ से विक्रमायत कांला धौर राव जेथा की तरफ़ से बीजा उदावत आया। बीजा ने विक्रमायत को एक ही हाथ में मार लिया। नापा साँखला दोवाण के पास खड़ा था। प्रज़े की कि जो हाल बोजा का हुआ वैसा ही दोवाय का होता, परंतु धरती देने से वह बता टल गई। लीटते हुए राव जोघा ने मेवाड़ की भी लूटा धीर मॅडोवर जाकर सं० १५१५ जेठ सुदो ११ शनिवार दोपहर को जोधपुर नगर की नींव डाली।

दूदा जोधावत, जिसने नरसिंह सिधल के पुत्र मेंघा को मारा—एक बार राव जोधा सोया हुआ या और उसके सरदार बैठे वार्ते करते थे। एक ने कहा कि भाटियों के साथ बैर न रहा, दूसरा बोला राठोड़ों के बैर है। तीसरेने उत्तर दिया, एक बैर है—आसकरण सत्तावत का

स्रीर नर्वद सुपियारदे लाया, वह वैर नहीं लिया है। राव जीधा ने यह बात सुन ली और पूछा कि क्या कहते थे ? पहले ते। रजपूतें ने बात टाली, परंतु जब राव ने आप्रह के साथ पूछा ते। कहा कि न ते। आसकरण के और न नर्वद के पुत्र है, उनका वैर कीन ले! राव उस वक्त तो कुछ न बोला—प्रमात को उसका पुत्र दूदा, जिस पर राव की कृपा न थी, जब मुजरे की आया ता राव ने उसकी कहा कि ''दूदा, मेघा सिंधल को सारना चाहिएं, क्योंकि उसके पिता नरसिंह ने ष्रासकरण सत्तावत को-नर्वद सुपियारदे लाया, इसके बदले-मारा है"। दूदा ने पिता से सलाम की धौर तत्काल चला। राव जोधा ने कहा कि मैं साथ किये देता हूँ, श्रकेला मत जा। वह मेघा है। दूदा ने उत्तर दिया "दूदे। मेघै, कै मेघो दृदै"-- अर्थात् या दूदा मेघा की मार लेगा या मेघा दूदा की। घर आया, अपने ष्ट्रादिसयों को साथ लेकर चढ़ चला, जैतारण से तीन कीस पर जाकर उतरा धौर दूत भेज मेघा की कहलाया कि " दूदा जीधा-वत ध्राया है, आसकरण सत्तावत की मॉगता है"। मेघा ने उत्तर भेजा कि ''इतनी देर से क्यों भ्राया" ? पीछा कहलाया कि ''जान पड़ने पीछे वे। दूदा ने जल भी आगे आकर पिया है"। मेघा ने महल पर चढ़कर अपने नौकरों से कहा रे! घोड़ियाँ इधर मत ले जाना, दूषा जीधावत आया हुआ है सो ले लेगा। यह शब्द सुनकर दूरा ने पूछा कि यह कीन बोलता है। कहा- "जी! मेघा"। क्या उसकी भ्रावाज इतनी दूर तक पहुँचती है ? लोगों ने कहा—वह मेबा सिंघल है, क्या तुमने कभी उसका नाम नहीं सुना ? फिर दूदा ने , कहलाया-मुमो तेरी घोड़ियों से काम नहीं श्रीर न तेरे माल से वास्ता है। मुक्ते तो तेरा मस्तक चाहिए, से अपने द्वंद्व युद्ध करें। दूसरे दिन मेघा अपना साथ ले मुकाबले को आया और

दूदा की कहा— "दूदाजो, सेरे रजपूत सन सेरे पुत्र की जान में गये हैं, यहाँ मैं थोड़े साथ से हूँ।" दूदा ने उत्तर दिया कि हम रजपूती की क्यों कटावें, अपने दोनों खड़ लें। या तो दूदा मेघा की मार ले, या मेघा दूदा की दूघ पिलाने। अंत में यही टहरान हुआ, दोनों के रजपूत दूर खड़े हुए तमाशा देखते रहे। दोनों थोधा मैहान में आये। दूदा बीला "मेघा! घान कर"! मेघा कहता है, पहले तू बार कर! दूदा ने फिर नहीं शब्द कहे, तब मेघा ने तलवार माड़ी। वह दूदा ने ढाल पर रोक ली और फिर एक ही हाथ में मेघा का सिर तन से जुदा कर दिया। मसाक लेकर दूदा चला, तब रजपूती ने कहा कि इस सिर को घड़ पर रख दे! यह बड़ा रजपूत था। दूदा ने वैसा ही किया। उसकी गाँव में भी किसी तरह का डजाड़ न करने दिया और आप पिता के पास आया तथा सिर सुकाया। राव जोधा ने प्रसन्न होकर घोड़ा सिरोपाव दिया।

सीहा सिधल—सीहा सिधल कमल पँवार है। उसके सब घोड़े मर गये तब एक दिन उसने अपने रजपूतों से कहा कि ठाकुरें। घोड़े नहीं हैं, कहों से लाने चाहिएँ। वह चढ़कर गाँव घोलहरे ग्राया धौर गोयंद कूँपावत को मारकर उसके २०० घोड़े खोस लाया। दूसरे दिन वह सीजत के गाँव माँडहे गया; वहाँ महेश कूँपावत रहता था। सीहा ने इसके सम्मुख जाकर शख डाल दिये श्रीर कहा कि मैंने तो ऐसा कमें किया है सो अब मुम्को खीच खिलाओ (दंड दो या मारो)! महेश ने उसकी खीच न खिलाया। यह बात मांडण (कूँपावत) ने सुनी। कहा, महेश ने अच्छा नहीं किया। जब सीहा आया था तो उसको खीच खिलाना उचित था। मांडण श्रीर सीहा दोनों दीवाण (मेवाड़ के महाराणा) के चाकर थे। एक बार भामाशाह ने दीवाण को गोठ दी श्रीर प्रत्येक सरदार की पत्तल में मोतियों से भरी हुई एक एक पुड़िया रख दी। मेवाड़ के उमराव ता उन पुड़ियों की ले गये, परंतु सीहा ने अपनी पुड़िया नहीं ली। दोवाय ने बारियों से पूछा (बारी जाति के लोग पत्तल-दोने बनाते और सरदारों की चाकरी करते हैं ) कि पत्तलों में कुछ मिला! उन्होंने अर्ज़ की कि दूसरी पत्तलों में ते। कुछ नहीं था, परंतु सीहाजी की पत्तल में मोती पाये। सरदार सब खा-पीकर डठ गये तब सीहा के जोड़े (पगरखी) मांडण के सम्मुख रख दिये धीर सब सिंधल बोल उठे कि तुम्हारे भाग्य फलेगे। मांडख को मन में इस बात की कसक पड़ गई। सीहा कहने लगा कि मांडण सुक्तको मारेगा। फिर सीहा दीवाण की चाकरी छोड जालोर में गजनीखाँ के पास जा रहा। वहाँ उसे वोखियाल पट्टे में . मिली। मंडिया ने जांना कि अब सीहा गया तो वह भी दीवाय की सेवा छोड़ मारवाड़ में कल्ला बीदावत के पास चला गया। वहाँ उसने श्रपनी कटार डालकर कहा-कल्ला! तू बीदा का बेटा है से। अब जो तू कटार वॅघावे ते। मैं बाँघूँगा। कल्ला अपने साथ सहित मांडण की सहायता को चला। मार्ग में उदयसिंह देवड़ा बाहर की पालड़ी (गॉव) में रहता था। उसके पास अच्छे अच्छे राजपूत थे। सीहा थ्रीर मांडण दोनों की बेटियाँ उदयसिंह की ब्याही थीं। मांडण की बेटो पित की क्रुपापात्र और सीहा की कन्या दुद्वागन थी। मांडण ने अपने चारण के हाथ बेटी की कह-लाया कि बाई ! तू अपने पति से कह देना कि "इम यहाँ अपना बैर लेने की दीड़ते हैं, आपके ललाट पर दही चढ़ाया है, स्राप बड़े सरदार हो सो टाला दे देना"। उसी समय सीहा के चाकर ४ राजपूत रिसाकर सिंधलवाटी छोड़ डोडियाल की ग्रीर जाते थे। जनको मनाने के लिए सीहा भी उघर आ गया। **जनको** 

देखकर सीहा घोड़े से उतर पड़ा। राजपूर्ती ने उसके भाजन की तैयारी करना चाहा ते। उसने कहा कि यहाँ मांडगा पास ही है, अपने चलकर साथियों से मिल जानें। राजपूतीं ने कहा ''सीहाजी ! तो चाँद को कौन गोदी में पकड़ सकता है" ( भावी टलने का नहीं ? )। सीहा वहीं उतर पड़ा; एक राजपूत वकरा लेने गया, दूसरा घृत, चावल, सैदा लाने की दै। इन राजपूर्ती की माता बैलगाड़ी पर चढ़ी ते। क्या देखती है कि बरछियाँ चमक रही हैं। मांडण या पहुँचा थ्रीर वहीं ब्राह्मणों की गाड़ियाँ जा रही थीं । उधर जाकर पूछा कि इस गजनीलों के चाकर हैं, बताओ सीहा सिंधल कहाँ है ? ब्राह्मण बोले महाराज ! हमारा स्वामी भी कहीं पास ही होगा। मांडण अपने कटक के शामिल होकर सीहा पर जा गिरा तब उस राजपूतानी ने गाड़ी पर से उतर-कर बेटों को कहा कि "अरे पुत्रो ! सीहा बहुत राजपूतों का धनी है, इस वक्त देखना है कि तुम किस तरह अपना कर्तन्य पालन करते हो। ! इन राजपूतों ने शख सँभाले और खूब लड़े, सीहा मारा गया। राघेा वालोत नामी राजपृत सीहा के पास था। वह पग से खोड़ा एक पाँव काठ की घोड़ी से रखता था। उसने सेघा के सामने वह घोड़ी फेंक दी और कहा साई, इतने दिन इसकी दाना चारा मैंने खिलाया अब तुम खिलाना । बरछा हाथ में पकड़ लिया श्रीर बड़े पराक्रम के साथ लड़ मरा । सीहा की मारकर मांडण कूँ पावत लीटा श्रीर उदयसिंह देवड़ा के यहाँ श्राया। इतने में वह राजपूत जो कहीं (भोजन का) सामान लेने गया था, आ पहुँचा। माता से पूछा कि तेरा कुछ गया ता नहीं ! कहा, कुछ भी नहीं गया। वेटा तू बच गया। राजपूत बोला तेरे सब ही गये, मैं भी लड़ मरूँगा श्रीर वह भी सांडण के पास जा, खड़ाई कर मारा गया।

यह बात सब जगह फैल गई कि मांडण कूँ पावत ने सीहा सिंघल की मारा है। जन उदयसिंह ने यह सुना तो बील उठा कि "मा जही मांडयारी" ( एक गाली है ) "मेरी तलइटी में सीहा की मारा"। मांडण की बेटो ने पति ( उठते हुए ) का पल्ला पकड़ा थ्रीर कहा ''ग्राप क्या करते हैं, भ्रापके वैर फिरता है, ग्रांपके सिर पर ता इही का तिलक लगाया था"। ऐसा कहकर पीछा बिठाया। उदयसिह के राजपूत सब कचहरी मे आ इकट्टे हुए बाट जोहते थे कि शस्त्र सजकर स्वामी धावे तो भगड़े को चलें। इस वक्त सीहा की बेटी ने निकलकर कहा-- "ठाकुरे। वह तो मांडण का जमाई है, उसकी बेटी की बात मान ली है। तुन्हारे में कोई रजपूतानी का े जाया है कि नहीं जो इस भूमि की लाज रक्खे ?" तुरंत राजपूर्वों ने पायगाह में से ⊏२ घेाड़े खोल लिये और एक एक घोड़े पर दो दो सवार हो १६० शखबंद जा पहुँचे। हाथों में ढालें पकड़ घोड़ों पर से उतर पड़े और भगड़ा किया। कल्ला बीदावत धीर ५० आदमी मांडण के मारे गये, मांडण घायल हुआ। ये सही सलामत खड़े रहे। उस वक्त (मारवाङ का ) राव चंद्रसेन घुघरोट के पहाड़ी में था। सा राव के सैनिकी ने खाकर सब देवड़ों का ठिकाने लगाया। उसी दिन से कल्ला की साहिबी टूट गई, सिंधलों से लड़ाई की तब कल्ला १५ वर्ष का था। सांख्या की जागीर में वृद्धि हुई।

## आठवाँ प्रकरण

## नरा सूजावत श्रीर राव गांगा

नरा स्जावत—( राव स्जा का पुत्र, जिसकी उसके पिता ने फलोदी जागीर में दी थी।) राठोड़ खींवा (चेमराज) पेहि-करण में राज करता या जहाँ बालनाथ जीगी का आश्रम था। वह गढ़ी के खासी इंरभू सॉखला मेहराजीत की कन्या का विवाह जेसलमेर के भाटी कलिकर्ण के साथ हुआ था, वह अपने पिता ही के घर रहती थी। उसके एक कन्या नचत्र (सूल) में उत्पन्न हुई, ( प्राय: हिंदुग्रीं में इस नचत्र में पैदा होनेवाले वालक की वुरा समभते हैं) इसलिए उसको वन में फॅक ब्राये। उसी अवसर पर हरभू फज़ोदी गया था, पीछा जै।टते हुए उसने जंगज में वालक के राने का शब्द सुना धीर एक बालक की पड़ा देखकर पूछा यह किसका बालक है, तो यही उत्तर मिला कि कोई डाल गया होगा सो रोता है। इरभू उसको उठाकर घर पर ले छाया छीर घाय रखकर भली भाँति उसका पालन-पोषण करने लगा। स्री ने ) जब उस बालिका का वस्र पहचाना ता कहा कि इसकी क्यों लाये, यह ते। बुरे नचन्न में पैदा हुई है। इरमू ने उत्तर दिया कि नहीं, यह शुभ नक्तत्र में जन्मी है। इसका परिवार बढ़ेगा और यह भ्रपने पिता तथा पित दोनों के कुल की उज्ज्वल करेगी। नाम उसका लच्मी रक्खा। उन्हों दिनों में हरभू के भी कन्या जन्मी। ये दोनीं मैासी भानजियाँ परस्पर कोड़ा करती बड़ी हुई तत्र संवंघ की फिकर करने लगे। हरमू ने बाह्य को बुलाकर कहा कि वाई लच्मी का नारियल पोहकरण के खींवा राठोड़ की ले जाकर दे आ।

त्राह्मण गया और कहा कि किलकर्ण भाटी की बेटी और हरभू साँखला की देशिती का नारियल लाया हूँ। खांवा बेला—हमने सुना है कि उसके प्रह बुरे हैं इसलिए यह सगाई में न करूँ गा, यदि हरभूजी की कन्या दें तो ज्याह लूँ। तब त्राह्मण पाछा लीटा, सारी बात हरभू से कही। हरभू कहने लगा कि भाई जिसके घर बेटी जन्मी वह जन्म हार गया, श्रव क्या किया जावे। फिर श्रपनी कन्या का नारियल खोंवा के पास भेज दिया। उसने भी उसे बघा-कर लिया श्रीर श्रुभ मुहूत में जान बना विवाह करने ध्राया। खन्मी का नारियल श्रीर भी दें। तीन जगह भेजा गया, परंतु सबने पीछा फिरा दिया।

राव स्रांतल जोधपुर में राज करता था और सूजा शिकार खेलता फिरता था। एक वार वह गढ़ी के पास था निकला। तब हरमू ने उसके साथ लक्सी का विवाह कर दिया। उसके दें। पुत्र बाधा और नरा हुए, सांतल के बेटा नहीं था। इसलिए (उसके पीछे) सूजा गही बैठा और लक्सी राजराणी हुई। उसका माई जैसा राव सूजा के पास थाकर रहा, जिसकी संतान जैसा भाटी हैं। राव सूजा ने सारवाड़ का अच्छा प्रबंध किया; बाधा को बगड़ी और नरा को फलोदी जागीर में दी। राणी लक्सी फलोदी में नरा के पास रहती थी। एक दिन वर्षाकाल में घड़ी चार एक रात गये नरा अपनी माता के पास भोजन करने आया था, उस वक्त एक दासी ने मरोखे में जाकर देखा और बोली—"आज पोहकरण पर खोंबण होती है" (बिजली चमकती है)। तब लक्सी ने नि:श्वास छोड़ा। नरा ने पूछा—"माता! तुम्हारे बाधा थीर नरा जैसे पुत्र हैं फिर नि:श्वास क्यों डाला" ? "रावजी भी थानंद में हैं।" माता बोली "बेटा, मुकससे मत पूछा"। नरा ने धापह किया तो

कहा-- 'इस पोहकरणवाले ने कुमारेपन में मेरी निदा की थी"। नरा वोला-"माजी ! इसके घर में तुम्हारी मौसी है इसिलए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, कही तो अभी उसका गढ़ छीन लूँ"। लह्मी ने कहा ''वेटा ढोल मत कर'। तब नरा ने अपने पुरेाहित की कहा कि तूस हायता देता पो हकरण लेकें। पुरोहित ने उसे स्त्रीकारा। नरा बोला कि कल मैं तुम्तपर क्रोध करके तुम्ते वुरा भला कहूँगा, तूभी मुभने वैसा ही उत्तर देना धीर रिसाकर ऊँट पर चढ़ पोह-करण चला जाना। प्रभात हुआ, पुरोहित आया, तव नरा क्रीध कर उसे कहने लगा—"हरामखार! तू सुभी मुँह मत दिखा! तू मेरे राज में विरोध फैलाता है, मैं तुम्ते नहीं चाहता, जा काला मुँह कर" ! पुरेाहित ने भी वैसा ही उत्तर दिया—"नरा ! तू किस तरह बोलता है, हाल तो रावनी सलामत हैं, और उनके क्रॅंबर भी बहुत हैं; तू किस बाग की मूली हैं'। इतना कह चठा श्रीर चाकर के पास से छागल (पानी भरने की मशक) ले कोठड़ी में जा ऊँट पर पत्तामा कस बैठकर चल दिया और यह कहा— "नरा! अब तुभी जी जुहार करूँ ते। अपने नैरी की करूँ"। चाकरों ने आकर नरा से कहा कि आपकी खासा सवारी के ऊँट पर पुरेाहित ने काठी माँडी है। नरा बोला—"उस हरामखार की जाने दें। किसी प्रकार वह मेरी निगाह से टले''। पुरोहित पेाहकरण गया। जहाँ उसकी सुसराल थी, वहाँ जाकर वह सदा घर मे वैठा रहता, बाहर कभी न निकलता था। उसके ससुर तथा साले ने इसका कारण पूछा ते। उसने कहा कि मैं नरा से लड़कर प्राया हूँ। सुंसरालवालों ने राव खींवा से जाकर यह बात कही कि हमारा जमाई नरा से रिसाकर ग्राया है। तब खींवा ने पुरोहित की बुक्ताया श्रीर नरा से रिसाने का कारण पूछा—कहा, यहाँ

स्राया करो, खर्च लो स्रीर धानंद में रहो; यहाँ भी तुम्हारा घर है। पुरोहित बोला—"राजा, खर्च खाते हैं सो स्राप ही का है, हाल तो रावजी विद्यमान हैं उनके कई पुत्र हैं, एक नरा रूठ गया तो क्या हुस्रा"।

पुरे।हित जेठ मास में भ्राया था तन इमली फली हुई थी। जोगी के ब्रान्नम में उसका एक वृत्त था सी राव (खींवा) के पुत्र रोज वहाँ आते और ऊपर चढ़कर फल तोड़ते थे। एक दिन बालनाथ प्राया ते। उसे देखकर कुँवर उतर गये। जागी ने कोघ में आकर इसली की ती निष्फल कर दिया श्रीर कुँवरों की कहा कि ''तुमसे गढ़ जावेगा थ्रीर हमारे चेली से मठ छूटेगा, वे घरवारी हो जार्वेगे"। इतना कहकर नाषजी चलते हुए। कई मनुष्यों ने खनको रोका परंतु पीछे न फिरे। <ाव खींवा की ठक्कराणो ई'दी बालनाथ की परम भक्त थी। पहले नाथजी के बाल मेजकर फिर ध्राप भोजन किया करती थी। उस दिन ठकुराणी का मनुष्य भोजन लेकर गया ते। किसी ने कहा कि नाथजी ते। ग्राज चले गये। पूछा-न्यों ? उत्तर दिया कि कुँवरों ने कष्ट पहुँचाया थीर जाते हुए ऐसा ऐसा कह गये हैं। यह समाचार सुनते ही ईदी भेजन पर से उठ खड़ी हुई थ्रीर नंगे पॉव मागी गई। सात कीस पर जाकर देखा कि जाल के वृत्त के नीचे नायजी सीये हुए हैं। वह पहुँच-कर पगचंपो करने बैठ गई। नाथ जी की थ्रांख खुली, इसे देखकर पूछा "माता तू क्यों म्राई ? मेरा बचन फिरने का नहीं"। ईदी बेखी, तो हमारी क्या गति होगी ? नाथजी ने कहा ''तेरे पुत्र होगा, बड़ा वीर, उसका नाम लूँका देना। वह स्नात वरस का होगा तब धरती पीछी भावेगी, परंतु इस जाल तक। श्रव मैं दूसरी तरफ़ जाऊँगा"। ईं दो पीछी घर आई।

एक दिन राव खींवा बळेरों की देखने के वास्ते श्रीगरास गाँव को जाता था। पुरे।हित को कहा कि तुम भी चलो। वह वे।ला---हम ब्राह्मणों का वहाँ क्या काम है ? राव तो ८० सवार साथ ले चढ़ गया, श्रीर गढ़ का द्वारपाल हाथ में कटार लिये खड़ा था। पुरो-हित ने उससे पूछा कि कहाँ जाते हो ? पौलिया वेला कि यह कटार किसी को देने जाता हूँ कि सुधरा लावे। पुरोहित ने कहा-"जी सुभे दो, मैं सुघरा खाऊँ"। दर्वान—"नहीं महाराज, श्रापको सुधराने के लिए क्या दूं "? पुरेाहित-कोई भय नहीं, चाकर ले चलेगा। ऐसा कह कटार लिया, ऊँट मँगा उस पर रजाई पटकी वाकर की ते। वहीं छोड़ा और आप चढ़कर देहरे के मार्ग से चला। आगे एक पद्मीवाल बाह्मण मिला उससे कहा--रे! वित्त ले जाते हैं वाहर कर। त्राह्मण पुकार डठा, राव नरा ऊँटो पर शक्षवंद साथ लिये तयार खडा ही या। पॉच सी सवारों से झागे बढा ता मार्ग में पुराहित को देखा कि ऊँट की खींचता चला भ्राता है। राना सोइड़ ने कहा कि ब्राह्मण भ्राता है कुछ बात न होने, बाहर का मामला है। राव नरा बेला "मैं कुछ नहीं कह सकता, चले आश्री"। वह नाह्य भी साथ हो लिया। राग्या ने फिर कहा कि न तो कोई खेाज नजर आते हैं और न कोई धसका (बैठाने का स्थान ) दिखता है, अपने जावेंगे कहाँ ? नरा ने उत्तर दिया कि ''पोहकरण लेगे"। राणा कहता है— तव ते। कीड़ीयज घोड़े का मुँह कूटो ! घोड़े ने नथने फटकारे, जिनका शब्द गाँव श्रोगरास में कदडू पहाड़ी तक सुनाई दिया। राव खींवा कोली (वस्तुविशोष) हाथ में लिये न्याल (खुली कोठड़ी ) में बैठा छांट ( मुँ इ धोना ) डालता हुमा बेाल चठा ''कोड़ीधज घोड़े के फरड़ेक" (नथनीं का शब्द ) सुनने में श्राते हैं, गढ़ भी सुना है। वह वमनिया भी पाँच छ: महीने से घाकर ठहरा

हुआ है, कुछ उपद्रव सा नजर भाता है। खबर के वास्ते पाँच छ: सवार भेजे जी पहाड़ी पर जाकर खड़े रहे। इतने में नरा का साथ ग्रान पहुँचा। सवारी ने पूछा कि कीन ठाकुर है ! कहा— "नरा बीकावत का साथ है, अमरकीट व्याहने के वास्ते जाता है"। सवारों ने कहा कि कोड़ोधज घोड़ा तो नरा सूजावत के पास है। किसी ने उत्तर दे दिया कि इसारा घोड़ा बीमार था सा इसकी मांग लाये हैं। फिर पृछा कि इतने कॅटी पर शक्ष क्यों लदे हैं ? "कहा—हमारे बैर भाव है, धौर राजाओं के साथ श्रख शख होने ही चाहिएँ।" उन सवारों ने राव खींवा से जाकर कहा कि कुछ दाल में काला है। संघ चला जाता है, सब केसरिया किये हैं, सिर पर सेहरा वॅथा है श्रीर खम्मायच राग गाया जाता है। इतने में नरा पोहकरण जा पहुँचा। पुरेहित ने आगे बढ़कर पोलिये की पुकारा कि भाट था ध्रपनी कटार जे! वह जागकर थ्रॉसें मलता हुआ श्राया, खिड़की खेाली श्रीर कहा--''लाश्रो दे दे।" । पुरोहित ने कहा ''यह ले आई, इमारे कीन हाथ लगावे" ? ज्योंही द्वारपाल ने कटार लेने की हाथ बाहर निकाला कि नरा ने बर्छी मारी जे। पीठ में जाती निकली। वह तो पृथ्वी पर गिरा थै।र नरा भीतर घुस पड़ा तथा नगर में अपनी आण दोहाई फिरा दो। खींवा ने खबर को सवार भेजवाया। उसने पीछा आकर कहा कि नरा सूजावत ने पेाइकरण लिया और वहाँ उसकी दुहाई फिर गई है।

(निराश हुआ) खोंवा पेहिकरण से तीन चार कोस बाजू में होकर निकला। मार्ग में एक गड़िरया मिला जो एक सिसकते हुए बकरे की कंधे पर लादे चला आता है। उसने आकर खींवा की वह बकरा दिया। खींवा ने बाबा से पूछा कि यह क्या बात कहता है! बाबा बेाला—खींवा! आप जितने कोस जाकर इस बकरे की खायें डतने वर्षों में नरा को मारेंगे, खींवा ने पाँच हकड़ (३० पैसे) देकर डससे बकरा लिया। गड़िरये ने पैसे लेने से इन्कार किया तो कहा कि ले हे! हमारे यह शक्तन की बात है। फिर १२ कोस मियीयायों (गॉव) जाकर बकरा खाया। जब नरा ने गढ़ में प्रवेश किया तो खींवा की खी ने कहा—''वेटा इमको क्यों निकालता है १ हम तो कर कॉटा खाते हुए बैठे थे'। नरा वोला—''नानीजो! तुम कर कॉट खाओ, हम वहाँ गेहूँ खानेगे'। ऐसा कह राजलोक को बाहर निकाला। वे वाहड़मेर जाकर बसे और वहाँ से दै। इ घूप करने लगे। नरा ने पोइकरण की मूमि धावाद की और सांतलमेर का गढ़ बनवाया।

जन (खींना का पुत्र) ख़ुँका बारह नर्ध का हुन्या तन रान खींना, चाचा नरजांग खूँका सन मिलकर चले और उन्होंने पोहकरण के पशु छीन लिये। रान नरा छुड़ाने को चढ़ा, लड़ाई हुई। नरा ने खूँका के पीछे बोड़ा दिया और उसे जा लिया। तन उसने चलते चलते ही तलनार का एक हाथ ऐसा किया कि सिर तन से जुदा हो गया और नरा का घोड़ा घड़ को लिये ही २०० कदम तक चला गया। नरा की मारकर खींना धादि गाँन मिणीयाणे में ठहरे और नरा के साथी पोहकरण आये। हकीकत कही तो नरा की कियाँ सती होने की निकलों। देखें तो पित के घड़ पर मस्तक नहीं है। पोहकरणों के पास मस्तक मेंगनाया। उन्होंने कहा—हम तो मस्तक नहीं लाये, नहीं दो सी कदम पर गाड़ो में सिर पड़ा हुन्ना है सो मँगना लो। नहीं एक कैर एक गागन्या और एक और वृत्त था जिनमें पड़े हुए नरा के मस्तक को लाये। उसे गोद में रख खियों ने सत किया। नरा के पिछे उसका पुत्र गोयंद टीके बैठा। नित लड़ाइयाँ होने लगी। घरती वसने न पाने। तन रान स्ला ने गोय ह और खोंना दोनों को

बुलाकर उन्हें आधो-आध मूमि बाँट दी और जहाँ नरा का मस्तक पड़ा था वहीं सीमा बॉधी जो आज तक चली जाती है। सं० १५५१ चैत्र विद ५ को नरा मारा गया। गोयंद के पुत्र जैतमाल और हमीर थे, आधी फलोदी हमीर को मिली और जैतमाल के सांतलमेर रहा। कुछ अर्से पीछे राव मालदेव ने दोनों के ठिकाने छीन लिये।

राव गांगा बीरमदेवोत--कितनेक बड़े ठाक्कर जोधपुर श्राये। उनमें से कितनेक ता मुँहता रायमल के यहाँ ठहरे श्रीर सर्दार हरी लाने आ बैठे। इतने में वर्षा आ गई। तब उन ठाकुरें। ने बीरमदेव की माता सीसीदणी की कहलाया कि बरसात से यहाँ रुक गये हैं सी भोज-नादि का प्रबंध करा दीजिये। राखो ने उत्तर भेजा कि चकमे ध्रोढ़कर डेरे पधारो, यहाँ स्रापको कीन जिमानेगा। फिर ठाक्करी ने गांगा की माता के पास खबर भेजी, ते। उसने कहलाया कि ''भ्राप दरीखाने ठहरें, श्रापकी सेवा की जावेगी।'' भली भांति रसोई बनवाकर उनकी जिमाया, ठाकुर बहुत प्रसन्त हुए। उसने अपनी घाय को भेजकर पुछवाया भी कि थ्रीर जो कुछ वाहिए से। पहुँचाया जाने। ठाकुरों ने कहलाया कि सर्वे छानंद है छै।र साथ ही यह भी संदेश भेजा कि ध्रापके क्वंबर गांगा को जोधपुर की मुबारक-बादो देते हैं। राणों ने आशिष मेजो और कहलाया कि "जोधपुर मैंने पाया, तुम्हारे ही हाथ है"। राव सूजा का देहांत हुआ और टोका हेने का समय भ्राया तब इन ठाकुरों ने गांगा की तिलक दिया थ्रीर वीरमदेव को गढ़ से नीचे उतारा। उतरते हुए मार्ग में राय-मलं मुँहता मिला । उसने कहा कि यह तो पाटवी कुँवर है, इसको गढ़ से क्यों उतारते हो ? उसकी पीछा ले गया, तब सब सहिरी ने मिलकर उसको सोजत दो। बीरंमदेव पागल हो गया। मुँहता रायमल उसका काम सँमालता या और वह दिन भर पल्ना पर बैठा रहता

था। राव गांगा सोजत पटे का एक गांव लुटता ता रायमल जोध-पुर के दो गाँव लूट लेता था। इस तरह दोनी माइयों में विरोध चलता रहा। जैता जोघपुर का और कूँपा सोजत का चाकर था (ये दोनों भाई राव रखमल के पुत्र थे)। जैता की वसी वगड़ी राव वीरमदेव के विभाग में ग्राई थी। वीस हजार का पटा था। जैता की बीरमदेव ने अपनी सेना का सेनापति वनाया और वगडी उसके बहाल रक्खी। वह भी साजत का हितेच्छु था। गांगा ने उसकी कहा कि तुम बगडी छोड़कर बीलाड़े आ रहा। तब उसने बगड़ों में अपने धायभाई रेड़ा को पत्र लिखा कि अपनी बसी वीलाड़े ले जाना। धायभाई ने सोचा कि जो वीरमदेव वगड़ी नहां **छुड़ाता है तो फिर हम क्यों छोड़े' धीर वहीं बना रहा। बीरम** श्रीर गांगा के सैनिकों में युद्ध हुआ, राव वीरम की जीत हुई श्रीर राव गांगा के सैनिक भाग निकले। गांगा ने पृछा कि इसका क्या कारण कि मेरे लोग हार गये। किसी ने कहा कि जब वक जैता के बगड़ी है तब तक तुम नहीं जीत खकते। राव ने जैता को वुलाकर उपालंभ दिया, तब उसने फिर रेडा धायभाई को लिखा कि तूने मुक्तको रावजी के पास से उपालंभ दिलवाया, प्रव बगड़ी को रखना। रेडा ने विचारा कि रायमल को मारूँ तो ठीक हो। इस इरादे से वह सेजित गया, रायमल से मिला, वह वस पहनकर दर्बार में जाता था। रेडा को भी कहा कि चली मुजरे की चले। उसकी साथ लिये रागोजी के मुजरे की गया। रागोजी ने पृछा-''वीर! यह कीन है १'' कहा जैताजी का धायभाई, तब पावों लगाया। पीछा लीटते वक्त राखा ने रायमल की कहा कि 'वार! इसकी दृष्टि मुभे वुरी दोखती है, तू इसका विश्वास न करना"। रायमल वेला कि यह ते। अपना ही आदमी है ते। भी सीसे। इशो ने यही कहा कि यह विश्वास के योग्य नहीं है। रायमल दरीखाने की चला। धायभाई ने विचारा कि इसकी मारने का यही अच्छा अवसर है, दरीखाने में तो हजार मनुष्य हैं वहाँ यह मरने का नहीं, अभी अकेला है। महल पर एक चील आ बैठी थो उसके उड़ाने की कंकर लेने के लिए रायमल नीचे फुका। उस वक्त रेडा ने उसके तलवार मारी, परंतु वह हाथ खाली पड़ा, केवल पीठ पर थोड़ा छा चरका (चीरा) आया। रायमल ने पलटकर हाथ मारा और रेडा का काम वहीं तमाम कर दिया। फिर वह वहाँ खड़ा हो गया। बगड़ो के मनुष्य भी, जो भाग गये थे, ठहर गये।

राव गांगा ने जैता को कहा कि किसी तरह कूँपा को अपनी तरफ बुला लो। जैता ने कहा, मैं पत्र लिख्गा और आप भी लिखें। दें। ने पत्र लिखकर आदमी के हाथ कूँपा के पास भेजे। जैता ने लिखा कि 'भाई! बोरमदेन के तो पुत्र है नहीं, जब यह मर जायगा तब पोछे ही तो जोधपुर की सेवा मे आना है, अभी रावजी एक लाख का पट्टा देते हैं सो ले ली'। कूँपा ने पत्र पढ़कर मन मे विचारा कि बात तो ठीक है। उत्तर भेजा कि जो रावजी एक वर्ष तक सोजत पर कटक न चढ़ावें तो मैं आकँ। राव गांगा ने सोचा, बारह महीने वात की बात में बोत जावेंगे, उत्तर भेजा कि "नहां करेंगे"। कूँपा ने रायमल के पास जाकर बिदा चाही और कहा मैं जोधपुर जाता हूँ, बोरमदेवजी के बेटा नहीं है, पोछे ही तो जाना पड़ेगा। रायमल वोला—''बोरम-देव का लिया हुआ सोजत तो खेतावत की छाती पर पा धरकर उतारेगा, आप पघारिए"। कूँपा चला गया। उसके जाते ही सब रायमलों ने सोजत छोड दिया, केवल ७०० सवार वहां रह गये।

जीधपुर जाकर कूँपा ने सजाह दी कि स्रोजत के दे दे चार चार गाँव प्रति वर्ष खेते जाग्री। इस पर राव गांगा ने धै।लहरे मे

श्राकर थाएा जमाया, चार हज़ार आदमी वहाँ रक्ले थीर मांडा रूपावत, सांखला रायपाल श्रीर सहाणी गांगा द्वांगरसिंहात की सँभाल पर छोड़ा। होलों के दिन मोडावा नामी अरहट पर राय-मल दिन भर रहा, गोठ की धीर गुप्तचर भेने। उन्हें कहा कि चोपड़े गाँव में गांगा की बस्ती है, आज वह घर जावेगा तब तत्काल मुफे खबर देना। हेरे (जासूस) घोलहरे गये, होली जल चुकी थ्रीर ्रुात्रि एक पहर बोती, तब गांगा सहाग्री के पास गया श्रीर कहा कि फहो तो घर जा थ्रावे। सहाग्यीने कुछ उत्तरन दिया, ते। फिर पूछा धीर कहा बेलिता क्यों नहाँ है ? तब गांगा से सहायी कहने लगा कि ''रायमल सात कोस पर वैठा है और तुम घर जाना चाहते हो।" गांगा ने कहा "सहाणीजी । श्राज ते। वह वनिया गेहर खेलता होगा, वहाँ कहाँ से अविगा।" सहायी ने यही कहा कि प्रभात ही आकर इन चार हज़ार मनुष्यों की दाइ-किया करेगी। गांगा ते। हँसता हँसता सवार होकर घर की तरफ चला कि तुरंत 'गुप्तर्चरीं ने दे। इकर रायमल की खबर पहुँचाई। वह इसी वक्त चड़ा धौर (धोलहरे) धाकर चार ही हज़ार की कुट ढाजा, उनके घेड़े लो गया। जाकर राव बीरमदेव को नज़र कियें ई कहा, आपके वाप-दादों को घोड़े लाया हूँ । विनये ने ऐसा कार्म किया/ कि फिर दे। वर्ष तक राव गांगा सँभल न सकी।

हरदास ऊहड़ राव गांगा की सेवा छोड़ आया और रायमल की कहा कि जो राव गांगा से युद्ध करें। वो मैं तुम्हारे पास रहता हूँ। उसने कहा—''हॉ, करेंगे।'' वह ऊहड़ वहाँ रहा। वीरमहेव की सवारी का घाड़ा उसकी चढ़ने के वास्ते दिया गया और गांगा से 'लड़ाई छेड़ो। एक युद्ध में हरदास घायज हुआ और घोड़े के भी घाव लगे; ऊहड़ की डोजो में डालकर सेजत लाये और उसके घाव

वैंधवाये। राव बीरम बीला—"हरदास, तूने मेरा घोड़ा खो दिया।" हरदास ने उत्तर दिया कि "जो मेरे रहते घोड़ा गया हो तो मुक्ते उपा-लंभ दे।"। (इस पर अप्रसन्न होकर) हरदास वीरमदेव की छोड़-कर नागार में सरखेलख़ाँ के पास जा रहा। बीरम दिमात भाई शोखा स्जावत सोजत आया और सीसोदणी से मिलकर कहा कि मुक्ते तुम अपने में शामिल कर लो। सीसेदणी ने रायमल से पूछा, उसने इंकार कर दिया, परंतु सीसेदणी ने उसका वचन उद्घं धन कर शोखा को अपने में शामिल किया। तब तो रायमल ने विचारा कि अब यहाँ रहने का धर्म नहीं है, राव गांगा को कहलाया कि "अब दुम आवी तो हुंडो सिकरेगी, सूजा के पास घरती न जावेगी। मैं काम आउँगा, धरती तुमको दूँगा।" तब राव गांगा और कुँवर मालदेव दे।नें कटक जोड सेजत आये। राव वीरम दूधा के पलँग की प्रविच्चा कर बाहर निकला और अपना साथ इकट्ठा कर मुकाबले को चला। खूब लड़ाई की, रायमल जूमता हुआ मारा गया और सेंजत पर राव गांगा का अधिकार हो गया।

### नवाँ प्रकरण

# हरदास जहड़ की दूसरी वार्ता

हरदास ऊहड़ मोकलोत के २७ गॉव सहित केाढणा पट्टे में था। बह लकड़ चाकरी (प्रति वर्ष राज्य में नियत परिमाण का ईंधन पहुँचाना) नहीं करता, केवल ग्राकर मुत्ररा कर जाता था, इस लेप क्वंबर मालदेव उससे प्रप्रसन्न रहता था। उसने कोढणा भाषा को दिया। इरदास ऐसा वैसा मनुष्य न था कि उसके सन्मुख यह बात करने का किसी का हियाद पड़े। चाकरी भाषा करता भीर . पट्टा इरदास खाता था। इस तरह तीन वर्ष कीत गये। एक बार भाँग धौर हरदास के कामदारी में परस्पर भगड़ा है। गया, हरदास ने यह बात सुनी श्रीर पूछा कि क्या सामला है ? तब उत्तर दिया कि पट्टा तुमसे उतर गया है। वह बोला कि पट्टा उतर जाने पीछे गॉव में रहकर मैंने अन्न-जज़ लिया से। वुरा किया; फिर छोड़कर सीजत में बीरमदेव के पास चला गया। वहाँ जब घोड़े के बास्ते कहा-सुनी हुई ते। वहाँ से भी छोड़ी ब्रीर नागीर की चला । उस वक्त शेखा सुजावत पीपाड़ में रहता था। उसने आकर उसकी मार्ग में रीका धीर कहा कि क्या मारवाड़ में कोई ऐसा राजपूत नहां है जो हरदास के वावें की मरहम पड़ा कर सके। हरदास बेाला-शेला! सुम्मको सममकार रखना, जो तूराव गांगा से लड़ने में समर्थ हो तो सुभी ढावना। शंखाने कहा कि तुम ख़ुशी से रहा। वह वहाँ ठहर गया। अन शोला और हरदास रात-रात भर महल मे बैठे सलाह करें थ्रीर शेखा की ठक्करानियाँ रात भर वैठी ठंडे मरें। एक

दिन उन्होंने अपना दुखड़ा सास के आगे जाकर रोया, कि हम तें टंडे मरती बैठी रहें और हुन्हारा बेटा रातें। हरदास के साथ सलाह किया करें। सास बोली कि आज हरदास पीछा जाने तन मुमे खबर देना। वह पिछली रात को लीटा, शोखा की माता मार्ग में राथ ऑगन में खड़ी थी। हरदास ने उसे देखकर मुजरा किया। इसने कहा ''बेटा हरदास! कहीं शोखा की माता की टपरी को मत उजाड़ देना।'' हरदास ने उत्तर दिया ''माजी! पहले हर-दास की माता की टपरी उठेगी, उसके पोछे शोखा की मा का टापरा उजड़ेगा। विना टापरा उजड़े जोधपुर आने का नहीं। या तें। टापरा उजड़े या जोधपुर आने।''

राव गांगा के भले झादमी शेखा के पास झाये और कहा कि जितनी धरती में करड़ ( घास विशेष) हो वह तुम्हारी और जितनी में भुरट पैदा हो वह हमारी रहे। तब शेखा ने कहा कि हरदास धरती ब्रॉट खे, बात तो ठीक है, परंतु हरदास ने यह बात न मानी। इस वक्त जगा। झासिया ने यह दोहा कहा—

#### दोहा

''ऊहड़ मन श्राये नहीं कहे बचन हरदास। का सेखा सिगलो लहे का गांगे सब मास ॥''

हरदास बोला—''कहड़ से यह नहीं हो सकता। या तो सब प्रास शेखा ही के रहे या गांगा के। एक जोषपुर के दो भाग कैसे करें? एक पहाड़ी है जिसे बर्छी में पिरोक्तर मैं तुमको ला दूँगा।" भले भ्रादमी पीछे लीट गये भ्रीर कहा—वह तो यह बात नहीं मानता, लड़ाई करेगा। राव गांगा ने सेना एकत्रित की, बीकानेर से राव जैतसिंह को भी बुलाया; श्रीर शेखा तथा हरदास नागेर में सरखेलखाँ के पास सहायता को गये। कहा, हम तुमको भ्रीर दै। लतखान को (वेटी) ज्याह देंगे, हमारी मदद कर । शेखा बोला ''रे हरदास! बेटियाँ किसकी देगा ?'' उसने उत्तर दिया ''कहाँ की बेटियाँ, तलवारों की सिर पर भोक उड़ेगी, यदि जीते रहे ते। बहुत से रिश्यमल (राव रश्यमल के वंशज) हैं, जिनकी दे। लड़िकयाँ दे देंगे श्रीर जो मारे गये ते कौन व्याहे श्रीर किसकी बात।" है। लतलान की लिये शेखा बेराही गाँव में आ उतरा और राव गांगा ने धांधाणी में आकर हेरा हाला। दोनों के बीच दो कोस का अंतर था। राव गांगा ने शेखा की फिर कहलाया कि जहाँ ग्रभी ग्राप ठहरे हैं वही ग्रपनी सीमा रहे, श्राप काका हैं, पूज्य हैं, परंतु उसने एक न मानी। यही उत्तर दिया कि "काका के बैठे जब तक भतीजा राज करे तब तक सुके नींद आने की नहीं। मैंने खेत बुहारने की सेवकाई की है, अब अपना युद्ध ही हो।" तब तो गांगा ने भी साफ कह दिया कि "बहुत अच्छा, कल युद्ध करेंगे।" गांगा के ज्योतिषी ने कहा "राज ! कल ते। अपने योगिनी सम्मुख की है श्रीर विरोधी के पोठ की।" राव गांगा ने राव जैतसी को पुछवाया कि कज्ञ वे। योगिनी सम्मुख वतलाते हैं। जैतसी ने उत्तर भेजा कि युद्ध करना ते। अपने हाथ में नहीं, उनके हाथ में है। इतने में चारण खेमा कन्हैया वाला "जागनी किस पर सवार है ?'' कहा, सिंह पर। उसने कहा ''यह तो सब ब्राह्मणी की अुलावा देने की बातें हैं, जागनी का वाहन ता धौर ही होता है।" ब्राह्मण बोला "काग पर सवार है।" तब चारण ने कहा कि ''काग तो तीरों से भाग जाता है, इसलिए शेखा भी गांगा के दे। ही वीरों से भाग जानेगा।" प्रभात हुछा, सरखेलखाँ के एक हाथी था, नाम उसका दर्याजोई। उसके दोनों तरफ चालीस चालीस हाथी पाखरें पड़े हुए रक्खे थ्रीर उसकी भी लोहे से गृक्षे कर दिया थ्रीर फीज के मुँह पर उसकी रक्खा। राव गांगा मुकाबले पर श्राया,

तब दै। जत्यान बेला 'शिखाजी द्वम तो कहते थे वे भाग जावेंगे"। शेखा ने कहा ''खाँ साहव! जोधपुर है, यूँही तो कैसे भाग जावें ।'' तव तो वह चसका, जाना कि चूक न हो। उसी वक्त राव गांगा ने ललकारा ''खान! कह ता तेरे वीर माहूँ और कह ता महावत के।'' द्वार्थी थ्रागे बढ़ा, तब महावत की तीर मारकर गिराया। दूसरा तीर हाथी के लगा थीर वह भागा। दै। लतला ने भी पीठ दिखाई। तब ती शेख ७०० सवारी सहित घोड़ी से उतरकर रणखेत में पड़ा। वह ती भागना जानता ही न था। सबके सब मारे गये, शेखा थीर हर-दास अपने अपने बेटी सहित काम आये, तुर्क भागे। राव गांगा ने देखा कि शेखा घायल खेत में पड़ा है तब उससे पूछा 'शिखाजी धरती किसकी ?" राव जैतसी ने उसपर छत्र कराया, जल पिलाया, ष्प्रमल खिलाया, तब शेखा ने श्रांख खोलकर पूछा "तू कीन है ?" कहा "राव जैतसी"। शंखा ने कहा-"रावजी! इसने तुम्हारा क्या विगाड़ा था? इस तो काका अतीजा धरती के वास्ते लड़ते थे, श्रव जो मेरी गति हुई है वैसी ही तुम्हारी भी होगी।" इतना कहते ही शोला को प्राण मुक्त हुए। लान को हाथियों में से अन्छे अन्छे तो कुँवर मालदेव ने ले लिये थ्रीर खासा सवारी का बड़ा हाथी भागकर सेंड़ते गया, उसे सेड़तियों ने बॉध रक्खा। उसके लिए मालदेव श्रीर में इतियों में विरोध पड़ा। (सं० १५१५ में वीरसिष्ठ जीधावत ने सेंड्ता वसाया थ्रीर सं० १६११ में राव मालदेव ने मेड्ता लिया) दें। लतलान भागा जिसकी साची की घूमर—

''बीबी पूछे र दोलितया ते हाथी कथा किया रूड़ा रूड़ा रावै लिया

पाडा पाछा दिया।"

''बीबी पूछे रे देालितिया ते मीयां कथा किया ऊँचै मगरे घेर खणाई सो बाथे बाथे दिया।''

मेड़ितये (राठौड़ों ) ने उस द्वाधी के घावो को वँधवाया, श्रीर इसकी भीतर ले जाने लगे परंतु पोल छोटी से हाशी जा सके मही तव दर्वाजे को तुड़वाकर अंदर खेगये। शकुनियों ने कहा कि यह काम बुरा किया कि दर्वाजा तुड़वाया। वोले अन क्या है, जो हे। ना था सो हुआ। राव गांगा श्रीर कुँवर मालदेव ने सुना कि हाथी बीरमदेव के पास मेड़ते गया ती उसकी मालदेव से पीछा संगवाया, कहलाया-"'यह हाथी हमारा है, हमने लड़ाई करके लिया है सो भेज दे।" परंतु मेंड्तियों ने दिया नहीं। वीरम-धैय ने समभाया भी कि दे हेना चाहिए, परंतु वे बेखे कि कुँ बरजी हमारे यहाँ पाहूने घ्रावे ते। उनकी मेहमानदारी करके हाथी देगे। मालदेव प्राया, गीठ तैयार हुई, कहा अरोगिये। हाथी भी प्राता ही है। कुँवर ने कहा कि पहले हाथी लेकर पीछे जीमेंगे। रायमल दूदावत ने कहा-"'कुँवरजी! ऐसे ही इठीले वालक हमारे भी हैं सो हाथी नही दे सकते, धाप पधारो ! मालदेव ने कोध में आकर कहा कि "हाशी तो नहीं देते हो परंतु मेंड़ते के स्थान पर मूलियाँ बुवाऊँ ते। मेरा नाम मालदेव जानना।" इतना कहकर चला थ्रीर जोधपुर ग्राया। जब वह बात राव गांगा नं सुनी दो वीरमदेव को कहलाया कि "तुमने यह क्या किया। जव तक मैं बैठा हूँ तब तक तो तुम मेरे ईश्वर हो, परंतु जिस् दिन मैंने प्रॉख वंद की कि मालदेव तुमको दुख देगा, इसलिए बह हाथी उसको दे देना ही उचित है। " तब वीरमदेव ने देा घे। डे ते। राव गांगा के वास्ते और हाथी मालदेव के पास मेजा। मार्ग में हाथी को घाव फटे श्रीर पोपाड में मर गया। घोड़े ले जाकर मजर किये धीर धाथी मर जाने के समाचार कह सनाये। गांगा बेाला कि इसारी घरती मे आकर सरा से। इसार पहुँच गया।

मालदेव ने कहा ''आपके आ गया, मेरे नहीं आया, जब ले सकूँगा ले लूँगा"।

एक वर्ष बीता कि राव गांगा ते स्वर्ग को सिधाया ( राव गांगा को कुँवर मालदेव ने राज्य के लोभ से मरोखे से नीचे गिराकर मार खाला था ), मालदेव गदी बैठा थ्रीर बीरमदेव से मगड़ा चलाया। उनकी सास खाने देवे नहीं; थ्रीर कहै, मेड्वा छोड़ो। धलमेर जा रहा। अजमेर में पँवारी का राज था, बीरम ने उन्हें मारकर धलमेर लिया थ्रीर वहाँ जा रहा।\*

<sup>े</sup> श्रमिर का नगर स० ११०० वि० से सं० १११२ वि० तक मेवाड़ के महाराणा कुंमकर्ण के श्रविकार में था, फिर मालवे के सुलतान महमूद खिलजी ने सं० १११२ में लिया। सं० १४८६ के लगभग गुनरात के सुलतान बहातुरशाह ने उस पर श्रविकार जमाया। श्रेरशाह सूर के श्रहद में राव मालदेव ने श्रजमेर लिया, पर तु थोड़े ही असे पीछे, सं० १६१६ वि० में, वह नगर बादशाह अकवर के श्रविकार में श्राया। श्रायद परान बादशाहों या जीधपुर की तरफ से श्रीनगर के पैंचार वहाँ शासक रहे हैं।।

### दसवाँ प्रकरण

### राव भालदेव

राव मालदेव-( जब वीरमदेव ने प्रजमेर लिया ते। ) राव सप्तसमल प्वार भागकर राव मालहेव के पास गया। उसने पाँच गाँवों सहित रेयाँ उसे जागीर मे दी। एक दिन रायसल ने श्राना-सागर पर गाठ की और सबकी वुलाया। खेमा मुँहता की इसने कहा कि गोठ जीमने जाते हैं तुम राव (वीरम) की विठली ( अज-सेर के तारागढ़ का प्राचीन नाम ) मत आने देना । जब बिठली चढ़ेगा तब रेयाँ की पहाड़ी देखेगा, श्रीर उस वक्त सहसा की याद इसे आवेगी तो वह कहेगा कि इसकी मारे विना जल न पीऊँगा। ऐसा कहकर रायसल तो गाठ जीमने गया, थ्रीर (बीरम ने ) खेमा मुँहता को कहा कि आप भी मिठाई मँगवाकर विठली पर जाकर खावें। खेमा ने बहुत सा बरजा पर न माना श्रीर गढ़ पर जा चढ़ा श्रीर मारवाड की तरफ देखकर कहा कि ''यह रेयां की पहाड़ो ही न हो, यह तो निकट ही है। इस सहसा को न मारूँ ते। मेरा नाम ( बीरम ) नहीं।" संध्या की रायसल पीछा श्राया। मुँहता ने उससे कह दिया कि मैंने ते बहुत मना किया परंतु राव ने एक न सनी।

राव मालदेव नागीर में रहता था। वह कहा करता कि ''वीरम-देव मेरी छाती मे खटकता है।'' उस वक्त नागोर के थाये में दस हज़ार घेड़े थे। जैता, कूँपा, अखैराज स्नोनगिरा, श्रीर वीदा भारमलीत ये ठाकुर जाकर रेयाँ में उतरे। उनकी मालदेव ने श्राज्ञा दी कि धनमेर जाकर बीरमदेव की वहाँ से निकाल दी। वे रातें रात बीरम पर चढ़कर आये। वह भी तैयार ही था, लड़ाई हुई, बोरम का बहुत सा खाथ मारा गया। तीन घोड़े उसके नीचे कट गये। घोड़े पर चढ़े हुए उसने दुश्मनों के दस बर्छे छीनकर बागु को साथ पकड़ रक्खे। मस्तक पर घानों की चै।कड़ी पड़ने से **उनमे से बहते हुए रक्त का प्रवाह डाढ़ी पर उतर रहा है, युद्ध से** नृप्त हुई दोनों सेनाएँ विलग विलग खड़ी हुई हैं, जिनमे घायल बीरम श्रपने योद्धान्त्रों की बल बँघा रहा है। इतने में पंचायण आया श्रीर कहा-'दि! श्राज जैसा अवसर बीरम की मारने का फिर कव मिलेगा।" सर्दारीं ने कहा—"अजी! इमने ते। ऊपर आई हुई बला की एक बार बड़ी कठिनाई के साथ टाला, प्रव हमारे किये ते। बीरम मरे नहीं, यहि तुम मार सकी ती वह बोरम।" तब तीस सवार साथ लिये पंचायण धागे बढ़ा और बीरम की ललकारा। पंचायस की देखकर यह बीला-''ध्ररे पंचायस ! तू है क्या, ध्राव ! ष्याव ! ठोक श्राया; परंतु तेरे जैसे छोकरे मारवाड़ में बहुतेरे हैं ! कीन है जो बीरा की पीठ पर घाव कर सके। " यह वचन सुनकर पंचायण जहाँ का तहाँ बाग थाम खड़ा रह गया। बीरम बोला-"जा ऐसा हो तो वहाँ खड़े ही की माहँ, परंतु जा! छोड़ता हूँ।" उसने भी बाग फोर ली। क्रूँपा ने कहा "वीरम इस प्रकार सहज में मरनेवाला नहीं है।" फिर ये ती नागीर आये थीर नीरमदेव श्रपने घायलों को उठवाकर अजमेर गया । राव मालदेव की रायसल का बड़ा अय रहता और सदा उससे चमकता रहता था। किसी ने तो कहा कि रायसल मारा गया, किसी ने कहा "नहीं, जीवा है" तब मालदेव ने अपने पुरोहित मूला की भेजा कि सही खबर लावे। वह आकर वीरमदेव से मिला और कहने लगा कि यह धरती तुम्हारे रहै नहीं, वृथा रायसल की मरवाया। वीरम बीला "ठहरेा !" रायसल के घाव लगे थे, ऐसा कारी घाव कोई न था, इसलिए उसे कहलाया कि तू तकिया लगाकर बैठना, इम मूला की तेरे पास भेजते हैं। साधारण पुरोहित की कहा जाश्रो, रायसल से मिली ! इतने में तो घोड़े पर काठो रख हिथयार बाँघ, सवार होकर रायसल स्वयं वहाँ था खड़ा हुआ। पुरोहित उसे देख पीछा लीटा श्रीर मालदेव की कहा कि रायसल मरा नहीं है वह तो घोड़े पर चढ़ा फिरता है। रायसल पीछ। श्राया तब इसके घाव फट गये, श्रीर वह सर गया। जब यह खबर राव मालदेव की हुई तो उसने फिर फीज भेजी श्रीर वीरम की श्रजमेर से निकाल दिया। वह कछवाहा रायसक्त शोखावत के पास गया। उसने बारह मास तक वीरम की बहे मादर सत्कार के साथ भ्रपने पास रक्खा। वहाँ से चलकर बीरम ने बीली बणहटा श्रीर वरवाड़ा लिया श्रीर वहाँ रहने लगा। मालदेव ने फिर उस पर फीज मेजी जो मीजावाद छाई, तब उसने कहा कि "अवकी बार मैं काम आऊँगा, बहुत क्या, अब वचने का नहीं।" खेमा मुँइता ने कहा-"अजी खेत की ठैर तो निश्चित करो।" दोनों सवार होकर चले। सुँहता आगे वढ़ा हुआ चला गया, कहा "जो मरना ही है तो मेड़ते ही में लड़ाई कर न मरें, पराई धरती में क्यों मरे १" खेमा ने वीरमदेव की ले जाकर महारणे के मसलमान थानेदार से मिलाया श्रीर उसके द्वारा राग्धंभार की किलेदार से मिले। किलेदार वीरम की पादशाइ ( शेरशाइ सूर ) की इजूर ले गया। पादशाह भी उसके साथ मेहरवानी से पंश श्राया। फिर सूर पादशाह को मालदेव पर चढ़ा लाचा। राव भी प्रस्सी हज़ार सवार लेकर झजमेर मुकावले की आया। वहाँ वीरम ने एक तर्कीव की-कूँपा के डेरे पर वीस हजार रुपये भिजवाये थै।र

कहलाया हमें कम्बल मेंगवा देना; श्रीर बोस ही हजार जैता के पास भेजकर कहा, सिरोही की तलवारें भिजवा देना, फिर राव मालदेव को सूचना दी कि जैता धौर कूँपा पादशाह से मिल गये हैं, वे तुमको पकड़कर इजूर में भेज देंगे। इसका प्रमाया यह है कि उनके हेरे पर सवाये रूपयों की थैलियाँ भरी देखे। ते। जान लेना कि उन्होंने मतलव बनाया है। इतने में जलाल जलूका ने कहा "हज-रत सलामत! एक योद्धा उसकी तरफ का बुलाया जावे, पादशाह की तरफ से मैं जाऊँगा, इसी पर हार जीत रक्खी जाने।" पादशाह ने बीरम की पूछा कि क्या तू इसमें सहमत है ? उत्तर दिया कि इजरत! पहले पठान की मैं देख लूँ। जब पठान भ्राया ते। देखकर कहा कि ऐसे ही दे। ग्रादमी श्रीर ही प्रर्थात् हमारे तीन हो, श्रीर वह बीरा भारमलीत की भेजेगा जी इन तीनी की मारकर इनके शख ले श्रख्नुता चला जावेगा, श्रतएव ऐसा करना ते। उचित नहीं। राव मालदेव के मन में बीरम के वाक्यों ने शङ्का उत्पन्न कर दी थी। उसने खबर कराई कि रुपये की बात सप है या नहीं। डमराव के डेरेां में शैलियां पाई तो मन मे अय उत्पन्न हो गया।

संध्या का समय है, जैता कूँपा धीर असेराज सेनगरा कूँपा के तंनू में बैठे हैं। वहाँ रान ने आकर इनको ये समाचार कहे। वे बेलि, हम आपको जोधपुर पहुँचा देंगे। तब रान सुलपाल में बैठकर चला। खेमा के हाथ पर रान का हाथ था। जैतसी उदानत ने कहा ''खेमाजी! जेधपुर और समेल के बीच में बाविड़याँ बहुत हैं, इतनी गैविं नहां मिलेंगी'' तब खेमा हाथ मत्ककर पोछा आया। प्रभात युद्ध हुआ, बहुत से आदमी मारे गये; सूर पादशाह ४ मास तक जोधपुर में रहा। मालदेव ने जब मेड़ते के बंगूल काटे थे तब वीरम ने कहा था कि मैं जोधपुर के आम काटूँगा। राव मालदेव घुपरेट

के पहाड़ों में जा रहा। जोषपुर में (भाटो) ति जोकसी वरजांगीत कि छै-दार था। वह पादशाह से लड़कर अपने ३०० राजपूतीं सहित कास ष्पाया। जब वीरम वहाँ के भ्राम कटवाने लगा ते। लोगों ने कहा कि यह तुमको उचित नहीं, तत्र उसने एक डालो काट ली। पादशाह, इरमाड़े से थाना रखकर दिल्लो चता गया। वीरमदेव दूदावत श्रीर द्रोणपुर का राव कल्याणमल देानी चड़कर घुघराट के पहाड़ी में पहुँचे धीर वहाँ राव मालदेव की बसी की कैद कर हरमाड़े लाये। मार्ग मे किसी बुढ़िया ने पूछा कि यह कैं।न है ? कहा-फल्याग-पुर का खामी। युढ़िया बोली—"मेरे दादा श्रीर काका के आद-मियों को बँधुवा कर अच्छा चला, सिर पर खोडणी ख्रीड ले!" ये वचन कल्याग्रमल ने सुने, वहाँ शपथ ली कि वें बुत्रीं की छुड़ाकर श्रन्त जल लूँगा। बीरम बोला, जी! ये ते। अपने शत्रु हैं श्रीर जो तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक सातवे दिन कल्याण की द्व पिज्ञाया और कहा वेंधुओं के वाबत मैं पठाण की जाकर कहता हूँ। इस पर कल्यायमल ने, जो शकुन जानता या, उत्तर दिया कि तुम पठाण को मत कहो। कल प्रभात ही राव मालदेव की फीज घावेगी, सब वॅधुवे छूट जावेंगे, जिनकी माई है वे मरेंगे, छै।र पठान भाग जावेगे। वोरम ने उसकी भाजन करने की कहा परंत इसने यही जवाव दिया कि अब मैं भी काम ही आऊँगा। प्रभात हुआ, राव मालदेव की सेना थाने पर चढ़ दौड़ो। पठान ते। भाग गये धौर क्लिंगाणमल मुकाबले पर श्राया। मालदेव वोला, "कल्याणमलजी! तुम क्या मरते हा, इम ता तुम्हारे ही वास्ते आये हैं।" क्षिया-"नहीं साहब! पादशाही थाना टूटे तव किसी वड़े थ्रादमी को लड़कर मरना चाहिए।" इतना कह इसने लड़ाई की, मारा गया। उदयकर्या रायसलोत (शेलावत) भी खेत रहा। भागे हुए

पठान दिल्ली पहुँचे श्रीर राव सालदेव अपने बसीवाली की छुड़ाकर घुघराट के पहाड़ों में ले गया। बीरम मेड़ते में आ बसा। अंत में राव मालदेव ने जीधपुर भी लिया। वहाँ जी तुर्क थे वे माग गये। (सं० १६१८ में राव मालदेव ने जालोर विजय किया था, श्रीर सं० १६४४ में जुँवर गजसिष्ठ ने उसे पुन: फत्र किया\*)।

ा जब हुमायूँ पादशाह से जुनारगढ़ के हाकिम शेरशाह स्र ने दिली की बादशाहत छीन ली थार हुमायूँ भागा तो पहले राव माळदेव ने शेरशाह से मुकावला करने के वास्ते, जो नागोर मे पड़ा हुआ था, हुमायूँ का सहायंता के लिए बुळाया; परंतु जब शेरशाह की धमकी पहुँची थीर राव ने भी देखा कि हुमायूँ का हाळ पतळा है तो उसने हुमायूँ को घोले से पकड़कर शेरशाह के सुपुर्द कर देना बिचारा। हुमायूँ को यह खबर मिळ गई थीर वह सीधा अमरकोट के चळ दिया।

तारीख शेरशाही में खिखा है कि जब शेरशाह ने सुना कि मानदेव ने अजमेर नागार से सिये है तो स॰ ६४० हि॰ (स॰ १४४४ ई॰-सं॰ १६०० वि॰ ) में बेशुमार फौज लेकर रवाना हुआ। फतहपुर सीकरी में उसने अपनी सेना कई विभागों से बाँट दी। राव मालदेव भी पवास हज़ार राठाँड़ लेकर अजमेर के पास आया । शेरशाह ने रेत से भरे हुए टाट के धैंने अपने पढ़ान के गिर्द चुनवा दिये थे। एक सास तक दोनों सेनाएँ लड़े बिना मुकाबिले पर पड़ी रहीं। श्रंत मे शेरशाह ने राव के सदाँरों की तरफ से एक जाली श्रजी अपने नाम जिखना, रेशम की थैली में बंद कर राव के नकील के डेरे के पास डलना चकील ने वह थैली राव के पास पहुँचाई। मज़सून उसका यह था कि "पादशाह कुल चिंता न करें, ऐन लड़ाई के वक्त हम राव की कैद करके थाप के हवाले कर देंगे।" उस चिट्टी से राव के। अपने सदीरों पर शक हो गया; यद्यपि उन्हेंनि बहुत समसाया कि यह सब छल है आप हमारी तरफ से पूरा विश्वास रक्लें, परंतु राव का शक न सिटा, विना छड़े ही जोघपुर की चछ शेरशाह ने पीछा किया। जैतारख के पास राठौड़ सर्दारी ने राव से श्रर्ज की कि श्रापने अपनी विजय की हुई सूमि तो छोड़ दी, श्रागे की सूमि हमारे बाप दादों की है। वह बिना मारे मरे वदापि न टेंगे, श्रीर पाटगाही

जयमल वीरमदेवात धीर राव मालदेव—बीरमदेव के मरने पर जयमल मेड़ते में टोके बैठा तब उसकी राव मालदेव ने कह-लाया कि मेरे जैसा तेरे शत्रु है। तु भूमि दूसरों की मत दे, कुछ खालसे के लिए भी रख! ईडवे के जागीरदार अर्जुन रायमलीत की जयमल ने बुलाया। दूत ने जाकर उसे पत्र दिया धीर कहा कि "धर्जुनजी! जोधपुर से रावजी का पत्र धाया है इसलिए तुमकी मेड़ते बुलाया है।" पूछा कि पत्र में क्या लिखा है! कहा, ऐसा लेख है कि "( जयमल) तू सारा देश ध्रपने चाकरों की देता है

फीज पर इमला किया। ये सदाँर जैता श्रीर कूंपा थे। बड़ी वीरता से लड़े श्रीर बादशाही फीज के एक हिस्से की मारकर मगा दिया, श्रंत में खवासर्खां ने उनकी राजपूतों समेत मारा। उनकी बहादुरी का बुत्तान्त सुनकर शेरशाह ने कहा ''बाजरे के दानों के वास्ते मैंने देहली की बादशाहत खोई होती।'' राव मालदेव भागकर जोधपुर गया, शेरशाह ने वहाँ भी पीका किया तो सिवाने के गढ़ मे जा रहा। खवासर्खा जोधपुर का हाकिस मुकरेर किया गया, जिसने गढ़ के पास खवासपुर नाम का गाँव बसाया।

मेड़ते का बीरमदेव राव स्जा के पाटवी कुँवर बाघा का बेटा नहीं, जैसा कि श्रीर ख्यातों में जिसा है, किंतु राव जोधा के पुत्र दूदा का बेटा था, जिसे मेड़ता मिला था। जब राव माछदेव ने मेड़ता हससे छीन जिया तो वह शेर-शाह के पास सहायता को गया। कहते हैं कि उसने एक सौ उम्दा ढार्ले मँगवा कर बादशाही मुंशियों से एक सौ फर्मान राव के सद्िंग के नाम जिखवा कर ढालों की गादियों में सिलवा दिये श्रीर वे ढार्ले घोगरियों हारा उन सद्िंग के बिकवा दीं; फिर राव माछदेव के। यह सब हाल कहलाकर चिताया कि तुम्हारे सद्िंग बादशाह से मिले हुए हैं। राव ने सचमुच ढालों में फर्मान पाये श्रीर विश्वास कर जिया कि मेरे सद्िंग शत्रु से मिले हुए हैं इसजिए बिना जड़े भाग गया।

राव वीरमदेव सं० १४८४ वि० में महाराणा सांगा की सेदा में वयाने के प्रसिद्ध युद्ध में बादशाह बावर से छड़कर रायसछ श्रीर रत्नसिंह समेत मारा गया था।

कुछ खालसे में भी रखेगा, क्या ऐसा कोई है जो बीच में खड़ा भी रहेगा १'' अर्जुन ने कहा कि मेरे पट्टा विशेष है, मैं खड़ा रहूँगा। फिर कहा कि ऐसा कीन है जो बीच में आवेगा? तब ते। अर्जुन को बुरा लगा, उसने कहा कि मैंने बड़ा बील बीला है। जालसू के रहनेवाले एक सॉखले ने कहा कि मैं याद दिलाऊँगा। शाबाश बड़े रजपूत ! जयमल बीला, तो सावधान ही रही! मालदेव के ते। दिल से लगो थी, दसहरा पूजकर बड़ी सेना के साथ चढ़े और गाँव गंगारड़े में अ' । डेरे दिये । उसकी फैाज चारी श्रीर फिरी छीर मेड़ते की प्रजा लुटने छीर मारी जाने लगी। अवला रायमलोत ने ( राव से ) कहा कि जयमत सुभते बुलाता है, परंतु मैं युद्ध को दिनों में यहाँ बैठा हूं। जयमल ने आप्रहपूर्वक कह-लाया है कि अवला शीव आ! मैंने उत्तर भेजा कि प्रवीराज प्रखै-राज की बुलाओ; मैं युद्ध के दिन बीच में खड़ा रहूँगा, यदि सुक पर क्रुपा करे। ते। पूरी करे। नहीं ते। मैं जयमल का साथ हूँगा। राव ने कहा कि पहले जयमल की मारकर पीछे अवला की मारेगे श्रीर जो वह जयमल के साथ हुआ ते। दोनों की साथ ही मारेगे।

जैतमाल जयमल का प्रधान था। अखैराज भादा धौर चाँदराज जोधावत जयमल के प्रतिष्ठित सरदार और दोनों मोकल के वंशन राव काका वावा के भाई थे। जयमल ने अपने भले आदमी राव मालदेव के पास भेजने का विचारकर अखैराज की कहा कि तुम जाओ! वह बोला कि धाप मुक्ते क्यों भेजते हैं और जो भेजते हैं तो युद्ध का सामान ठीक कर रखिये। अब अखैराज और चाँदराज होनों चले। (राव मालदेव के प्रधान) पृथीराज और अखैराज के कुछ नाता था। ये पृथीराज के हेरे पर आये और राम राम कह-लाया। पृथीराज ने जवाब मेजा कि मैं स्नान करके आता ही हूँ पीछे

अपने दबीर में चलेंगे। देखते क्या हैं कि वहाँ तलवारों के शान चढ़ रही हैं, कई राजरून वंदूकों के निशाने लगा रहे हैं और वड़ा हंगामा -सच रहा है। इतने में पृथोराज भी वस्त्र पहनकर आ गया, इनकी साथ लिये दर्बार में गया, मालदेव से मुजरा किया; एक तरफ ता नंगा सारमलोत थ्रीर दूसरी तरफ पृथोराज बैठा, इनको रावजी के संमुख बिठाया। पृथीराज ने रावजी से अर्ज की कि मेड़ते के प्रवान द्याये हैं। रावजी बेाले—"क्या कहते हैं!" पृथीराज—ग्रर्ज कराते हैं कि इसकी मेड़ता दीजिए! हम राव की चाकरी करेंगे। -राव मालदेव — ''मेड़ता नहीं दिया जावेगा, दूसरा पट्टा देंगे।'' यह सुनते ही अखैराज बेाल उठा कि "यह वचन ग्राप फर्माते हैं या किसी को कहने से कहते हैं, मेड़ता दे कैं।न और ले कैं।न; जिसने आपको जोबपुर दिया उसी ने इसको मेड्ता दिया है।" तब नंगा भार-महोत कहने लगा-"वेत करेा! तुमको रावजी अभी मार डालेंगे।" चॉदराज कहता है कि ''रावजो के सईस जयमलजी के चरवादारों को मारेंगे, इमें तो तुम मारेगो श्रीर तुन्हें इम मारेंगे।" ये वाते सुनकर राव माखदेव ने कहा-"'पृथीराज! मेड़ते के प्रवान ये ही हैं या दूसरे १'' पृथोराज — "जी महाराज! ये ही हैं।" राव माल देव — "मेड्ते के प्रधानों के ते। पग पतले भाई।" ( अर्थात् वड़े चरव हैं ), तन -भ्राक्षेराज डठा श्रीर भ्राना दुपट्टा फाकारा ता उसके तार तार विखर गये और चॉदराज ने घेड़े का तंग खोंचा ते। घेड़े के चारीं ही पाँव पृथ्वी पर से चठ गये। ये तो सवार होकर चल दिये श्रीर पीछे से रावजी ने अपने सर्दिशं के पास खूत दुपहें पटकताये, परंतु जयमल के रजपूत के तुस्य तार कोई विखेर न सका। अधिराज ने प्राकर जयमल की सब इकीकत कही, जयमल वीला मुक्तकी सृत्यु -से क्या डराते हो, यह बात कभी नहीं होने की।

राव को घोड़े गंगारड़े को तालाव पर पानी पीने की आये थे उनकी ईसरदास ले भाया। जयमल ने कहा रे! बड़ा घाड़ा पाड़ा। वह बोला-तुम नहीं जानते हो, राव ते। कथी तुमसे टलने का है नहीं। दूसरे ही दिन फीज आई, दोनों अनियाँ मिलीं, गोली-गोले चलने लगे, उस वक्त अर्जुन ने रायमलोत को बुलाकर कहा कि तूने जो बेाल बेाले थे वह समय प्राज ग्रा गया है। वह नंगा भारमलीत को संमुख हुआ, इतने मे अखैराज बढ़कर राव के हाथियों की आगे धोया धीर एक पर हाथ चलाया, उसकी देा पसलियों दूट गईं। तब उसने कहा मुभ्ने तो पृथोराज से काम है। पृथोराज कहता है-''म्ररे बावने ! देर से क्यों ग्राया ?'' अखैराज कहता है ''रावजी के हाथियों की सेवा करता था।" फिर प्रयागदास ऐराकी पर सवार होकर धाया धौर जयमल की सीस नवाया। उसने कहा-आधी प्रयाग! इसी लिए ते। मैं तेरे दोषों पर ध्यान न देता था। राव मालदेव को योद्धाओं ने प्रयाग को मस्तक में घावों की चै।कड़ी की। उसने उनकी ललकारा, बर्का तेला और बेला "रावजी के माथे मे मारूँ" ईश्वरी माया से बर्छा हाथ में से फिसल गया। तब उसने राव के गले में कमंद डालने का प्रयत्न किया, एक बार ते। कमान गईन के ऊपर से निकल गई, परंतु दूसरी बार तो घोड़े के चाबुक मारकर गले में खाल ही दी। इतने में पीछे से कई ग्राहमियों ने ग्राकर प्रयाग पर हाय मार उसके दुकड़े दुकड़े कर डाले। कमंद राव के गले में ही रही श्रीर वह श्रलग हुन्ना। यह देख मालदेव की सारी सेना भाग निकली । पृथीराज श्रीर नंगा भारमलीत लहते रहे । हिगीला पीपाड़ा नामक एक राजपूत पृथोराज का चाकर था, जिसको उसने एक तल-बार बख्शी थो। इस वक्त हिगोल ने (अपने स्वामी से ) वह तल-चारं मॉगी। पृथोराज ने कहा-- ''याद ते। अन्छे समय पर दिलाई,

परंतु वह एक नीने का सवार आता है, निश्चय वह सुरताण जयम-लीत है। इतने में सुरताण ने निकट आकर पृथीराज पर बर्छी चलाया; उसने वह चोट ढाल पर टाल दी श्रीर सुरताण से-कहा "ग्ररे नन्हें तू मत था! तेरे पिता की मेज जो आकर सुक्त पर घाव करे !" तत्पश्चात् कमर से तलवार खेालकर हिंगोला को प्रदान की। उसने कहा "वाह रे पृथोराज मारवाड़ के सामत !" पृथोराज बोला "नहीं भाई! मेड्ते का कुँवर ही अच्छा है।" पृथोराज को किसी योगीश्वर ने वरदान दिया था कि तेरे संमुख लोह नहीं लगेगा, अतएव अखैराज भादावत ने पोछे से प्राकर हाथ मारा। पृथोराज ने कहा "फिर रे भादावत! भन्नी हाँडो चाटों !'' झखैराज ने कहा "हाँडी भी बड़े घर की चाटो है, डलमें खीच बहुत है।" पृथोराज मारा गया, नंगा भारमलोत भी काम ध्राया, राव मालदेव की सेना परास्त है। भागी, तव जयमत को वधाई दी गई कि "राव मालदेव भागा है।" वह बेला "रे छाती धागे से दूर हुआ है।" राव मालदेव के साईस पकड़े गये, जूला नाम का मेडते का एक बलाई था, उसके साथ नकारा देकर भेजा। जब वह बलाई गाँव लॉबियॉ निकट पहुँचा तत्र वाला — भाई नगारा ते। बजा लेवें, यह ते। राव मालदेव के नगारे हैं सो कल छिन जावेंगे। यह कहकर नक्कारा बजाया। राव के साथियों ने देखा ते। चाँदे ने कहा कि ये तो मेरे भाई हैं तुम काहे की इनसे भिड़ते हो, मैं समभा टूँगा। राव मालदेव ने चाँदा से कहा कि चॉदा ! मुफ्तको किसी तरह जोधरुर पहुँचा है। चॉदा वे। ज्ञार इतना भय क्यों खाते हैं, जयनल कोई ईश्वर ता नहीं है, मैं धापको कुश बतापूर्वक जोधपुर के गड़ में दाखित कर दूँगा, वह दाव के साथ हुन्ना ग्रीर उसके सब वायती व वेड़े हाथियों समेत

षसे जोधपुर पहुँचा दिया। जयमल सुखपूर्वक मेड़ते में राजः करने लगा। \*

अ जयमल राठौड़ से राव मालदेव ने मेड़ता ले लिया था श्रीर जयमल महाराखा उदयसिंह के पास श्रा रहा था। सं०१६२४ वि० मे जब शाहंशाह श्रकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर गढ़ पर घेरा डाला तो महाराखा उदयसिंह के गढ़ छोड़कर चले जाने पर भी सीसोदिया पत्ता श्रीर राठौड़ जयमल बड़ी वहा-दुरी के साथ एक श्रसे तक बादशाही फाज से लड़ते रहे। जब वयमल श्रकबर की गोली से घायल हुआ तो दूसरे दिन जौहर की श्राग जला हेसरिया कर सीसोदिये शाही फीज से लड़ मरे श्रीर जयमल भी एक श्रादमी के कंधे पर सवार हो तलवार चलाता हुआ युद्ध मे मारा गया। मेवाड़ के उमरावों में हदनेतर के राठौड़ ठाकुर जयमल के वंश में हैं।

राव माछदेव की तर्फ से मेड़ते में देवीदास जैतावत रहता था। जब अज-मेर व नागोर के स्वेदार शर्फ हीन हुसैन मिज़ा की अकवर वादशाह ने मेड़ता फतह करने की भेजा तो जयमछ व देवीदास ने मुसलमानों से खूब थुड़ किया। अन्त में जयमछ तो गढ़ छोड़कर वाहर निकल गया, परंतु देवीदास की रजपूती के बल ने इसमें अपनी इतक समभी। उसने सब माल असबाव में आग लगा दी, अपनी श्रीरतों व बच्चों की जीते जला दिया श्रीर गड़ में से बाहर आकर अपने राजपूतों समेत हुरमन के मुकाबले में बड़ी वीरता से काम आया। बादशाह ने मेड़ता जगमाल (राजा भारमल कछवाहे का छोटा भाई) की बस्श दिया।

इक्तीस वर्ष राज करके सं०१६१६ वि० में राव मालदेव का परके क्वास हुआ। उसके कक्त में मारवाड़ का राज पूरे खोज पर रहा। उसके वारह पुत्री में से बड़े रामसिंह से तो अप्रसन्न होकर उसे देश निकाला दिया, वह मेवाड़ के रागा के पास आ रहा। रायमल महाराणा सांगा के साथ बयाने के युद्ध में वावर बादशाह के मुकाब मारा गया। चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी हुआ, परंतु उसकी निकालकर बादशाह अकवर ने उदयसिंह की जोधपुर का राज दिया। आसक्यों के दंशज जूनिया (अजमेरा) में हैं। गोपालदास ईडर मे मारा गया। पृथ्वीराज, रहिसंह, मैरजी, विक्रमादिस, भीमसिंह आदि भी मालदेव के पुत्र थे।

## ग्यारहवाँ प्रकरण

### पाबू राठाड़ की बात

धांधल महेने में रहता था, वहाँ का बास छे। इकर पाटण के तालाब पर ग्रान उतरा: तालाव में श्रप्सराश्रों की नहाती हुई देखा. एक अप्सरा को उसने पकड़ लिया तो उसने कहा कि बड़े राजपूत तूने बुरा किया। घांधल बोला कि तू मेरे घर में रह, प्रप्सरा ने इस बात को स्वीकारा, परंतु इस शर्त पर कि यदि तू मेरा भेद लेगा ते। मैं तत्काल चलो जाऊँगी। घांघल ने भी इसकी मंजूर किया, उसकी लेकर वह कीलू में आया, जहाँ कम्मा घोरंघार मे राज करता था। वहाँ ब्राप्सरा के पेट से धांधल के एक पुत्र पावृ श्रीर एक पुत्री सीन-बाई उत्पन्न हुई। अप्सरा के रहने का महल जुदा था। वहाँ घांधल नित्य जाया करता था। एक दिन उसको मन मे विचार ध्राया कि धाज चुपके से जाकर देखूँ कि अप्सरा क्या करती है। दिन के पिछले पहर में उसके स्थान में गया ता क्या देखता है कि वह सिंहनी का रूप धारण किये हुए लेटो है थ्रीर पायू सिह रूप में माता को स्तन पान कर रहा है। धांधल की देखते ही उसने धपना श्रसत्ती रूप बना लिया श्रीर पायू भी बालक हो गया। खग्रे "मैंने तुमसे यही प्रतिज्ञा कराई थी कि जहाँ तुमने मेरा पीछा सँभाला कि मैं चली जाऊँगी, से। अब मैं जाती हूँ। " इतना कहते ही वह तो गगनमंडल मे उड़ गई थ्रीर धांधल देखता ही रहा। पाबू को उसी महल में रक्खा. एक धाय उसकी द्ध पिलाने को लगाई भ्रीर एक दासी भी रख दी। क्रब भ्रसे पीछे धांधल मर

गया। उसका बड़ा बेटा बूड़ा धपने पिता का स्थानाधिप हुआ और सब लोग उसी की सेवा करने लगे, पाबू के पास कोई न रहा।

धांधल की एक पुत्री पेमाबाई का विवाह तो जिंदराव खीची के साथ हुआ था। ग्रीर से।नवाई सीरोही के स्वामी देवड़ाराव की च्याही गई थी। पिता का देहांत होने के समय पानू पांच वर्ष का था, परंतु था करामाती। सॉड पर सवार होकर शिकार खेलने की जाया करता था। ब्याना वाघेला के ठिकाने में एक ही माता के पुत्र सात भाई थारी (भंगियों के मुख्याफिक एक नीच जाति है) रहते थे। भ्राना के देश में दुष्काल पड़ा तब वे थे।री-चॉदिया, देविया, खाबू, पेमला, खलमल, खंगारा और वासल-पशुत्रों को सार मारकर छाने लगे। यह समाचार आना के पुत्र की पहुँचे। **बसने आकर थे।रियों को डाट डपट बताई, लड़ाई हो गई धीर कुँवर** मारा गया। फिर तो थोरी श्रपनी गाड़ियाँ जीत अपने बाल-वर्बो को लेकर वहाँ से भागे। ध्राना ने जब सुना कि मेरे पुत्र को मार-कर थोरी भागे जाते हैं, वा उसने पीछा कर उनको जा लिया, पर-स्पर युद्ध हुआ और आना ने थोरियों के नाप की मार लिया। वह तो पीछा फिर गया, परंतु इन थोरियों को किसी ने घाश्रय न दिया। जहाँ जानें वहाँ यही उत्तर मिले कि स्राना बावेले के शत्रुग्री की रखने की सामर्थ्य हमारे में नहीं । वे इघर सघर सटकते हुए धोर'-धार में आये श्रीर कम्मा ने उनको स्थान दिया, परंतु उसके कामदारी ने उसे कहा कि राजा, ये आना के पुत्र को मारकर आये हैं, यदि ग्राप इनको रक्खेंगे ते। ग्राना के साथ वैर वॅंब जावेगा ग्रीर अपने में इतनी शिक्त नहीं कि आना की पहुँच सर्के। तब आना को भय से कम्मा ने भी थोरियों को रुखसत दे दी थ्रीर कहा धांवलीं को पास जाभ्री, वे तुमको भाश्रय देंगे। ये अपने गाड़े लेकर बूड़ा

के पास आये श्रीर मुजरा किया श्रीर कहा हमें शरण दीजिए। बूड़ा बोला मुभी ते। धावश्यकता नहीं है, मेरे भाई पावू के पास कोई चाकर नहीं, सो वह तुसको रख लोगा। श्रीरी पासू के घर गये। पूछा पावूजी कहाँ हैं: घाय ने उत्तर दिया कि शिकार खेलने गये हैं। थोरी भी वहीं पहुँचे, ष्रागे पाबू ने मृग के मारने के वास्ते तीर सँभाला या कि थे।रियों ने पूछा "अरे छोकरे ! पावूजी कहाँ हैं ?" पावू ने उत्तर दिया कि वह तो आगे आखेट की गया है। शेरियों ने विचारा कि वन में बालक अकेला है इससे यह साँड्नी छीनकर ले जावें तो आज का भीजन चले। पावृ तो करामाती आहमी था। **उसने इनके मन की बात जान ली और कहा ''अरे थारिया ! यह** सॉड़नी तुम्हों ले जाग्रे। ।' वे सॉड़नी लेकर डेरे पर आये श्रीर मार खाई। इरिण को मारकर पाचू तीसरे पहर घर आया। तब शेरी भी उसके मुजरे की पहुँचे और उसे देखकर सबने जाना कि यह ती वही बालक है जिसने इसकी सॉड्नी दो थी ! फिर उन्होंने घाय से पूछा कि "पावूजी कहाँ हैं !" धाय वाली "बीर ! यह बैठे ती हैं। तुम नहीं पद्दचानते !" उन्होंने मुजरा किया तब पावू ने चोदिया की कहा "श्ररे! हमने अपनी साँड़नी तुमको सौंपी थी वह कहाँ है ?" चाँदिया बोला आपने हमको खाने के लिए दी थी सी हम ती उसकी खा गये। पायू ने कहा-ग्रं ! सॉड्नी को कैसे खा सकते हो, खाने के लिए तो सीधा दिलवा देगे, तुमने सॉड्नी नहीं खाई है। थे।रियों ने कहा महाराज ! हम ता उसे खा गये. अब कहाँ से लावें। पायू ने अपने आदमी को कहा कि इनके हैरे पर जाकर खबर ते। कर। थोरी भी साथ हो लिये और हेरे पर जाकर क्या देखते हैं कि जहाँ पर सॉड़नी की इड़ियाँ पड़ो हुई यों वहाँ वह बैठी हुई जुगाली कर रही है। थे।रियों ने अपनी खियों से पूछा कि यह सॉड़नी यहाँ

कहाँ से आई! इन्होंने भी यही कहा कि पहले तो यहाँ नहीं थो, हमारी नज़र भी अभी पड़ी है। तब तो थे।रियों ने विचारा कि यह राजपृत बड़ा करामाती है, यही अपने को रख सकेगा। साँढ़नी को लिये हुए वे पाबू के पास आये। उसने कहा—रे! तुम तो कहते थे कि साँढ़नी को हम खा गये। उन्होंने (हाथ जोडकर) कहा—आपकी करामात का परचा हमने पाया और वे पाबू के चाकर हो गये।

चूड़ा की बेटो का विवाह गोगा (चहुवाण) के साथ हुआ था। उसकी दत्त में किसी ने गै।वें दों, किसी ने और कुछ दिया। उस वक्त पाबू ने कहा 'बाई! मैं तुभ्ते दोदा (उपनाम बूढ़ा रावण) सूमरा की साँहें किसी प्रकार ला दूँगा"। गोगा अपनी वधू की लेकर गया और पावू ने हरिया थोरी से कहा-"अरे हरिया! दोदे की साँढ़ियों का पता लगाकर ला कि बाई को ला देवें, नहीं तो बाई के सुसरालवाले हँसी उड़ावेंगे कि काका कव सॉढियॉ लाकर देगा। इरिया ते। पता लगाने को गया श्रीर चाँदिया नित्य प्रति पावू से कहा करता कि भ्राना वायेले से मैं बैर चाहता हूँ से। आप दिलावें। पावू ने कहा कि "दिला-ऊँगा।" पायू की वहन सोनवाई के ( जो देवड़ेराव के साथ ज्याही गई थी ) एक धीर सीत बाघेली भी थी। बाघेली के पिता ने अपनी पुत्री के लिए बहुत से धामूषण भेजे थे इसलिए सीत की बतला बतला-कर वह अपने गहनों की बड़ाई मारने लगी, यहाँ तक कि दोनों सौतें ग्रापस में बेाल पड़ों। बाघेली ने सीना की ताना दिया कि ''तेरा भाई थोरियों के साथ खाता है।'' इस पर सोना को कोष भाया। तब राव बोला कि ''राठौड़, रीस क्यों करती हो? बात ते। सच है, पानू थोरियों के साथ रहता ही है।" सोना बोल उठी कि ''ग्रापने कहा सो ठीक; परंतु जैसे मेरे भाई के थोरी हैं वैसे रावजी को तो उमराव भी नहीं।" यह सुनते ही राव क्रोध-- वश हो डठा, इ। श में चाबुक था, दो-चार हाथ सोना की पीठ पर जमा ही दिये। सोना ने पत्र लिखकर अपने भाई के पास भेजा कि बाघेली के कहे रावजी ने मुक्त पर चाबुक चलाये हैं। पत्र पढ़ते ही पायू ने चोंदिया की बुलाकर कहा कि तैयार हो जा! स्रपने सिरोही चलेगे, वाई का पत्र आया है। पाबू धौर पॉच सात थोरी चढ़ निकले। पायू की सवारी में कालवी घोड़ी थी, जिसकी उत्पत्ति ऐसे हुई कि-काछेले चारण समुद्र-तट पर माल मारने को गये घे, इनके पास एक घोडी थी। किनारे पर उतरे हुए थे कि रात्रि को एक दरियाई वोड़े ने आकर उस घोड़ी को सूभर किया, जिससे कालवी बछेरी पैदा हुई। उस बछेरी की जिदराव (खीची) ने चारणों से माँगा परंतु उन्होंने दिया नहीं; बूड़ा में भी डसकी लेना चाहा, पर न मिली। पावू ने वहीं बछेरी चारणों से मॉगी थ्रीर उन्होंने भो यह कहकर भेट की कि ''जब कभी काम पड़े ते। तुम इमारी सहायता करना। " पानू ने उत्तर दिया कि ''तुम्हारे काम के वास्ते नंगे पैर जाने की वैयार हूँ।" यह देख जिस्राव श्रीर बूड़ा चारशों के साथ कीना रखने लगे। पाइ उस बळेरी पर सवार है। वड़े भाई के पास आया, भावज की मुजरा कहलाया, दासी ने भीतर जाकर डोडगहली (वृड़ा की स्त्री) की कहा कि "पावूजी जुद्दार कहलाते हैं।" इसने पावू की भीतर बुलाया धीर कहने लगी-"तुमकी चारण के पास से यह घोड़ी न लेनी चाहिए थी क्योंकि इसे तुम्हारे भाई ने मॉगी थी।" पानू बोला-"माईजी को घोड़ी चाहिए ते। यह हाजिर है।" भौजाई कहने लगी-"अब काहे की ले ? परंतु तुम घोड़ी का क्या करेगी? तुम तो खेती करो और बैठे खाओ ! घोड़ी चढ़कर क्या घाड़े मारोगे !" पायू ने कहा-"भावज! तुम ताने क्या मारती हो ? मैं भी राजपृत

हूँ, चढ़ने की घोड़ा चाहिए ही और घोड़े की कही तो डोडनागे ही की घोड़ियाँ लावेंगे।" डोडगहली बाहती है—"पाबू! ऐसा ते। मेरा भाई भो नहीं कि तू उसके यहाँ से धाड़ा कर लावे! या ती ऐसा होवे कि साग ही में काम तमाम कर दे या यह समफकर कि बहनोई का भाई है, मारे नहीं धीर उल्टो मुश्कें चढ़ा लेवे।" पाबू बोला-"भाभी ! मैं राठौड़ हूँ, कभी किसी डोड ने राठौड़ की मारा इस प्रकार भीजाई से बातकर पानू ध्रपने डेरे पर श्राया धीर चाॅदिया की कहा कि देवड़ी के यहाँ तो पीछे चलेंगे; पहले डोडों के डोडवाणे चलकर वहाँ घाड़ा मारेंगे। प्रभात ही चढ़ चले, डीडवार्कों के पास पहुँचे, पाबू एक जगह बैठ गया, थोरियों ने वहाँ की साँढियों की टोइ लगाकर उन्हें चलाई। रेवारी बोडी के पास जाकर पुकारा-सांहें लिये जाते हैं, बाहर करे। खोडों ने उससे पूछा कि घेरनेवाले कितनेक सवार हैं ? उसने कहा ''केवल सात प्यादे जो भो थोरी चार हैं।'' ये बाहर चढ़े, थोरी ता सॉढ़ों को लेकर आगे निकल गये थे और ये वहाँ आये जहाँ पावू बैठा हुआ था। बरावर आने देकर पाचू ने तीर छोड़ना ग्रुरू किया, जिससे डोडों के दस आहमी मारे गये, पीछे चॉदा बादूसरे थे।रियों को बुलाया, वे डोडो के घोड़ों पर चड़ बैठे। इतने में डोडों का सर्दार भी धा पहुँचा। थे।रियों ने उसकी पकड़ लिया, उसके साथ को दूसरे लोग भाग गये। पानू ने सॉढ़ियों को तो छोड़ दिया धौर सदीर की साथ लेकर रातें। रात चत्रकर कोल्हू में आया। डोड सर्दार को कोटड़ो में कैंद रक्ला ग्रीर पावू सी गया। प्रभात होने पर पावू उठा धीर घपनी वाय की कहा कि त् जाकर मैजाई की यहाँ खो आ; कहना कि पानू ने नया महल बनवाया है से। आपकी देखने को लिए बुलाया है। धाय ते। बुलाने को गई स्रीर पाबू ने थोरियों

से कहा कि डोड सर्दार की पगड़ो उतारकर उससे उसकी मुश्कें कस लों और चुटकियाँ मर भरकर कलाते हुए उसे मरोखे के नीचे लाकर खड़ा कर दो। चाँदिया उसकी लिये नीचे आया। इतने में तो डोडगहलों भी रथ में बैठकर आ पहुँची। पायू ने मुजरा करके कहा—'भाभी, मरोखें के नीचे क्या तमाशा है, दुक देखों ते।'' वह देखने लगी, तब चाँदिये ने डोड के चुटकियाँ लेना शुरू किया और वह रीने लगा। डोडगहलों देखती क्या है कि मरोखें के नीचे भाई बँधा खड़ा है भीर रे। रहा है। पुकार उठी कि 'पायू यह क्या खेल हैं? मैंने ते। तुमकों हँसी हँसी में बात कही थी।'' पायू वोला, मानी मैं भी इसकों हँसी ही में ले आया हूँ, परंतु रजपूतों को फिर ऐसे बोल नहीं बोलना चाहिए, ताने ते। कपूतों को दिये जाते हैं। भावज ने कहा—अच्छा किया, अब ते। इसे छोड़ो! पायू ने उसके कहने पर डोड को छुड़वा दिया और वह अपने माई को लिये घर आई, चार दिन अपने यहाँ रखकर उसे घर को बिद्दा किया।

हरिया थोरी, जो दोदा सूमरा की सॉढ़ियों का हरा करने की गया था, पीछा आया और पावू से कहा कि वे सॉढ़ियाँ तो आपके हाथ आने की नहीं हैं क्योंकि दोदा जबईस्त और इसका राज्य भी बड़ा है। बीच में पंचनद बहता है और दोदा रावण प्रसिद्ध है। अपने वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। पावू ने कहा कि चलो अभी तो सिरोही चले, वहां से लौटते हुए समभ लेंगे। आठ सवार और नवां हरिया पैदल सिरोही पर चढ़े। बीच में आना बावेले का इलाका पड़ता था। इसका प्रताप बढ़ा हुआ था; परंतु ये भी सब करामाती थे। चादिया बोला—राजा! आना यहाँ रहता है और इसपर मेरा बैर है से दिलवा दोजिए। तब वे सब आना के बाग में जा इतरे। मालो जाकर पुकारा कि कई सवार बाग में आन इतरे हैं और सारा बाग

बजाड़ दिया है। सुनते ही घाना चढ़ा, पाबू से लड़ाई हुई थ्रीर वह (ग्राना) साथियों समेत मारा गया। श्राना के पुत्र की पानू ने फदा कि तुमको भी माहँगा, तब उसने भयभीत हो अपनी माता का सारा गहना लाकर पावू को भेंट किया और प्राण वचाये। उसकी टोका देकर राता-रात पाबू सिरोही जा पहुँचा और राव की कहलाया कि तुम यह मत जानना कि पायू मुक्तसे मिलने की आया है। नहीं, न्तुमने मेरी वहन पर चाबुक चलाये हैं, जिसका बदला लेने आया हूँ। तब तो राव भी अपना साथ जोड़ मुकाबले पर आया, लड़ाई हुई। पाबू ने चाँदिया को कह दिया कि राव की सारना मत, केंद्र कर लेना! देवड़ों के वहुत से छादमी मारे गये धीर राव कैंद हुआ। यह सुनकर सोनावाई रथ में बैठकर भाई के पास आई थीर कहा-''भाई, राव की छोड़कर तू मुक्ते अमर कॉचली दे !' बहन के कहते पर पानृ ने देवडा राव की छोड़ हिया और आना बाघेलों की स्त्री का गहना भी बहन की दिया। अब फिर साले -बहने हिं की प्रीति जुड़ी और पाबू को लिये राव अपने गढ़ में आया। -अपनी बहन को साथ लिये पाबू बाघेली के पास उसके पिता की मृत्यु के समाचार पहुँचाने की गया। सोना ने सीत की जाकर कहा-"बाई! तुन्हारे बाप को सेरे भाई ने मारा है, से। डठा, लोकाचार करे। !' बाघेली ने पदत्रा लिया (राने बैठी)।

पानू जीमकर सनार हुआ, चाँदिये से कहा—चलो, अब डोडे की साँडियाँ लाकर भतीजी को देनें, वहाँ सगे हॅसते और ताने देते होंगे। हिरया की आगे कर लिया। मार्ग में मिर्जीखान का राज आता था, वहाँ पहुँचे। मिर्ज़ा के बाग में कोई नहीं उतर सकता था। यदि कोई जाकर ठहर जाता तो मारा जाता था। इसका भी राज्य बड़ा था। पानू ने बाग ही में जाकर डेरा दिया और सारी नाटिका

को उजाड़ा। माली ने जाकर खान के पास पुकार मचाई कि कोई राजपूत बाग में थ्रा उतरा है, उसने खारा वाग तोड़ मरोड़कर विध्वंस कर दिया है। खान ने पूछा ''वह कैसा राजपृत है !'' मालो बेाला-महाराज हिंदू है श्रीर बाई अोर को पाग बॉधे है। खान ने कहा - उसने आता बायेला की मारा है, अपने उसे नहीं पहुँच सकते। रसूल छाइ का नाम ले घोड़ा, कपड़ा, मेना स्नेकर चला थीर पावू से थान मिला। पावू ने प्रसन्न होकर श्रीर ते। सब भेंट फोर दी कोवल एक घोड़ा इरिया के चढ़ने के वास्ते रख लिया। वहाँ से चले, पंचनद पर आये। चाँदिये से कहा कि देख! पानी कितनः गहरा है ? चाँदिया ने उतरकर जॉचा श्रीर नेाला कि बाँसी गहरा है, उतर नहीं सकेंगे, यहाँ ठहर जाइए। साँढियाँ इस पार आवेंगी तद घेर लेंगे। पानू ने अपनी माया दिखलाई, थोरी च्रॉल खेलि ते। क्या देखते हैं कि नदो के दूसरे तट पर खड़े हैं। चांदिये ने परचा पाया। हरिया बीला, अब सोढियों के टेलि की घेर ली। थे।रियों ने रैवारी की तो पकड़कर बांध लिया और सॉहें लेकर पावृ के पास आये। पावृ ने रैवारी को छुड़ाकर एक बॉड़े कॅंट पर चढ़ाया थ्रीर उससे कहा कि तू जाकर कह दे कि सॉर्ट़ों के टेाले की लिये जाते हैं सी बाहर चढ़ी। रैंबारी जाकर पुकारा "मिहरवान सलामत! सॉहियॉ लिये जाते हैं!" देादा बेाला—श्ररे काल के खाये! श्राज ऐसा कै। न है जे। मेरे सॉट्रॉ की ले जावे ?" रैवारी ने अर्ज की महाराज ! राठौड ने ली है धीर कहलाया है कि यदि हिस्मत हो तो जल्दी आना। देवा साथ जोड़कर चढ़ा, पाबू तो सॉढ़ों की हॉककर फट से नही के उस पार ले गया। दोदा भी नद को लॉघकर पहुँचा, मिर्जा खान के गाँव में आया श्रीर उसे कहा कि राठीड़ों ने इमारी सॉढ़ें लो हैं, तू भी

हमारे साथ बाहर में चल। मिर्जा दोदा का चाकर था, साथ हो लिया, परंतु कहा कि आगे जाना अच्छा नहीं है। साँढ़ों की पावू राठौड़ ले गया है। घोड़ों की मारते हुए भी श्रपने उसे न पहुँच सकोंगे। पीछे फिरना ही अच्छा है; क्योंकि जिस पाबू ने आना बावेला को मारा वह तुमसे नहीं मारा जावेगा। पीछे अपना सब दलवल जोडकर उसपर चढना। दोदा पीछे फिरा धौर अपने नगर में भाया, पावू उसकी साँढ़ों की लिये सेढिं के उसरकीट के निकट से निकला, सोढा राषा की बेटी करे। खे में बैठी हुई थी। उसने पायू की देखा तब उसने अपनी माता को कहलाया कि पावू राठौड़ जाता है। मेरा विवाह उसके साथ कर दे। तो अच्छा है। सोढी की माता ने अपने पति से कहा और राखा ने अपने आदमी भेजकर पाचू को कहलाया कि आप हमारे यहाँ विवाह करके जाग्री। पायू बोला अभी तो साँढ़ों की लिये जाता हूँ, पीछे आकर विवाह कहँगा। सोढा ने नारियल भेजा, उसके आहमी पावृ को तिलक कर नारियल उसे दे सगाई कर आये। दरेरे आकर पाबू गोगादेव से मिला। गोगा हँसी में कह रहा था कि केलण का मामा दोदा की सॉढ़ें लेकर कब आवेगा, इतने में ते हरिया ने पहुँचकर कहा ''बाई को मालूम कराग्रो कि पावूजी ने दोदा की सॉढ़ियों का टोला तुमको ला देने का संकल्प किया या सी ले ग्राये हैं इन्हें सँभाल हो। "गोगा ने सब सॉढ़ों की सँभालकर ले ली, परंतु उसके मन में यह संदेह रहा कि दोदा जैसे जबर्दस्त की सॉढ़ों को पायू कैसे ला सकता है, दूसरी जगह से ले आया होवेगा। गोगा ने पाबू को गोठ दी श्रीर भलो भाँति सत्कार किया। दूसरे दिन बेाला कि ''पाबूजी ! मेरा किसी के साथ बैर है। यदि तुम थोड़े दिन यहाँ रही तो मैं अपना बैर ते सकूँगा। पाबू ने कहा-बहुत

ठीक, रह जाऊँगा। गोगा ने कहा कि प्रमात में शक्तन लेंगे, जो शकुन भले हुए ते। लड़ाई करेगे। पानू बोला-जी! शकुन कैसे, ध्राप जब चढ़ेंगे तभी फतह कर ब्रावेगे। गोगा कहता है-"ध्रपनी धरती में शकुनों पर विश्वास है श्रीर लोग उन्हें मानते हैं।" प्रभात होते जब दोनी घे। ड़ियों पर चढ़कर शकुन लेने को चले, परंतु कुछ भी शकुन न हुए, तब वे एक वृत्त के तले जाजम विछाकर सो गये, दामने (पग-बंधन) लगाकर घोड़ियाँ चरने को छोड़ दीं। थोड़ी देर पीछे जागे। गोगा ने कहा मैं घोड़े ले छाता हूँ, भ्रव घर को चलैं। पानू नेला ''आप बैठिए, मैं ले आता हूँ।'' गोगा ने फिर कहा कि आप बड़े हैं, यदि अवस्था में छोटे हुए ते। क्या, आप बैठिए। पायू ने कहा कि यह तो सत्य है, परंतु आप वृद्ध हैं और मैं जवान हूँ। पाबू घोड़े लेने को गया ते। क्या देखता है कि दे। बाघ खड़े हुए हैं श्रीर घोड़े चर रहे हैं। उसने मन में विचारा कि यह गोगा ने मुक्ते करामात दिखलाई है। इसने पोछे लौटकर गोगा से कहा कि घोड़े नजर नहीं ग्राये, कहीं दूर चले गये हैं, सुफको ते। मिले नहीं। फिर गोगा हाथ में वर्छा पकड़े हूँ इने को गया, क्या देखता है कि जल का एक बड़ा है। ज भरा हुआ है, जिसमें एक नौका में बैठे हुए दोनों बोड़े जल में तैर रहे हैं। वह है।ज बहुत गहरा है। गोगा समभ गया कि यह पावू की करामात है। पीछे फिरा, पावू ने पूछा कि घोड़े मिले ? गोगा बोला कि मेरे मन मे जे। संदेह था सो दूर हुआ, अब मैंने तुमको पहचान लिया। फिर दीनें मिलकर चले, घोड़े वहीं खुले हुए चर रहे थे; ये सवार होकर घर आये। गोठें जिमाकर पावूको विदा किया और वह कोल्हू आया।

पावृकी अवस्था १२ वर्ष की हुई थी, सेहों ने पत्र भेजा कि जान बनाकर स्याह करने की शीव आग्री। यहाँ भी जान की

तैयारी हुई। जिंदराव खोची, गोगादेव धौर बड़े भाई चूड़ा को बुलाया। सिरोही के राव को भी निमंत्रण भेजा, परंतु वह धाया नहीं। उसी धर्से में चॉदिया थे। री को बेटी का भी विवाह था, से। वह ते। वहीं रहा श्रीर दूसरे सब साथ में गये। मार्ग में बहुत बुरे शक्कन हुए। शक्कन-पाठकों ने कहा कि पीछे फिर जाग्रो, विवाह दूसरे ( विवाह का दिवस ) पर रक्खा जावे। पावू बोला — मैं तो कदापि पीछे न फिलॅंगा; क्योंकि ऐसा करने में लोग हँसेंगे कि पायू तेल चढ़ा हुआ रह गया। इतना कह वह ता आगे बढ़ा श्रीर दूसरे सब वहीं से लौट गये। है। घड़ी रात गये पानू घाट (नगर) में जा पहुँचा। सोढों ने भली भाति विवाह कर दिया। फेरे फिरकर पाबू पीछा जाने लगा तब सोढों ने कहा ''ब्रापने इसारे में क्या कसूर पाया कि इतने शीध्र ही चलने का विचार करते हो ? गोठ जीमी नहीं, पाहुन-चारी हुई नहीं, दो चार दिन रहिए, फिर दहेज देकर विदा करेंगे।" पाबू ने कहा कि आते हुए इमकी शक्क अच्छे न हुए थे से। एक बार ते। आज रात ही को घर चले जावेंगे, फिर जब पीछे आवें तब सारी रीति भाँति करना। से हों ने कहा "जी ध्रापकी इच्छा।" पाबू सवार हुआ तो सोही कहने लगी कि मैं भी साथ ही चलूँगी सी रथ चढ़कर वह भी साथ हो लो। ये रातें रात कोल्हू में आये, हर्ष बधाई वैंटी और महत्त में जाकर सेाये।

जिंदराव खीची ने पीछे लीटते ममय मार्ग में काछेले चारण के पशु घेर लिये। ग्वाले ने साकर पुकार मचाई कि जिदराव खीची सब गीवों को लिये जाता है। सुनते ही चारणी जाकर बूड़े के पास कूकी कि "बूडा वाहर चढ़! मेरी गीवें खीची लिये जाता है।" बूडा बीला "बाई! मेरी आँखें दुखती हैं, मुक्तसे तो स्नाज चढ़ा नहीं जाता।" तब चारणी कूकती हुई पाबू के महल आई। चाँदिये को कहा

''चॉदा ! मेरी सब गावे खीची लिये जाता है, तू छोड़ा हे।" चॉदिया बेाला-"कूके मत! पाबूजी पधारे हैं!" पाबू ने भरोखे मे से इसको देखा, पूछा कि क्या है! चॉदिया ने उत्तर दिया—काछेली चारयो के पशु खोची लिये जाता है, बूड़ा वाहर नहीं चढ़ा। पायू ते। घोड़ी लेते वक्त वचनबद्ध हो चुका था; कहा, घोड़े पर सामान कर। सवार हुआ, सातों भाई थे।री ध्रीर २७ (थे।री) जनैतियों की साथ लेकर खीची की जा लिया; लड़ाई हुई, खीची के बहुत से भ्रादमी मारे गये और पाबू सब गैावें को छुड़ा लाया। गाँव कोज में श्राकर कूँजवा नामी कुएँ पर ठहरा श्रीर वहाँ पशुश्रों के। जल पिलाने का अस किया गया, परंतु जल न निकाल सके। चारणी ने कहा ''बड़े राठाड़, जैसे तूने इनको छुड़ाया है वैसे ही पानी भी पिला दे ! अ तब तो पानू स्वयं चरस खोंचने की जा लगा, जल निकालकर वित्त को पिलाया। पीछे से चारणी की छोटो बहन बूड़े को पास जाकर पुकारी "यूड़ा! अब तू कब तक जीता रहेगा? पाबू तो मारा गया।" इतना सुनते ही बूड़ा क्रोध के मारे जल चठा, तत्काल सवार होकर खोचो की जा लिया धीर कहा-"धरे पायू को मारकर कहाँ चला जाता है ! ठहर जा !" खीची सद्दम गया थ्रीर कहने लगा कि पाबू ते। धन (पशु) लेकर पीछे फिर गया है, ग्राप क्यों लड़ते हैं ? बूडा ने उसकी एक बात न सुनी, लड़ाई हुई, यूड़ा काम आया। तब खोची ने अपने साथियों से कहा कि हमने पाबू को मारा नहीं, यदि वह पीछे फिरा ती अपने की छोड़ेगा नहीं, इसलिए चलकर उसे मारना चाहिए। वह पीछे फिरा और कम्मा घेारंघार के पास कुंडल गया, उससे कहा कि ये राठाँड़ तेरी धरती दश लेंगे, अतः भाज तू हमसे मिल जाने तो अपने चलकर पायू को मार लें। कम्मा ने भी खोचो का

साथ दिया। दोनों चढ़कर पाबू पर प्राये। पाबू ने गैावों को जल पिता-कर छोड़ा ही था कि उसकी खेह (धूल) उड़ती हुई दिखलाई दी। उसने चॉदिया से पूछा कि यह धूल कैसी है १ वह बेला—महा-राज! खोची आया। पहले जब लड़ाई हुई थी तो चॉदिया खीचो पर खड़ा का प्रहार करने ही को था कि पाबू ने उसकी तलवार पकड़ ली थीर कहा—मारना मत! बाई राँड हो जावेगी। तब चॉदिया ने कहा था कि धापने अच्छा नहीं किया। अब तो पाबू ने खेत भाड़कर भगड़ा किया, खूब खड़ा बजाया थीर सातों माई थोरी अहेड़ी थीर २७ जाति के भहेड़ियो समेत पाबू काम आया, सोढी सती हुई थीर खोचो थीर पेमा अपने अपने ठिकाने की गये।\*

इस ख्यात से तो यही पाया जाता है कि पाबू और उसकी बहन सोनाबाई घाँघळ की विवाहिता खी के संतान नहीं थे। खीची के साथ युद में मारे जाने के भाव का, चारण बाँकीदास का कहा हुआ, पाबूका गीत-

<sup>&</sup>quot; प्रथम नेह मानौ महा क्रोध भीनौ पन्नै लाभचमरी समरकोक लागै।

<sup>&</sup>quot; राय कवरी बरी जेग वागै रसिक, बरीये कंवारी तेग वागै।

<sup>&</sup>quot; हुवे मंगळ घमळ दमंगल वीरहक रंग तू ठै।क मंघ जंग त्छो।

<sup>&</sup>quot; सघण बूठौ कुसुमबोह जिण माँडिसर बिसमउण माँड सिर लेाहवूही।

<sup>&</sup>quot; करण श्रक्तियान चढ़िया मर्ला कालमी निवाहण बयण भुज वीधिया नेत ।

<sup>&#</sup>x27;' पंचाग सदन बरमाल संपूजिया खलां किरमाल संपूजिया खेत।

<sup>&</sup>quot; सूर वाहर चढ़े चार गां सुरहरी, इतै जस जितै गिरनार मानू।

<sup>&</sup>quot; विहंद दल खीचियां तथां दलविभाड़े, पौढिया सेल रशमीम पाबू।" भावार्थ—पहले तो आनंद के साथ राय कंवरी का बरी और वसी पेशाक से जंग किया। जिस मस्तक पर मीड़ बँधा था उसी पर खड़ प्रहार हुए। पँचारों ने वरमाल से पूजा की और खलों ने खेत में तलवारों से पूजा। अपने वचन का प्रतिपालन कर चारणों की गौषें खुड़ाई और खीचियों के दल को भंजन कर पाबूजी रखखेत में सोया।

डोडगहली बूढ़ें के साथ सती होने लगी थो, परन्तु उस वक्त उसकी सात मास का गर्भ था। लोगों ने मना किया तब उसने छुरी से प्रपना पेट चोरकर बालक को निकाल एक धाय के हवाले किया श्रीर श्राप पित के संग जल मरी। वह बालक पेट माड़कर निकाला गया था इसलिये उसका नाम भरड़ा प्रसिद्ध हुआ। उसने जिदराय को मारकर श्रपने बाप धीर काका का बैर लिया श्रीर कई दिनों तक राज करके गुरु गोरखनाथ का चेला बनकर सिद्ध हो गया। वह श्रव तक जीवित है।

# बारहवाँ प्रकरण संगमराव राठीड़

संगमराच गुजरात के स्वामी बीसलदेव बाघेले का प्रधान था। ( बीसलदेव बावेला सं० १३०० वि० से सं० १३१८-१६ तक गुज-रात का स्वामी रहा था।) उसने कुछ द्रव्य इजम किया तो गोरा बादल फटक जोड़कर उस पर चढ़ ग्राये, बड़ी लड़ाई हुई, संगमराव मेइवे ग्रीर जाखीर के बीच अपने देश में जा रहा। सार्वत नाम का संढायच चारण ठहें के बादशाइ के दर्याई घोड़े का चरनादार था, वह उस घोड़े को ले भागा। तीन दिन तक बरावर चलता रहा, जब श्रक गया तो संगमरान के गॉन रेतलॉ में श्राकर रात को ठहरा। घोड़े को घोड़ियों की बू आई, खुलकर एक घोड़ी से जा लगा। सावंत की फ्रॉल खुली तो देखता है कि घे।ड़ा घोड़ी पर सवार हो गया है। वह उसको पकड़कर पीछा लाया ग्रीर पुकार कर कहा कि—''ठट्टे के बादशाह का दर्थाई घोड़ा घोडी से लगा है, यदि कोई यहाँ होने तो सुन लेना !" फिर उसने उस घोड़े को ले जाकर चित्तोड़ के राणा के नजर किया। राणा ने प्रसन्न होकर **चसको एक** गॉव शासगा में दिया। (रेतलाँ में) उस घोड़ी के पेट से एक बछेरी पैदा हुई थी। संगमराव का विवाह कुंडल में हुआ था। उसकी ठकुराणी का नाम ग्राचानग श्रीर साते का नाम विसनदास (विष्णुदास) था। एक बार विष्णुदास ने संगमराव के पास भाकर वह बछेरी माँगी। कहा—मेरे माटियों के साथ वैर है, सो इस घोड़ी पर चढ़कर अपना दैर लेने के पश्चात् पीछे ला हूँगा। संगमराव ने टालाटूली की, परंतु ग्रंत में विसनदास बछेरी

ले गया। उसने उस घेड़ी को घेड़ा बताया, सूबर हुई, एक वर्ष पीछे बछेरा दिया। विसनदास ने फिर इसकी हरे जै। चराकर तैयार की ग्रीर पीछे संगमराव के पास भेज दी। संगम अमल पानी चढ़ाकर घोडी पर सवार हुआ और उसे ख़ुरी फैंकी तब जाना कि घोड़ी वैसी नहीं, इसने ठाग दिया है। विसनदास पर क्रोध किया, उससे बछरा मँगवाया। उसने पीछे कहलाया कि तुम वह-नोई हो इसलिये घोड़ी ले गये, परंतु बछेरा मैं नहीं दूँगा। संगम ने एक न माना धीर लड़ाई करने को तैयार हुआ, तव उसकी स्त्री ने कहा कि आप क्यों लड़ाई करते हैं, में जाकर बछेरा ला टूँगी। वह पोहर छाई, भाई के पास वछेरा माँगा छीर बोली "भाई! में यह एअफ्रेंगो कि यह बछेरा तूने मुफकी दहेज ही दिया था।" विसनदास ने न माना, तब ग्राचानए ने भाई पर घरणा दिया। दो एक दिन भूखी रही, परंतु भाई ने न माना। वह वहाँ से चल दी, ध्रागे एक गाँव मे पहुँचकर रसेाई बनवाई, भाजन किया, फिर अन्ने साथ के लोगों से पूछा कि अब क्या कहूँ ? मेरा पति ते। साले से घोड़ा लिये विना मानेगा नहीं; मैंने उसकी लड़ाई करने से राका थ्रीर घोड़ा लेने के वास्ते पीहर ग्राई ते भाई ने भी नहीं समका। लोगों ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। वह अच्छे श्रच्छे ठिकाने। में गई, परंतु किसी ने उसकी नहीं रक्ला। भेलू में रामचंद र्हदा राजपूत रहता था। वह उसके यहाँ गई ( श्रीर उसे अपनी कथा सुनाई )। वह वोला, तू ख़ुशी से यहाँ रह। तू मेरे सिर के साथ है। तब ग्राचानम ने यह दोहा कहा-'देसी बेारद वू कड़ा काही खलांसि रेह। कुंडल रे आचानणे के भेलूं रेई देह ॥" ( यदि कोई अपित्त आई तो आचानण का शरीर भी भेलू में पहेगा।)

जब से भाचानण रामचंद्र के घर में भाकर बैठी तब से ईंदे सब सजे-सजाये तैयार रहते थे। छः महीने बीते कि संगमराव के गाँव का एक जोगी ईदा के गाँव आया श्रीर रामचंद्र के यहाँ भिचा मॉगने की गया। श्राचानण ने उसकी पहचाना श्रीर दासी की भेजकर भीतर बुलाया। उसे देखते ही जागी बाला—"माता ग्राचा-नण, तू यहाँ कहाँ से आई ?" उसने कहा "आयसजी! मेरे लिए क्या प्रसिद्धि है १" बाबा बोला—प्रसिद्धि यही है कि घे।ड़ा लेने के नास्ते पीहर गई है, सो लेकर ब्रावेगी। उसने जोगी के एक रुपया थ्रीर एक वस्त्र दिया थ्रीर सत्कारपूर्वक रात रखकर विदा किया और यह भी कहा कि ठाकुर की मेरी छोर से यह समाचार सुना देना कि "तुमने मेरा कुछ भी मान न रक्खा, साले की पारने के वास्ते तैयार हो गये, तब मैं पोहर छाई। पीहरवाली ने भी मेरी बात न मानी, लाचार मैं रामचंद ईदा के पल्ले लगी हूँ, सेा अब ठाकुर मेरा नाम न खेवें। " जोगी ने यह सब वृत्तांत संगमराव की जा सुनाया और पूछा 'बाबा! आचानग कहाँ है ?'' संगम ने कहा ''बछेरा लेने के वास्ते गई है।'' जागी बाला—''बछेरा ते दिया महां और वह ता रिसाकर रामचंद्र ईदा के घर मे जा बैठी है।" यह सुनते ही संगम ने नकारा बजवाया ग्रीर कुंडल पर चढ़ घाया भाइयों ने समभाया कि पहले ते। स्त्री का बैर लेना चाहिए, तब वह भेलू थ्राया । जीगी की विदा करने के पीछे धाचानण एक थाली में मूँग के दाने धरकर उसे बाजेाट पर रख दिय़ा करती थी। एक दिन रात को वक्त थाली में को मूँग उछलने, लगी। रामचंद्र इस समय सोया हुद्या था। श्राचानण् ने इसर्के पॉव पर हाथ घरकर उसे जगाया थ्रीर कहां—"ठांकुरां उठा! कटक ग्राया।" उसने पूछा— ''कहाँ है ? मेरे बंधुवर्ग कई दिन से शस्त्र सँभाले तैयार बैठे रहते

हैं।" धाचानण बोली—उन मूँगों की ग्रोर देखें। रामचंद्र ने भी जब मूँगों को उछलते देखा ते। पूछा कि यह क्या बात है। उसने कहा बीर घोड़ो की टापों के पढ़ने से मूँग उछलते हैं, वह तुम्हारी सीमा में श्रा पहुँचा है। रामचंद्र ने कोठड़ी में आकर ढोल दिवाया, लोग इकट्टे हुए। ईदा श्रीर संगम में युद्ध ठना श्रीर रामचंद्र २७ राजपूती सहित खेत पड़ा। श्राचानण ने श्राकर संगमराव से मुजरा किया श्रीर कहा ''राज! हाथ तुम्हारा श्रीर शरीर ईदा का है।'' फिर उसने स्थाना दाहिना हाथ काटकर संगम को दे दिया श्रीर श्राप ईदा के साथ जल मरी।

फिर संगमराव कुंडल पर चढ़कर गया और विसनदास की कह-लाया कि हमारा बछेरा दें। इसने अपनी दूसरी छोटी बहन का विवाह संगमराव के साथ करके बछेरा इसे टोके में दे दिया। कुछ समय पीछे वह बीसलदेव की चाकरी में गया तो बीसल बेला कि धिक्कार है तुम्को कि संगम ने तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। विसनदास ने कहा—क्या करें इससे पहुँच नहीं सकते। बीसल ने कहा कि मैं अपनी सेना देता हूँ। विसनदास फीज लेकर चला। संगम इस वक्त अपनी ससुराल ही में था, विसन अपने गढ़ के द्वार खुलवाकर एकाएक भीतर घुसा और इसे जा दवाया। घोड़ी की काटकर संगम संमुख हुआ और वहाँ खेत पड़ा।

संगमराव के पुत्र मूलू ने बीसलदेव से बैर बढ़ाया, उसके उप-द्रव की एक पुकार रोज वीसल के कानों पर पड़ने लगी। उसने सेना मेजी और कई प्रयत्न किये, परंतु मूलू हाथ नहीं छाता था। एक बार खीची घारू छानलें। य का बीसीढा चारण बीसल के पास छाया, उसने उसका बड़ा छादर किया। एक दिन एक हजार रुपये की वाजी लगाकर दोनों चै। पढ़ खेलने लगे और यह शर्त ठहरी कि जो राजा हार जावे ते। १०००) चारण की दे देवे श्रीर जे। चारण हारे ते। मूल् को ला दिखावे। चारण बोला-महाराज! मैं ते। मूल् को नहीं पहचानता हूँ। राजा ने कहा—वह बढ़ा राजपूत है, तेरा बुलाया हुआ अवश्य आ जावेगा और जो कदाचित् न आवे ते। कोई इर्जनहों। चारण बाजी हार गया। राजा ने अपने आदमी उसके साथ दिये श्रीर वह मूलू के गाँव पहुँचा। मूलू बड़े छादर के साथ इससे मिला श्रीर उसके भोजन के बास्ते खीच (बाजरे की खिचंड़ी) बनवाया, परंतु चारण ने न खाया। मूलू ने कारण पूछा तो कहा कि मैंने तुमको राजा बीसलदेव के पास एक इजार रुपये में झारा है इसलिए जे तू एक बार चलकर राजा से मुजरा करे ते। तेरे यहाँ भोजन करूँ। मूलू बोला-"वहुत ठीक, परंतु तूने बहुत थोड़े द्रव्य में सुक्ते हारा, वह तो मेरे खिए लाख रुपये भी खर्च कर देता। खैर, मैं तेरे कहने से चलूँगा।" बीसोडे ने भोजन किया धीर विदा होकर पीछा वीसलदेव के पास आया और कहा-'वाप ! मूलू ता आवै नहीं।" एक बार सोमवार के दिन राजा बीसल चैगान खेलने की चढ़ा, उसी वक्त मृत्यू भी उसके साथ में थ्रान मिला थ्रीर पूछा कि बीसे। हा कहाँ है। किसी ने चारण की ब्रोर डँगली डठाकर कहा कि वह सवारी के द्वाथी के पास राजा से बातें करता हुआ जा रहा है। मूलूने घोड़ा बढ़ाया ग्रीर बराबर ग्राकर बीसीडे से राम राम किया, तब चारण ने यह दोहा कहा-'बोसीडो झावार वीसल दे कहिने विगत। श्री मूलू ग्रसवार सगला देखें खांगडत। ' तब बीसी हे ने कहा महाराज मूलू हाजिर है। राजा ने उसकी तरफ देखा तेा मूलू ने मुजरा कर यह दोहा कहा-"जाडी फीजा जेथ बीसल की चहुएँ वला। सेल तुहालो तेथ सुरताखे उर सॉग उत ॥" (हे साँगा के पुत्र, जहाँ वीसल की बहुत सी फौजे हैं वहाँ तेरा बर्छा सुरताण के हृदय

में है।) बीसल की सेना में कोई सुरताण या उसका मारकर मूलू चलता हुआ। पीछे राजा की सेना लगी, हुक्स हुआ कि जाने न पावे, थोड़ी दूर पर आगे एक नाला आया, उसे कूदकर मूलू का घोड़ा तो दूसरे किनारे पर जा खड़ा हुआ और राजा के सवार इधर ही खड़े ताकते रहे। जब यह खबर राजा के पास पहुँची कि मूलू अलूता चला गया ते। उसने आझा दी कि ''हमारे घोडां के कान काट डाली।" उस वक्त बीसीढे ने दोहा कहा-"'तेजा लगता खार वाला बीसलुदेव को। ऊपर ला असवार सांके भय सांगावते ॥" (राजा को घोड़े ते। बहाले तक पहुँचे परंतु उनके सवार भय के मारे शंकित हो। पार न जा सकी।) तब तो राजा ने घोड़ों के कान काटने का निषेध कर दिया थ्रीर वीसोडे से कहा—''तूने इमको चिताया क्यों नहीं कि मूलू आवेगा।" बोसोडा वेखा-महाराज ! ऐसा ते। किस तरह कहा जा सकता है। सूखू ने मुक्त कहा था कि तूने बहुत थोड़े रुपयों में मुक्ते हारा, यदि मैं राजा के नजर ब्राऊँ ता मेरे तो लाख रुपये देने की भी वह तैयार है। राजा ने फिर दूसरी बाजी लगाई श्रीर कहा यदि मैं हारा तो तुभी एक लाख रुपये दे दूँगा थ्रीर जो तू हार जाने ते। गढ़ मे मूलू को लाकर सुकसे मुजरा करवाना। बीसोढा ने कहा—गढ़ मे वह कैसे प्रावेगा ? राजा ने उत्तर दिया कि आवे ते ले आना, नहीं आवे ते। नसही। वह वाजी भी चारण हार गया, मूलू के पास पहुँचा ग्रीर उससे कहा-"मैंने तुभको लाख रुपये में हारा है, इस बार गढ़ मे चाना पड़ेगा।" मूलू ने उत्तर दिया-मुक्ते गढ़ मे कीन जाने देगा ? परंतु जी श्रा सका ते। श्राकर ढूँढूँगा। चारण ने पीछा श्राकर राजा से कहा-"वाप ! कोट में मूलू कब आवे, मैंने ते। बहुत कुछ कहा, परंतु उसने न माना।" यह सुनकर गोरा बादल ने मूलू के लिए

हँसकर कहा—"यदि अच्छा राजपूत होता तो जरूर आता।" एक दिन भादीं के महीने में मूलू सवार होकर पाटण श्राया श्रीर एक माली के घर के पिछवाड़े खड़ारहा। इस वक्त मेह बरस रहा था, सिर पर ढाल रखकर वह एक परनाले के नीचे खड़ा हो गया। माली ने मालिन की कहा कि देख ! परनाले का कैसा शब्द होता है। माली ने उठकर देखा ता एक सवार घोड़े पर चढ़ा हुआ खड़ा है। तब ते। उसने मालन को पुकारा कि बाहर ते। कोई सवार खड़ा है। मालिन बोल उठी कि "यह ता कोई मेरे मृत्यू जैसा है जो बाप का बैर खेने के वास्ते धुक रहा है।" माली ने मृलू को घर में लिया। प्रभात को वह मालिन राजा के यहाँ पूजा के लिए फूल लेकर जाने लगी। मृलू ने उसकी कहा कि एक बार मैं भी राजा को देखना चाहता हूँ। मालिन ने उसको स्त्रो का वेष धारण करवा फूलों की छाब सिर पर रखकर साथ लिया। चलते समय मूलू ने अपनी कटार की भी छाव में रख लिया और महल में पहुँचा। देखा कि राजा बैठा है श्रीर बीसोढा चारण भी वहाँ · हाजिर है। जाते हुए मार्ग में मृलू ने गोरा बादल की बैठे हुए देखा, जिससे उसके पाॅव डगमगाने लगे। गोरा बेाला—''वादल देख! इस माखिन के पग ठीक नहीं पड़ते हैं, क्या यह संगम राज का बीज तो नहां है ?" बादल ने कहा-"होवे, मालिन के घर पर संगम का डेरा रहा था।" यह सुनकर मृलू ने महत्त में प्रवेश किया, छाव सिर से उतारी भ्रीर चारण की राम राम किया। चारण ने खड़े होकर आशीष दी श्रीर वीसल से कहा-"महाराज ! मृत् मुजरा करता है। "इतने में तो कटार पकड़कर मृत्रू राजा के पास जा बैठा और बेाला कि "यदि जगइ से हिले ते। यहीं, मार डालूँगा।" राजा ने कहा कि किसी प्रकार छोड़ो भी ! कहा—

श्रपनी कन्या ब्याइ दो तो छोड़ दूँ। राजा ने बहुतेरा समकाया, परंतु उसने एक न मानी। वहीं ठाकुरहारे में राजकन्या से विवाह कर हाथ पकड़ उसकी महल में लेगया।

बीसलदेव ने विचारा कि मूलू ने बोखा दिया और बहुत बढ़-कर बात की। यह बृत्तांत गोरा बादल ने भी सुना। इन्होंने अर्ध-रात्रि के समय राजा से आकर कहा कि "हम तो इस अपमान की सहन नहीं कर सकते कि मूलू राजकन्या को जबईस्ती व्याह लेवे। हम उसे मारेंगे और कुमारी का विवाह किसी और के साथ करा-वेंगे।" राजा बोला—जैसी तुम्हारी इच्छा। वे दोनें। (सामंत) वहाँ पहुँचे जहाँ मूलू, राजकुमारी को लिये, सोता शों और पुकार-कर कहा कि सँभल जा! मूलू ने सोलंकिनी को कहा कि अब यदि तू बचावे ते। वचूँ। वह बोली, मैं हर प्रकार से हाजिर हूँ। मूलू अपनी खो के कपड़े पहनकर द्वार पर आ खड़ा हुआ और गोरा बादल से कहा कि मुझे ते। निकलने दे।! सामंत ( उसकी राजकुमारी सममक्तर) अलग हो गये, मूलू निकला और घोड़े पर चढ़कर चलता हुआ। जब गोरा बादल द्वार खोलकर भीतर गये तब क्या देलते हैं कि वहाँ पर राजकन्या वैठी है, वे हाथ मींजकर रह गये।

से लंकिनी के गर्भ रह गया था, अब उसका पुनर्विवाह करना चाहा। श्रीर ते किसी ने उसकी श्रहण करना स्वीकार न किया; परंतु जालोर के स्वामी सामंत्रसिष्ठ से निगरे ने उसका पाणिश्रहण किया। मूलू वोला कि से लंकियों ने ते मुम्कको बेटी ज्याह दी इसलिए अव उनके साथ मेरा बैर नहीं, श्रव ते से निगरें से बैर है। नित्य देखें देखने लगा, परंतु से निगरें प्रवल थे, उनको वह पहुँच न सका। एक बार दसहरे के दिन से निगरें की एक दासी श्राशापूरा देवी को पूजने के वास्ते गई थी, उसको पकड़कर मूलू ने अपनी देखर

में उसकी गाँठ बाँघ ली और उसकी वख पहनकर गढ़ में गया और तुलसी थाने के पास जा छिपा। उसकी कटार उसकी पास थी। पहर रात गये सामंति इस महल में आया, सोलंकिनी थाल परोसकर लाई। सोलंकिनी की मूलू के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हुआ था। सामंत ने कहा कि "मूलू के वेटे की ले आ।" वह बेली कि वह तो सी गया है। कहा—"जगा। मैं उसकी अपने शामिल जिमा-ऊँगा, मूलू बड़ा सामंत है। उसके पुत्र की मूठन खाने से मेरे में भी पराक्रम आ जावेगा।" लड़का आया और शामिल भोजन किया। सामंत ने मूलू की बहुत प्रशंसा की और यह भी कहा कि वह एक बार अवश्य मुक्त पर आवेगा। मूलू ने विचार लिया किया। सामंत ने मूलू की वहुत प्रशंसा की और यह भी कहा कि वह एक बार अवश्य मुक्त पर आवेगा। मूलू ने विचार लिया किया; कहा ''उम्ने न माहँगा, उठकर पास चला आया और राम राम किया; कहा ''उम्ने न माहँगा, न माहँगा; वैर दृटा।" सामंतिसंह बोला—''वैर ले ले।" मूलू ने उत्तर दिया—''छोड़ा।"

फिर मूलू ने दूसरा विवाह कर लिया और अपने पुत्र को माँगा परंतु सामंतिक ने न दिया; कहा—यह पुत्र तुम्हारा है, परंतु संकट के समय हमारे काम आवेगा। उस लड़के का नाम काँधल था। वह सामंतिक के पास रहता; प्रतिदिन सीने के थाल में भोजन करता और गिलील से उस थाल को तोड़ डालता था। एक दिन कान्हड़ देव की खी ने कहा कि "राज थालो तीड़ता है।" काँधल ने गिलील चलाई, गिलीलिया राखी के कान पर जा लगा, बूढ़ी थी, कान दूट गया, परंतु उसने काँधल की कुछ न कहा। इसी असें में सुलतान अलाउदोन (ख़िलजी) जालोर पर चढ़ आया। सीनगिरों के साथ लड़ाई हुई, काँधल खाँडे के मुख पर (सबसे धागे) था, सात बीस खड़े खुदा कटार पकड़कर काम आया (२७ तुकों को मारकर मरा)। उसकी माता ने उस वक्त कहा कि "बेटा काँधल!

जो मैं ऐसा जानती तो खड़्जां से घर भरा देती।" काँघल ने उत्तर दिया—''माजी! तुमने न जाना हो, बीरम की माता श्रीर कान्दड़देव की खो पर जिस दिन गिलोलिया चलाया था मैंने तो इसी दिन कह दिया था।"

#### ' तेरहवाँ प्रकरण

### खेतमी अरड़कमलात और भटनेर की बात

भटनेर में बादशाइ हुमायूँ का थाना रहता था। उस वक्त खेतसी से एक कानूनगो आकर मिला और कहा "यदि तु मेरी सहायता करता रहे ते। तुभे गढ़ दिलवाऊँ।" इस कानूनगो की निकालकर उसकी जगह दूसरा नियत कर दिया गया था, उस जलन के मारे वह खेतसी के पास द्याया था। खेतसी ने कहा-भली बात है, मैं भी यही चाहता हूँ। अपने काका श्रीर एपूर पूरवामल कॉघलोत और दूसरे कई राजपूरी की साथ ले कान न को धागे कर वह चढ़ घाया। मार्ग में जाते हुए देखा 🎉 एक सिंहनी किसी जानवर का सिर लिये जा रही है। अर्जनी ने कहा कि गढ़ ते। तुम ले लोगे, परंतु तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा । खेतसी बोला कि ''एक बार जा तो बैठे'; फिर रहे या जावे।" (कानूनगा पहले गढ़ में चला गया था।) जब ये गढ़ के नीचे पहुँचे ता कानूनगा ने ऊपर से रस्सा फेंका, खेतसी अपने साथ सिहत ऊपर चढ़ा और गढ़ ले लिया। दस वर्ष तक वह गढ़ उस के भ्रधिकार में रहा। बङ्गच्छ का एक यती बीकानेर में रहता था। उसके पार कोई अच्छी चोज थी। राव जैतसी ने वह चोज उससे माँगी, परंतु यता रेदी नहीं तब राव ने उसको मारकर वह वस्तु लेली। फिर कामराँ ( हुमायूँ का माई जो काबुल में राज करता था ) हिंदु-स्तान पर चढ़ धाया । उस यती का चेला उससे धागे जाकर मिला, थ्रीर कहा "ग्राप उधर चलें ता भटनेर का गढ़ हाथ ग्रावे।" कामराँ ने कहा कि ''डधर जल नहीं है।'' चेला बेला कि ''जल

मुमसे थ्राया।" कामराँ उसको साथ लिये भटनेर को चला, मार्ग में जल न मिलने से कटक मरने लगा तब यती ने चेत्रपाल की थ्राराधना की। मेह बरसा थ्रीर जल ही जल हो गया। ये भटनेर पहुँचे, खेतसी भी अगै।नी कर मिला। इन्होंने उससे अगुवे मांगे, उसने भेज दिये; परंतु वे शाही फीज को मार्ग से भटकाकर जंगलों में ले चले। आगे आगे कामराँ और पीछे पीछे थ्राता है।" तब तुकों ने पीछे फिरकर खेतसी को मारा। भयंकर युद्ध हुआ, कई थ्रादमी मारे गये। कामराँ, भटनेर में अपना थाना रख, बोकानेर ध्राया। राव जैतसी ने उससे युद्ध किया थ्रीर रात को छापा मारा, तुर्क बुरे हारे और कामराँ भागा। राव ने बांड़ी से चढ़कर अहमदाबाद तक राज किया। ठाकुरसी ने जैतसी के नाम पर जैतपुर बसाया।

एक दिन भटनेर में भद्रकाली के मंदिर के पास ठाकुरसी (राव जैतसी का पुत्र) श्रीर श्रहमद (शायद भटनेर के किलेदार का नाम हो) ने मिलकर गोठ की, श्रीर काली के चढ़ाने की भैंसा तैयार किया। ठाकुरसी ने साँगा भाटी को कहा कि "लोह कर!" इसने लोह किया, भैंसे का सिर लटक पड़ा, जिस पर ठाकुरसी ने शकुन विचार-कर कहा कि गढ़ लेगे। फिर वह जैतपुर चला श्राया। भटनेर का एक तेली जैतपुर ज्याहा था। जब वह तेली ससुराल मे श्राया ता ठाकुरसी ने उसकी बड़ी खातिर की। एक दिन श्रहमद कहीं अपने पुत्र का विवाह करने गया था, गढ़ की रचा के वास्ते अपने माई फीरोज़ की छोड़ गया था। ठाकुरसी चढ़कर गया श्रीर रात्रि के समय गढ़ के नीचे जा पहुँचा। तेली से शर्त थी ही, उसने उपर से रस्सा फेंका, जिसके श्राधार से ठाकुरसी अपने साथियों सहित

गढ़ पर चढ़ गया। लड़ाई हुई, फीरोज मारा गया थ्रीर गढ़ हाथ आया। कल्याग्रमलजी की दुहाई फिरी श्रीर राव (जेतसी) ने वह गढ़ ठाक्करसी की दिया। समय पाकर ठाक्करसी का शरीर छूटा श्रीर बाघ उसका उत्तराधिकारी हुआ। जैतपुर उससे ले लिया गया थ्रीर बाघ व नरहर भटनेर में रहे। बादशाही चाकरी करता था। बाघ के मरने पर उसके पुत्रों से महाराज राजसिंहजी ने वह धरती लेकर बोकानेर के अधिकार में की, वे भाड़वां में थ्राकर गुढ़ा बांध रहने लगे। स्रसिंह करणसिंह तक भटनेर बीकानेर वालों के पास रहा श्रीर बादशाह शाहजहां के अमल मे खालसे हुआ। लड़ाई हुई, जोगीदास कांधलोत श्रीर कल्याणदास भाटी काम आये। फिर खालसे रहा।

### चौदहवाँ प्रकरण

## जाधपुर, बीकानेर ख़ीर किशनगढ़ का वृत्तांत

#### १-जाधपुर के राजाओं की वंशावली

राव सीहा—राणां सेालंकणो सिद्धराव जयसिंह की वेटी, उसका पुत्र ग्रास्थात । दूसरी राणी चावड़ी सीमाग्य देवी, मूत्तराज वाघना-थोत की बेटी, उसके पुत्र अज व सीनिंग ।

राव ग्रास्थान —राखी उक्ररंगदेती इंदी, बूढम मेघराजेति की बेटी, उसके पुत्र घूहड़, धांधल व चाचग।

राव धूहड़—राणी द्रोपदो, चहवाण लच्मणसैन प्रेमसेनेति की देटी, उसके पुत्र रायपाल, पीथड़, बायमार, कीर्तिपाल श्रीर लगहंश।

राव रायपाल-राणी रङ्गादेवी मटियाणी, रावल जेसल हुसा-जेात की बेटी, उसके पुत्र-कान्ह, समणा, लक्ष्मणसेन व सहनपाल।

राव कान्ह या कन्हपाल—राणी कल्याणदेवी देवड़ी, सलखा लूँ-भावत की बेटी, डसके पुत्र जालग्रसी और विजयपाल।

राव जालयसी—रायो स्वरूपदेवी गोहिलायो, गोदा गजिलहोत की बेटी, उसका पुत्र छाड़ा।

राव छाड़ा—राणी बीरां हुलणी, उसका पुत्र टोडा।
रावटोडा—राणो तारादेवी, चहवाण राणा वरजांगीत की वेटी,
पुत्र सलखा।

राव सल्ला —राणी देवी चहुवाण मुंजपाल हेमराजीत की वेटी, पुत्र मल्लिनाथ, जैतमल। दूसरी राणी जीइयाणी, जीइया धीरदेव की बेटी, पुत्र वीरमदेव। तीलरी राणी गीरज्या (गवरो) मीहिलाणी, जयमल गजिंसहोत की वेटी, पुत्र सीमित।

राव वीरमदेव—राणी मटियाणी जसहड़, राणीदेवी पुत्र राव चूँडा। दूसरी राणी मॉगलियाणी लालां कान्ह केल्लेशत की बेटी, पुत्र जयसिंह। तीसरी राणी चंदनदेवी खासराव रणमलीत की बेटी, पुत्र गीगादेव। चैंाथी राणी ईंदी लाखां (लच्मी) उगमणसीह सिखरावत की बेटो, पुत्र देवराज खीर विजयराज।

राव चूँडा—राणो सांखली सूरमदे, बीसल की बेटी, पुत्र—रण-मल। दूसरी राणो गहलोताणी तारादेवी सोहड़ साँदू सूरावत की बेटी, पुत्र सत्ता। तीसरी राणी भटियाणी लाडां, कुंतल केलणोत की बेटी, पुत्र घरड़कमल। चैाथी सोना, मोहिल ईसरदास की बेटी, पुत्र कान्हा। पाँचवीं इंदर केसर, गोगादेव जगमणोत की बेटी, पुत्र-भीम, सहसमल, वरजांग, कदा, चांदा और श्रजा।

राव रामल-राणी भटियाणी, पुत्र जीधा।

राव जेधा—राग्यी सारंगदेवी, सांखला मांडण रूग्येचा की बेटो, पुत्र-बोका, बीहा, दूसरी राग्यी हाडी जसमादे, पुत्र राव सांतल, राव सूजा, और नींबा। तीसरी राग्यी जाग्यांदे हूलग्यी भारमल जेगावतकी बेटी। सं०१५०० में बीकानेर के गांव चूँडासर में पाट बैठा।

राव सांतल-सं० १५१६ में मंडोर में पाट बैठा।

राव सूजा—माजी हाडी जसमादे, अजीत मालदेवीत की पुत्री। सं०१५४ सें पाट बैठा।

राव बाघा—माजी खखमादेवी मटियाग्री, जयसा कलिकग्रीत की बहन।

राव गांगा—माजी उदयकुँवर चहुँवाण रामकुमार रावत की बेटी। सं०१५७२ मे पाट बैठा।

राव मालदेव—माजी पद्मां (पद्म कुँवर) देवड़ी, जगमाल मालावत की बेटो। सं०१५८२ में पाट बैठा। राव चंद्रसेन-सं० १६१६ में पाट वैठा।

राजा उदयसिंह—माजी खरूपदेवी माली, सज्जा राजावत की वेटी। सं० १६४० में पाट बैठा।

राजा सूरसिह-साजी सहमती कळवाही, श्रासकर्ण भीमावत की बेटी। सं०१६५२ में पाट बैठा।

राजा गजसिंह—माजी केसरदेवी कञ्चवाही, हमीलॉ कर्मसिंहोत की बेटी। सं०१६७६ में पाट बैठा।

सं० १६-६५ मे राव अमरसिह की नागोर दी।

महाराजा जसवंतसिंह—माजी गायडदे सीसोदणो, भाण सक्तानत की बेटी। सं०१६-६६ में पाट बैठा।

महाराजा अजीतसिंह—माजी पोहपकुँवर । यादव भीमपाल छत्रमग्रोत का देविता।

मद्दाराजा बखतसिंह—चौहान चतुर्भुज दयालदासेात का देोहिता।

महाराजा विजयसिंह—भाटी देशततसिंह गजसिंहोत का देशिहता।

महाराजा भीमसिंह—रावलोती का दोहिता। भीमसिंह किशन-सिंह सादूलोत का दोहिता।

( महाराजा जसवंतसिंह से पिञ्जले नाम ख्यात मे पोछे से दर्ज हुए हैं )

## जाधपुर के सदिरों की पीढ़ियाँ

नीवाज—(छदावत राठौड, राव सृजा के बेटे उदयसिह के वंशज) राव जोघा, राव सृजा, ऊदा, खीवा, रत्नसिंह, कल्याणदास, मुकुंददास, विजयराम, जगराम, कुशलसिंह, अमरसिंह, कल्याणसिंह, दौलतसिंह, शम्भूसिंह, सुरवाणसिंह और सामंतसिंह। रास-(ऊदावत राठौड़) जगराम, शम्भूसिइ, बखतसिइ, केसरी-सिइ, बनैसिइ थ्रीर जवानसिइ।

लाँ बियाँ — ग्रुभराम, प्रेमसिइ, भारतसिंइ ग्रीर चाँदसिंइ। गेमलियावास — ग्रुभराम, चैनसिंइ, फतइसिंइ ग्रीर ईंद्रसिइ। रायपुर—कल्याणदास, दयालदास, बल्लभराम (बलराम), राजसिंइ, हृदयनारायण, भाखरसिंइ ग्रीर केसरीसिंइ।

नींबोल—जगराम, उदयराम, जगतिख है धौर नरसिंहदास।
ज्यालो —जगराम, उदयराम, अनूपसिंह धौर रायसिंह।
खारिया—विजयराम, मनराम, वैरीसाल धौर महासिंह।
खनावड़ी—मुझंददास, विजयराम, मनराम, राजसिंह धौर
दौलतराम।

बेरोल-सुकुंददास, विजयराम, मनराम, हीरासिंह, बनैसिह श्रीर शम्भूसिंह।

छीपिया—दयालदास, बलराम, राजसिह, प्रतापसिह, सामंत-सिंह, जसकर्ग, भवानीसिह, जैतसिंह ध्रीर ध्रमरसिह।

नीबाडा—राजसिंह, प्रतापसिंह, उदयसिंह थीर बनैसिंह। बसो—जसकर्ष, भावसिंह थीर शंमृसिंह। देवली—बलराम, राजसिंह, प्रतापसिंह, उदयसिंह थीर शिवसिंह।

# २—राज्य बीकानेर के नरेशों की वंशावली

सं० १५०० में बीकानेर के गाँव चूंड़ासर में राव जोधा पाट बैठा। राव बीका (जीधावत) सं० १५२५ में जाँगलू (जंगलधर) में स्राया, सं० १५२६ में कीडमदेसर में पाट बैठा। राव बीका को पुत्र लूगाकर्ष, पूंगल के माटी राव शेखा की कन्या रंगादेवी के पेट से। नरा, घड़सी, केल्रण, मेघा, बीसा, राजा और देवराज। (राव बीका ने सं० १५४५ में बीकानेर का नगर वसाकर राजधानी स्थापन की )।

राव लूणकर्ण-सं० १५५४ में पाट बैठा। पुत्र जैतसी, देवड़ा जैतसी की कन्या लाला के पेट से। प्रतापसिंह, रहसिंह, वैरीसिंह, तेजसिंह, करमसी, रूपसी, रामसिंह, सूरजमल श्रीर किशनसिंह।

राव जैतसी—सं० १५८१ में पाट बैठा। पुत्र कल्यायमल, सोढा जैतमाल की कन्या कश्मीरदे के पेट से। भीमराज, मालदेव, ठाक्करसिंह, मानसिंह, अचलदास, पूरयमल, सिरंग, सुर्जन, कान्ह, भोजराज, करमचंद, और तिलोकसी।

राव कल्याणमल—सं० १५-६६ में पाट बैठा। पुत्र रायसिह, सोनगिरा झखैराज की कन्या भक्तादे के पेट से। रामसिंह, पृथ्वीराज,
सुरताण, भाण, धमरा, गोपालदास, राघोदास, ढूंगरसिह। राव
कल्याणमल के साथ सती हुई —राणी हॉसा गहलोत, भटियाणी
रामकुँवर, प्रेमकुँवर, लवंगकुँवर; एक खबास। ढोलण, पेहिप
(पुष्प) राय। दस पातर—अजयमाला, बुवराय, कामसेना,
रंगराय, पद्मावती, सुघड़राय, भानुमती, रूपमंजरी, रंगमाला आदि।

महाराजा रायसिंह—सं० १६३० मे पाट बैठा। पुत्र सूरसिह, रावल हरराज भाटी की पुत्री राणी गंगादेवी के पेट से; दलपत, भूपत श्रीर किशनसिंह। राजा रायसिंह के साथ सती हुई—तीन राणियाँ— कुँवर द्रोपदी, सोडी भानुदेवी,भटियाणी श्रमोलकदेवी। पातर तीन—रंगराय, नैयणजवा, कामरेखा।

महाराजा दलपतिसह—सं० १६६८मे पाट वैठा। देा वर्ष राज किया (६ राणियाँ राजा की पगड़ी के साथ बीकानेर में सती हुई')।

महाराजा सूरसिद्ध—सं०१६७० मे पाट वैठा। राजा रायसिह का पुत्र था। रागा उदयसिद्द सीसे।दिया की कन्या रागी जसवंतदेवी

के पेट से। सूरसिंह के पुत्र—कर्णसिंह, कळवाहा हिम्मतिसिंह की कन्या राणी खरूपदेवी के पेट से। अर्जुन श्रीर शत्रुसाल। राजा सूरसिंह के साथ दे राणियाँ—मिटयाणी मनरंगदे, राणी रत्नावती, श्रीर पातर रंगरेखा तथा गुणकली सती हुई।

महाराजा कर्णसिंह—सं० १६८८ में पाट बैठा। पुत्र अन्पसिंह, चंद्रावत रुक्मांगद की कन्या इंद्रकुमारी (कस्तूरदेवी) के पेट से। केसरी-सिंह, पद्मसिंह, मोहनसिंह, अजबसिंह, डदयसिंह, मदनसिंह, देवीसिंह, अमरसिंह और वनमाली। दस खवासिनयाँ राव कर्ण के साथ सती हुई। राणियाँ—सिटयाणी अजबदेवी धनराजेात, शृंगारदेवी जेसलमेरी, कोड़मदेवी विकुंपुरी, मनसुखदे, शेखावत सीमागदेवी, प्रतापकुँवर, सोडो सुगुणदेवी, तेंवर साहिबदेवी। दस खवासिंव पातरें—कमोदकली, रामवती, मेधमाला, किशनाई, गुणमाला, चंपावती, रुद्रकली, प्रेमावती, कुंकुमकली, और सुदंगराय।

महाराजा धन्पसिंह—सं० १७२६ में पाट बैठा। पुत्र सुजानसिंह, राजावत ध्रमरसिंह की कन्या रागी चंद्रकुँवर के पेट से। ध्रानंदसिंह, खरूपसिंह, कद्रसिंह ध्रीर रूपसिंह। ध्रानंदसिंह के पुत्र गजसिंह, ध्रमरसिंह, तारासिंह ध्रीर गृद्दहसिंह। सं० १७५५ ज्येष्ठ सुदि स् को राजा ध्रमृपसिंह काल-प्राप्त हुआ। सती हुई —रागी रत्नकुंवर जेसलमेरी, पँवार ध्रतरंगदे। खवासने —सुघड़राय, रंगराय, गुलाबराय। पातरे —जयमाला, नारंगी, सरसकली, ध्रमारकली, खलासा, रूपकली, कपूरकली। रागी जेसलमेरी की सात सहे लियां — रूपरेखा, हररेखा, गुणजीत, मोतीराय, कुँवरीजी की हरमाला; खवासी की कमोदी। कुल सतियां धठारह।

महाराजा स्वरूपसिंह—जन्म सं० १७४६। पाट बैठा सं० १७५५ में। उस वक्त ६ वर्ष के बालक थे, शीतला रोग से शरीर छूटा। महाराजा सुजानसिंह—सं०१७५७ में पाट वैठा । पुत्र-राणावत इंद्रसिंह की कन्या राणी रत्नकुँवर के पेट से जीरावरसिंह ने जन्म लिया । सं० १७६३ में काल-प्राप्त हुआ । सती हुई'—राणी देरावरी सुरताणदे; पातरें—सुघड़राय, रंगराय, नैणसुखराय, गुमानराय, बडारण हरजीतराय; खालसा—इसती, चैनसुख।

महाराजा जोरावरसिंह—सं० १७६३ म्राश्वित सुदि १० को पाट बैठा। पुत्र गजसिंह, सामंतिसिंह शेखावत की कन्या राणी मिति-भाग ( त्रजकुमारी ) के पेट से। सती हुई सं० १८०३ में—राणी देरावरी श्रभयकुँवर, तॅवर चमेदकुँवर, खवास सदौजी; पातरें—गोरां, गुलाब, सरूपाँ, तनतरंग, रंगनिरत, फत्, वन्ना, सुखविलास, राजां, गुमानी, विज्ञो, महताब; खालसा—रामजीत, कपूरकलो, वड़ा-रण गुणजीत; कुँवर राणी री सहेली राही, पातरंग की सहेली फत्तु सकामी; पातरों की रसोईदार बाह्यणी राही।

महाराजा गजसिंह—सं० १८०३ ग्रासेाज बदि १३ पाट वैठा। महाराज राजसिंह सं० १८४४ वैशास सुदि स् पाट वैठा। महाराज सूरतिसह सं० १८४४ ग्रासेाज सुदि १० पाट वैठा। ॐ

राव बोकाजी—जाट सहारण भाड़ंग में धीर जाट गोदारे। पाँड़े खाधड़ने में रहते थे। गोदारा बड़ा दातार था। सहारण की खो बेणीवाल (जाटों की एक जाति) मलकी ने एक दिन धपने पित से कहा कि गोदारा का नाम बहुत प्रसिद्ध है, चै।धरी (जाटों में मुखिया को चै।धरी कहते हैं) मिले ते। ऐसा मिले। जाट (सहारण) मद में छका हुआ था, (यह सुनते ही) चै।धरण को छड़ी से मारा धीर कहा ''जे। पाँडे से रीकी है (ते। उसके जा)।'' जाटणी कहने

<sup>ं</sup> महाराजा अनुपिसंहजी से पिछले राजा इस ख्यात में पीछे से दर्ज हुए माल्म होते हैं।

लगी ''रे घरघातक ! मैंने ता बात की थी, प्रव जी कभी तेरे पलग पर आऊँ ता भाई के पलँग जाऊँ" (अर्थात् अव तू मेरा पति नहीं)। **उसने जाट से बेालना बंद कर दिया, श्रीर एक** मास पीछे पाँडे गोदारा को कहला भेजा कि तेरे वास्ते ( मेरे पति ने ) मुक्त पर चाबुक चलाया है। पॉडे ने उत्तर मेजा कि जा तू अपने ता मैं तुभी ले जाऊँ। ऐसे छ: मास बीत गए। एक दिन सब सहारण जाटों ने इकट्टे हे। कर मंसूबा किया कि चै। घरी चै। घरण के भगड़े को मिटा देवें। उन्होंने बकरे मारे, मदिरा मॅगवाई और गोठ की। उसी समय पांडे गोहारा साठेक ऊँटों से वहाँ आकर गाँव के बाहर ठहरा। जाटगो ने कोठे मे अपनी एक दासी को सुलाकर भीतर से सॉकल बंद करवा दी धौर उसे समभा दिया कि यदि तुभी पीटें श्रीर पूर्छें ते। कह देना कि (चै। धरण को ) पाँडे ले गया। इतना कहकर मलकी ते। पांडे के साथ चली गई, इवर गीठ जीमकर जाटों ने अमल पानी लिया ग्रीर चै। धरण की बुलाने के वास्ते एक ग्रादमी की भेजा। डसने जाकर पुकारा ते। किसी ने डत्तर न दिया; तब डसने पीछे श्राकर जाटों से कहा कि चौधरण तो कपाट बंद करके भीतर सोई हुई है। वे बोले कि जाग्री, कपाट ते। इकर उसे जगा लाग्री। जाट किवाड़ तोड़ कोठे में घुसे भीर देखा कि वहाँ तो दासी सेाती है। उसकी पीटने लगे तब उसने कहा कि मुक्ते क्यों मारते हो ? चौधरण को तो पॉडे ले गया। तब तो जाट खे।ज लेकर इस जगह पहुँचे जहाँ वे ऊँटों पर सवार हुए थे श्रीर उन्हें हूँ ढ़ा, परंतु पता न लगा। सहारखों ने मिलकर सलाह की कि गोदारों की पोठ पर राव बीकाजी हैं। अपने में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उनका मुकाबला कर सकें। ं तब भाड़ंग के जाट सहायता के वास्ते नरसिंह जाट के पास सिवाणी गये और उससे कहा कि हमने अपनी मूमि तुमको दी, तुम हमारी

मदद करे। नरसिद्ध अपनी सेना लेकर लाधिंड्ये आया. गाँव लूटा ध्रीर सत्ताईस गीदारों की मारकर पीछे फिरा। पॉड़े का पुत्र नकोहर राव बीकाजी के पास पहुँचा और कहा कि तुम्हारे जाटें। को नरसिइ मारकर चला जाता है। राव वीका सिद्ध मुख में था, सवार होकर वहाँ से दो कोस ढाका गाँव मे गया जहाँ नरसिंह का साथ तलाव की पाल पर ठहरा हुआ था। आधी रात का समय था। भार्डग के जाटों में से आधे राव बीका से आ मिले और कहा कि इस नरसिंह की मरवा देंगे। वे राव की वहाँ ले गये जहाँ नरसिंह सीया हुआ था। चैंकिकर नरसिंह उठा, राव का भेँवर घोड़ा बढ़ने लगा कि कांधल ने नरसिह को रोका थीर राव बीका ने उसे मार लिया। उसके साथी भाग गये, मालमता सब लूट लिया तब राव बीका की विजय में जाटों के होम ने यह दोहा कहा- 'बीके वाहर नावड्रो भँवर नकोदर हाथ। हम तुम भगड़ो नीवड्रो नरसिंह जादू साथ । । भैंवर घोड़े पर सवार हो नकोदर को साथ लिये बीका सहायतार्थ जा पहुँचा, नरसिंह जाट के साथ हमारा श्रीर तुम्हारा भगड़ा चुक गया )।

सिद्धमुख को लौटते हुए मार्ग में दासू वेथीवाल (जाट) धाकर राव बीका से मिला श्रीर कहा ''राज! हमारा वैर है सो दिला दे। तो घरती तुम्हारी है।'' सुहराथी खेड़े में सोहर जाट रहते थे, उनको मारकर दासू का वैर लिया श्रीर दासू ने श्रपनी दासियों से रावजी का गुग्रगान कराया।

अरड़कमल कॉघलोत भटनेर पर चढ़ घाया और वहाँ से माल-वित्त लूटकर बीकानेर लाया। (इसकी वात इस तरह लिखी है—)

राव बीका ने पहले तो कोड़मदेसर की जगह गढ़ बॉधने का विचार किया था, परंतु वहाँ तो वह ठहर न सका तब उसने राव शेखा ( भाटी ) की जाकर कहा कि हमें ठहरने की कोई स्थान बत-लाग्रे। शेखा बोला कि कहीं दूर जाकर ठीर कर ली। बीका ने कहा कि दूर ते। मैं नहीं जाऊँगा, इसी पहाड़ी पर जगह देखकर रह जाऊँगा। शेखा ने उत्तर दिया कि जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ रहो। वे स्थान देखते फिरते थे; नापू सॉखला ने इस स्थान की देखा कि वहाँ एक भेड़ ने बच्चे दिये थे, एक बाघ चाहता था कि उनकी खा जावे, परंतु भेड़ उस बाघ की निकट न आने देती थी। सॉखले ने राव बीका को वह जगह बतलाई, उसने भी पसंद की ग्रीर वहाँ कोट की नींव डाली गई। नापा श्रीर कान्हा शक्कन विचारने की गये श्रीर जहाँ कीट या वहाँ ग्राये। वहाँ खुडियेरी एक गाँव था। रात को वहाँ सीये। ध्रीर शक्कन तो सब भ्रच्छे हुए। चार घड़ी रात रहे वे स्रो गये ते। सिरहाने की श्रोर एक सुरट का वूँटा था, जिसके चारी श्रोर कुंडलाकार पूँछ मुख में पकड़े हुए एक सर्प आ बैठा। प्रभात की जब ये जगे ते। नापा ने नाग की देखा और कान्हा की कहा कि इसे छेड़ो मत। ये उसकी लीक देखने लगे कि कहाँ से आया है। देखा कि वह नाग पुराने कीट से ग्राया है, तब नापा कहने लगा कि श्रंत में कोट वहीं बनेगा कि जहाँ सर्प कुंडली मारकर बैठा है। पुराने कोट के स्थान पर कोट बना, नगर बसा, जिसका नाम बोका-नेर रखा गया। यह खबर केलण भाटी को हुई। उसने शेखा से कहा कि चल । शेखा बेला कि मैं तो चलूँ नहीं। भाटो कलकरण बीकाजी पर कटक कर चढ़ छाया। नापे सांखले ने कहा कि मैंने शक्तन लिये हैं, अपना राज यहाँ बहुत पीढ़ियों तक स्थिर रहेगा, अपने भाटियों से लहेंगे, श्रीर हमारी ही फतह होगी। तब

युद्ध किया; राव का साथ ते। थोड़ा ही था, परंतु घोड़े पटककर कलकरण को मार लिया थीर उसकी सारी सेना भाग गई।\*

(राव बीका के काका कॉधल ने मोहिलों से छापर द्रोणपुर का इलाका छीन लिया था, जिसका बहुत सा वर्णन चै। हानों की ख्यात में है। मोहिल बादशाह के पास पुकारने गये थ्रीर हॉसी के शाही फौजदार के नाम हुक्म हुआ कि यह प्रदेश पीछा मोहिलों के ग्राधिकार में करा दे। फौजदार ने कॉधल को वहाँ से निकाल दिया।) तब वह ग्रमने साथियों समेत गाँव सेरड़े में आ रहा, परंतु

• भटनेर, जिसे श्रव हनुमानगढ़ कहते हैं, बीकानेर की उत्तरी सीमा पर एक प्राचीन दढ़ किला है। उसका घैरा ४२ बीघे में श्रीर जल के ४२ कृप उसमें हैं। कहते हैं कि उसकी नींव चंगेज़लां ने डाली थी, परन्तु संभव है कि वह भाटी राजपूतों ही का बनाया हुआ हो। दिल्ली के बादशाह गयासुद्दीन वज्ञवन के समय में (स० १२६०—दर्द ई०) भटनेर बादशाह के भतीजे होर खाँ की जागीर में था, जो वहीं मरा। उसकी कल गढ़ में बनी है। बहुत से इति-हासबेता तो सुलतान महसूद गृज़नवी के फ़तह किये हुए भाटिया नगर श्रीर भटनेर को एक ही बतलाते हैं। श्रमीर तैमूर ने जब भटनेर पर धावा किया तो वहां के राजा कुज्जचन्द भट्टी ने उससे युद्ध किया था, परन्तु अन्त में हार खाकर कैद हुआ। जैसलमेर की ख्यात मे श्रमीर तैमूर से लड़नेवाला रावल घड़सी माना है। शाहंशाह श्रकवर ने भटनेर राजा रायसिंह को जागीर मे दिया था तब से वह बीकानेर के श्रधिकार मे श्राया। यद्यपि बीच में कई बार उनके हाथ से निकल भी गया था।

एक जनश्रुति ऐसी भी है कि टाकुरसी का विवाह जैसलमेर हुआ था श्रीर बसे श्रजीतपुर जागीर में मिला था। वहाँ उसके रहने की मामूली घर था। एक बार मिला गाँद नान करने की बैंडी, र्थाधी श्राई श्रीर नहाने के सामान में भूल मिला गई, तब बदास है। कर वह कहने लगी कि मैं कैसी श्रभागिनी हूं कि मेरे पित के यहां रहने की श्रन्छा स्थान तक नहीं। ठाकुरसी ने पत्नी के ये वचन सुने श्रीर तेली की सहायता से चाहल राजपूतों से भटनेर लिया।

फौजदार सारंगखाँ का बल बढ़ा हुआ होने से वहाँ भी वह न ठहर सका थ्रीर अपने गाड़े लेकर राजासर में आकर ठहरा। वहाँ साथ इकट्टा करके वावे मारने शुरू किये और हिसार के सरहहीं प्रदेश की उजाड़ दिया। वहाँ से (राजासर से ) उठकर साहवे के वलाव मे आकर डेरे जमाये। तब सारंगखाँ सेना लेकर कांधल पर चढ़ श्राया। वद्द भी युद्ध करने की संमुख हुआ श्रीर चलती लड़ाई की। जब फौजदार के सैनिक जन बहुत ही निकट आ पहुँचे ते कांधल ने ध्रपने घोड़े की सरपट दे। डाया। यह नियम या कि कांधल जब इस तरह घोड़ा दीड़ाता या तब तंग पुस्तंग दुमची ग्रीर स्रागबंद दूट नाया करते थे। वैसे ही अब भी दूट गये। उसके पुत्र राजा, सूरा, नींवा, वगैरह साथ मे थे। उनकी उसने कहा कि शत्रु की स्रोना को बढ़ने मत दो जितने में तंग पुस्तंग ठीक कर खूँ, परंतु वे **डन्हें रोक न सके थ्रीर अपने साथ को भी छोड़कर धारो बढ़ गये**। तब कांधल ने उन्हें कहा कि "जाओ रे कपूता ! मैंने ता तुमका बाघा के भरोसे ( यह भी कांबल का पुत्र था, जो बड़ा वीर था, परंतु सारंग से जा मिला था) पीछे को ठइराया था क्योंकि वह पीछे से बढ़ते हुए शत्रु को सदा रोकता था।" फिर कांधल सारंगला से युद कर काम ग्राया। यह खबर राव बीका ने सुनी ग्रीर सारंग पर चढ़ाई करने की तैयार हुआ, परंतु नापा (नरपाल) साँखलों ने कहा कि यह राव जीवा की खबर देकर फिर चढ़ाई करनो उचित है। (नापा राव जोधा के पास गया श्रीर सारा हाल कहा।) तब जीघा बोला कि कांघल का वैर मैं लूँगा; वह बड़ो सेना सहित चढ़ थ्राया। राव बीका हिरोल में रहा, गाँव भारत के पास लड़ाई हुई। सारगला ग्रीर उसके बहुत से साथी मारे गये।

राव लूग्रकर्ण-जब जैसलमेर की फवह कर पीछे फिरे तब साथ को लोगों ने कहा कि "एक बार बीकानेर कोट में पधारी, शुभ शक्रनों से पधारे हो।" रावजी बोले-'निहीं जावेंगे।" माने नहीं श्रीर दिल्ली की तरफ कूच किया। द्रोणपुर में डेरा हुआ। उस ठीड़ को देखकर कहने लगे कि यह स्थान तो ऐसा है कि यहाँ द्यपने किसी कुँवर की रक्खूँ। यह वात कल्याणमल उदयकर्णीत बीदावत ने सुनी। इसने से।चा कि यह तो वात विगड़ी। रावजी ते। दिल्ली गये थ्रीर कल्याग्रमल ने उद्योग कर पठानों की सेना बुलाई, जिसमें उसका नाना रायमल कछवाहा हिरील था। पठान बाह्याहत करते थे। उस वक्त सीमावंदी करते थे। ( पठान जहाँ पर बादशाही सीमा नियत करना चाहते थे ) उसकी रावजी ने नहीं स्वीकारा । कहा नारनील मे सीमा रक्खी जावे, हम नारनील लेगे। पठानी से लड़ाई हुई। कल्याग्यमल ने पहले ता रायसल को कहा कि मैं तुम्हारे पच में हूँ, परंतु पीछे मुकरकर टाल हेदी। रावजी मारे गये और उनका क्रॉवर प्रतापसिष्ठ भी काम श्राया । राव जैतिसिह पाट वैठा । वह सेना लेकर रायसल पर चढ़ा । कछवाहों ने अपनी ५ पुत्रियाँ ज्याह कर वैर मिटाया। राजा पृथ्वी-राज की वेटी कुँवर ठाकुरसिंह को व्याही, रायसल कछवाहे की वेटी रायमल मालदेवीत की और एक कन्या बैरसी लूणकर्णीत की दी श्रीर दूसरी महेश प्रतापित होत के साथ व्याही गई।\*

<sup>#</sup> राज बीकानेर की तवारीख में जिखा है कि जाला नामी एक चारण ने बीकानेर श्रीर जैसलमेर के दर्मियान कगढ़ा करा दिया था, इसजिए राव लूग-कर्ण ने रावल देवीदास पर चढ़ाई की। उस वक्त तो रावल ने श्रपनी वेटी राव को व्याहकर सुलह कर जी, परन्तु मन में उसके कसक बनी रही। श्रवसर पाकर वह सिंध के नवाब के राव पर चढ़ा लाया, गाँव देशी में लड़ाई हुई, जहाँ सं० १४८३ में राव लूगकर्ण श्रपने तीन पुत्रो सहित मारा गया।

राजा किशनसिंह — नरवरगढ़ के कछवाहा आशकरण भीमावत का दोहिता।

राजा भारमल-जैसलमेर के भाटो दयालदास खेतसीहोत का दोहिता।

राजा रूपसिंह—खंडेले के शेखावत हरीराम रायसलीत का दोहिता।

राजा मानसिंह—सॉचेार के चहुवाग बल्लू सामंतसिंहोत का दे।हिता।

ः कृष्णागढ् का राज २६ श्रंश १७ कला से २६ श्रंश ५६ कला उत्तर श्रचांश श्रीर ७४ श्रंश ४३ कला से ७५ श्रंश १३ कला पूर्व देशान्तर के मध्य है। चेत्र-फल ८१६ वर्ग मील ग्रीर श्राबादी १२११६ मनुष्यों की है। यहाँ के रईस जोधपुर के मोटे राजा उदयसिंह के दूसरे पुत्र कृष्णसिंह के वंश में है। जोधपुर में पहले दूधोड़ श्रादि १२ गांव कृष्णसिंह की जागीर में थे श्रीर १०) राज़ नकृद खर्च में जुदा मिलते थे। जाधपुर के दीवान गाविंददास भाटी ने वह तनख्वाह बंद कर दी तब कृष्णसिंह शाहंशाह श्रकवर के पास चला गया। श्राईन श्रकवरी में वादशाही। मंसवदारी में क्रुष्णसिंह का नाम नहीं है; मासि-रुल-उमरा में लिखा है कि फिर्दोस भाशियाना (शाहजहाँ ) की माँ का सगा भाई होने के बुजुर्ग रिश्ते से बादशाह जहांगीर के समय में शाही इवीर में क्रुप्णसिंह की इज्जत श्रीर देालत बढ़ी।( सन् १६०७ ई०=सं० १६६४ वि० के स्रगभग )। सेढोलाव में उस वक्त घड़सिंहोत राजपूत ये श्रीर वहाँ का ठाकुर कृष्णसिंह का मै।सेरा भाई था। उसकी दावत में मदिरा पिलाकर बेहोश बनाया श्रीर साथियों सहित मारकर उसका इलाका लिया। सं॰ १६६६ वि॰ मे ग्रपने नाम पर कृटगागढ़ बसाकर राजधानी बनाया। सं० १६७२ वि० में श्रपने बड़े भाई जोधपुर के राजा सुरसिंह के दीवान गोविंददास की मारकर राजा की हुने जी पर गया, वहाँ राजा के खादिमयों के हाथ से मारा गया। कृष्णसिंह के ४ पुत्र ये–सहसमछ, जगमाल, भारमल्ल श्रीर हरीसिंह।

जोघपुर, वीकानेर धीर किशनगढ़ का वृत्तांत २०६

राजा राजसिह—देवलिये के सीसोदिया हरिसिह जसवंतसिंहोत का दोहिता।

राजा बहादुरसिंह—कामा के राजावत उदयसिंह कीरतिसिंहोत का देखिता।

राजा विरद्धिष्ठ—फतहगढ़ के गौड़ सुखसिंह सूरजमलोत का दोहिता।

राजा प्रतापिषद्य—शाहपुरे के राजावत अदोतिखिह डमेदिसंहोत का दोहिता।

## पन्द्रहवाँ प्रकरण

## बुंदेला\*

अथ बुंदेलों की ख्यात वार्ता—राजा वरसिहदेव (बीरसिंह देव खड़का का) बुंदेला के इतने गॉव थे, जो बुंदेले ग्रुमकर्ण के नौकर

ैं बुंदेलों का अब तक कोई प्राचीन शिलालेख या दानपत्रादि नहीं मिला, परंतु उनकी रिवायतों, स्थातों और अबुलफजल आदि इतिहास लेखकों के लेखों से इतना तो स्पष्ट है कि ये प्राचीन उच कुल के गाहड़वाल स्थ्येंवंशी राजपुत्र हैं और कलीज के श्रंतिम गाहड़वालवंशी राजा जयचंद की संतान हैं। पिछे से दूसरे राजपूत वंशों के साथ बुंदेलों का वैवाहिक संबंध दूर जाने का कोई निश्चित कारण नहीं मालूम होता। एक ऐसी रिवायत है कि देहली के बादशाह ने गढ़ कुरार ( उड़ज़ा के पास) के राजा लंगार ( यह नहीं मालूम कि वह खंगार किस वंश का था ) की महोचे का शासक नियत किया था। गाहड़वाल वंश का एक राजपूत अर्जुनपाल या सहनपाल खंगार का सेनापित था। मौका पाकर उसने खंगार की मारा और आप महोचे का राजा बन गया। उसने खंगार की बेटी से विवाह कर लिया इसलिए राजपूत जाति से अलग किया गया। हमारी समक में तो शायद ''बुंदेल'' शब्द का असली अमित्राय समक, या बुंदेलों का मूल पुरुष उच्चकुलो गाहड्वालवंशी किसी राजा का औरस पुत्र न होने के कारण, यह संबंध टूटा हो।

वास्तव में बुंदेला शब्द विंध्येळ या विंधेल का अपश्रंश है। काशी श्रीर कन्नीज का राज छूटने पर राजा जयचंद गाहड्वाल की संतान मिर्जापुर जैानपुर आदि के पास विंध्याचल के पहाड़ी इलाकों में राज करती थी, इसी से काल पाकर वह विंधेळ प्रसिद्ध हो गई। मिर्जापुर के पास कंतित (कर्णनीयं) गाइड्वालों का मुख्य स्थान है। बुंदेलखंड का सारा प्रदेश ही विंध्य पर्वतस्रेखी से विरा है श्रीर श्राश्चर्य नहीं कि इसी से विंध्येळखंड नाम पड़ा हो, जो प्राकृत बोळचाळ में बुंदेळखंड हो गया श्रीर वहीं के निवासी बंदेले कहळाये।

चक्रसेन ने सं०१७१० वि० मे लिखनाये — जतहर का पर्गना, जिसका गाँन उड़का जिसमें १७०० गाँन लगते थे, धाय ६० ७०० •००); भांडेर का पर्गना, गाँन ३६०, उड़का से कोस १२, घाय ६० ७०००००); पर्गना एलच, गाँन ३६०, उड़का से कोस १२, घाय ६० ७०००००); पर्गना राठ, गाँन ७००, उड़का से कोस ३०, ग्राय ६० ६०००००); पर्गना खटोला, गाँन १७००, उड़का से कोस २०, ग्राय ६० १५००००); पर्गना पंडनारी, गाँन १४००, उड़का से कोस २०, ग्राय ६० १५००००); पर्गना पंडनारी, गाँन १४००, उड़का से कोस २०, ग्राय ६० १०००००); पर्गना दमोई, गाँन ३५०, उड़का से कोस ४०, ग्राय ६० १०००००); पर्गना दमोई, गाँन ३५०, उड़का से कोस ५०, ग्राय ६० १०००००); पर्गने सीखननी धामणी चनरागढ़ के मध्य; गढ़पाहारांद गिराज

मासिक्छ समरा में लिखा है कि बुंदेलों का पहला बतन काशी था। उनका कोई पुरुखा वहां खैरागढ़ कटक में आकर ठहरा इसलिए वे खैरवाड़ कहळाये। राजा वीरसिंह देव बुंदेला से—जिसने अकबर के वज़ीर अबुलफजल को शाहजादे सलीम के इशारे से मारा था—बीस पीढ़ी पहले काशीराज उलकाई में, जिसे अब बुंदेल खंड कहते हैं, पहले पहल आकर ठहरा और वहां विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने लगा। इसी से वह विंधेला प्रसिद्ध हुआ। पहले बुंदेलों के पास कुल अधिक मुक्क और दौलत न थी, लूट-खसोट और उकती से वे अपना निर्वाह करते थे। जब राजा प्रताप ने उड़का को अपनी राजधानी बना-कर बहुत सा गिरोह इकटा कर लिया और शेरशाह व सलीमशाह सूर से लड़ाइयों लीं तमी से उनकी उन्नति होने लगी। प्रनाप के पुत्र भारतचंद के निस्ततान मरने पर उसका छोटा माई मधुकरसाह राज का स्वामी हुआ, जिसने अपनी वीरता, बुद्धिमानी और घोखेबाजी से बहुत सा मुक्क द्वा लिया और वड़ी नामवरी हासिल की। वह शाहंशाह अकबर के साथ लड़ा भी, परंतु अंत में उसने वादशाही। अधीनता स्वीकार कर ली। अजयगढ़ और दितया बुंदेलों के वहे राज्य हैं।

का स्थान; चै।कीगढ़ गूँडा का; उदयपुर सिरवाज के पास; कछडवा, उड़छा से कीस २०; दिहायला नरवर के पास; खुटहर अरखोद के पास; बड़्या, पवडवा उड़छा से कीस २० व्हालयर के पास; वड़ेछा ग्वालियर के पास; दभीवा उड़छा के पास; कुच आलमपुर के पास; सोहनी गाँव ८४ इंद्रुरुखी; गोओद, भदावर के पास; अवाइना, सहरा, लोगरपुर, घांचेड़ा, गाँव १५००। गूँड का चवरागढ़ जुगराज ने लिया था, जिसके ताल्लुक ५२ गढ़ थे।

करेशवदासकृत कविप्रिया (शंथ) में बुंदेलों की ख्यात ऐसे दी है-ये सूर्यवंशी हैं। इस वंश में श्रीरामचंद्रावतार हुआ, उसके कई पीढ़ियों के पीछे इनका गहरवाल (गाहडवाल) गोत्र प्रसिद्ध हुन्ना। १ राजा बीरू गहरवाल, २ राजा कर्ण महाराजा हुन्ना, जिसने बनारस को राजधानी बनाया, ३ राजा अर्जुनपाल ने मोहनी गाँव बसाया, ४ राजा सहजपाल, ५ राजा सहजईद्र, ६ राजा नानग-देव, ७ राजा पृथ्वीराज, ८ राजा रामसिह, ६ राजा चंद्र, १० राजा मेदनीपाल, ११ राजा अर्जुनदेव जिसने १६ महादान दिये, १२ राजा प्रतापरुद्र, १३ राजा भारतचंद, जिसकी पुत्र न होने से उसका छोटा भाई मधुकरशाह गही पर बैठा। मधुकरशाह ने डड्छा बसाया **धौर उसके ११ पुत्र हुए—**दुलहराम पाटवी, संप्रामसाह बत्रसिह, रत्नसेन, होरलराव, चंद्रजीत, रणजीत, शतु-जीत, बलवीर, हृदयसिहदेव, रणधीर,। दूलहराम के पुत्र का बेटा भारतसाह, भारतसाह के पुत्र देवीसिह थ्रीर जगतमिश्रय जो महाराजा जसर्वतसिंह के पास चाकरी करता था। देवीसाह का किशोरसाह। एक दूसरे स्थान पर ( बुंदेली की ) पीढ़ियाँ ऐसे दी हुई हैं—

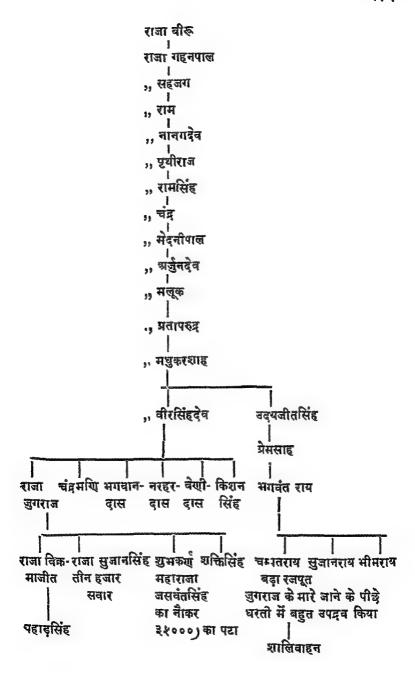

राजा वीरसिंइदेव बड़ा घर्मात्मा श्रीर भाग्यवान् हुश्रा। बादशाह (शाहजादगी में) जहाँगीर के हुक्म से उसने खोजे अबुलफजल की मारा। बादशाह (जहाँगीर) की उस पर बड़ी कुपा रही। मधुरा में श्रोकेशवरायजी का मंदिर बनवाया, बादशाही चाकरी बराबर करता रहा धीर मरने उपरांत उसका पुत्र जुगराज टाके नैठा। शुरू शुरू में उसका जोर अच्छा बढ़ा, श्रीठाक़रजी को बीच में दे-कर गूँखा का चवरागढ़ लिया, फिर सं० १६-६६ के कार्तिक में बादशाह से विरस हुआ, बादशाह ने फीज भेजी, खानदीरान अब-दुल्लाखाँ सेनानायक भ्रार हिन्दू मुसलमान दोनों उसमें थे। बादशाह ग्वालियर में ठहरा, सेना ने देश में दखल किया। जुगराज ने भी थोड़ी सी लड़ाई की, परन्तु अंत मे देश स्नोड़कर भागा थीर अपने पुत्र विक्रमाजीत सहित मारा गया। बादशाह उड़का में पधारे थ्रीर कई दिन तक वीरसमुद्र बड़े तालाव के किनारे ठहरे। फिर सिरवाज होते हुए बुरहानपुर पधार गये और वहाँ से देखिताबाद पहुँचे।

## सीलहवाँ प्रकरण

## यदुवंशी

जाड़ेचा—(बंदोजन) इनको गीतों में व यश-वर्णन करने मे
श्यामा (सम्मा) कहते हैं। श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब व प्रद्युन्त वड़े
नामी हुए। उनमे से साम्ब के ते। सम्मा जाड़ेचा, धौर प्रद्युन्त के
वंशज जैसा भाटो हैं। जाड़ेचों की पीढ़ियाँ—१ गाहरियो, २ झोढो,
३ ढाहर, ४ छाहड़, ५ फूल. ६ लाखा, ७ महर, ८ मोकलसी, ६
खेतसी, १० दल्ला, ११ हम्मीर बड़ा, १२ हम्मीर के पुत्र रायधण झौर
हाला, १३ फूल, १४ श्रलैंदियो, १५ जनागर, १६ लोही, १७ भीम
१८ दल्ला (दूसरा), १६ साहिब, २० राहिब, २१ बड़ा भीम, २२
बड़ा हमीर, २३ धमर, २४ भोजराज, २५ बासा, २६ झोटा, २७
(दूसरा) हमीर, २८ खंगार, २६ भारा, ३० मेघ, ३१ रायधण,
३२ तमाइची।

भुज के स्वामी रायध्या की वार्ता—रायधियों के कछ की घरती आई। पहले यहाँ के ठाकुर रायध्या घोषा थे, जिनकी राजधानी लाखड़ी नगर था, जहाँ कर्या घोषा राज करता था। एक योगी गरीबनाथ धूँघलीमल का शिष्य बड़ा सिद्ध आया और उसने लाखड़ी मे अपना आसन जमाया। आश्रम के आसपास उसने २२ आम के पेड़ लगाये, जिनमे काल पाकर फल आया। कर्या की एक दुहागया राया थी जिस पर गरीबनाथ की कृपा थी और उसकी वह भगिनी कहकर बुलाता था। ज्येष्ठ मास में उस राया का पुत्र योगी के आसन पर आया था। तब नाथ ने अपने चेले की कहा

कि भानजे के वास्ते थोड़े श्राम तोड़ ला। श्राज्ञानुसार चेले ने वृच पर चढ़ पाँच छ: फल तेाड़े धीर नाथ ने उस बालक को दिये, जिन्हें लेकर वह अपनी माता के पास गया। कर्य की मानेती रायो के पुत्र ने वे छाम देखे श्रीर अपनी माता को जाकर कहा कि सुके भी भ्राम मेंगा दे। राणी ने अपने पति जाम की कहलाया कि योगी के श्रासन पर श्राम फर्बे हैं सो क्रॅंबर की मँगा दे। जाम ने श्राम लेने के वास्ते अपने धादमी भेजे श्रीर उन्होंने जाकर गरीबनाथ की कहा कि जाम आम मँगवाता है। योगी बोला—आम मेरे हैं, हम योगी लोग किसी को ग्राम नहीं देते। नौकरी ने कहा, बाबाजी ! श्रासन तुम्हारा है परन्तु भूमि तो जाम की है; ऐसा कइते हुए वे तो वृच पर चढ़ गये थ्रीर लगे फल तोडने। योगी को क्रोघ भाया। एक कुल्हाड़ी बठाकर चाहा कि पेड़ को काटकर गिरादे। इतने में चेला बोल उठा-महाराज ! अपने लगाये हुए वृत्तों को क्यों काटते हो ? मुद्राधारी हो इनका रूपांतर कर दे। ! गरीवनाथ के भी यह वात मन में भाई ग्रीर कहा ''श्राम की इमिलयां हो जावें !'' यह वचन इसके मुख से निकलते ही वे बृच इमली के बन गये जा आज तक मौजूद हैं। दूसरे दिन एक शिष्य को ग्रासन की ठैार समाधि देकर जाम को यह शाप दिया कि ''जैसे तुमने इमारा स्थान छुड़ाया है वैसे ही तुम्हारा भी स्थान छूट जावे !"

लाखड़ी से १२ कोस पर धीगोद है। वहाँ के अजयसर पर्वत पर धुंधलीमल रहता या, गरीवनाथ वहाँ चला गया। फिर दस बारह दिन के पीछे दोनों गुरु चेले पहाड़ पर से उतरते थे, वर्षा ऋतु थी और (मैदान में) रायवण, हमीर और उसका पुत्र भीम इल चला रहे थे। भीम ने उन योगियों को देखा और बोल उठा कि यह तो गरीवनाथ है जिसने समाधि ली थी। सन्मुख जाकर भीम उसके गुरु के

चरातों में गिरा और उसे धाप्रह-पूर्वक नीवड़ों से ध्रपने डेरे पर लाया। इतने में घर से सात आया, नाथ के पात्र में परोसा, भोजन करने के लिए विनती की और आप मक्सी उड़ाने लगा। हुए घुंघलीमल ने अपने पात्र में से कुछ खीच लेकर भीम की दिया श्रीर कहा खाजा। परंतु फ़ूँठन होने से भीम ने डसे खाना न 'चाड्डा थ्रीर बोला-महाराज ! खा लूँगा । नाथ ने दो तीन बार उस खोच को खा जाने के लिए कहा तब भीम ने छपने वास्ते अपनी माता के पास से दूसरा खाच परोसाया और गुरु के दिये हुए प्रसाद की पास रखकर अपनी शाली में का खीच खाने लगा। गुरु ने जान त्विया कि मेरा दिया हुआ खोच वह खाना नहीं चाहता तब उसे पीछा अपने पात्र मे ले लिया और कहने लगा-"भीम ! यह खोच जो तूने खा लिया होता ते। अमर हो जाता, परंतु फिर भी इस धरती का राज में तुभी देता हूँ।" ऐसा कहकर उसके सिर पर हाथ धरा श्रीर श्राज्ञा दी कि कच्छ का राज्य देता हूँ, परंतु योगियों की सेवा सदा करते रहना जिससे तेरे वंश में दीर्घकाल तक राज बना रहेगा। भीम बोला कि मैं आपकी स्राह्मा का पालन करूँगा। योगियों ने कहा कि तू अपनो राजधानी लाखड़ी में रखना श्रीर योगियों का श्रासन धीग्रोद में। श्रासन के लिए दस घोड़ियों में से एक घोड़ी, दस भैंसी में से एक भैंस और दस साँड़ों में से एक सॉड दिया जाय। हाट प्रति एक वर्ष मे दे। महमूदी ( एक पुराना चाँदी का सिक्का ), पुत्र-जन्म श्रीर विवाहीत्सव की दी महमूदी, सारे देश से मिलता रहे, और इल प्रति एक सई ( घान का एक नाप ) घान मिला करे । इतना ठहराकर धुंधलीमल ने गरीबनाथ को दिखलाया थ्रीर कहा कि जब तक योगियों की सेवा करता रहेगा तब तक तेरी साहिवी प्रतिदिन बढ़ती रहेगी, पर सेवा मिटी श्रीर

ठकुराई गई। भीम ने कहा, महाराज! देश के खामी तो घोषा हैं, हम इनसे राज्य कैसे लेंगे। योगी ने उत्तर दिया, इनको भेरा शाप हुम्रा है, इन पर कहीं से भ्रचानक शत्रुसेना ग्रावेगी। जब तुम सुना कि ये मारे गये तब अपना साथ इकट्टा करके जा जमना। तुम्हारी पीठ पर इस हैं अत: सहज ही में तुमकी राज मिल जावेगा। इतना कहकर गुरु चेला उठे श्रीर कहने लगे कि श्रव हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, तुम जहाँ हमारे पाद-चिह्न पर्वत मे उघड़े हुए देखो वहाँ पत्थर इकट्टे कर रखना, जब तुम्हें राज्य मिले तब वहाँ मंदिर बनवाना। फिर बोले कि इसारी बात का तुम्ते विश्वास न आवेगा, परंतु यदि तेरा पिता त्राज के पंद्रहवें दिन मर जावे ती जानना कि सब सत्य है। ऐसे वचन कह योगी ते। रम गये। भीम का पिता सचमुच पंद्रह ही दिन में मर गया, तब उसकी नाथ के वचन पर विश्वास बँघ गया। कुछ द्रव्य खर्च कर उसने अपने ५०० माई-बंधुत्रों को इकट्टा किया। इधर घे।घें। ने मे।रवी में नुकसान किया था इसिंखए मेरिनी वीरमगाँव के यागे के तुर्क तीन इज़ार श्रचानक घोघों पर चढ़ आये। सात सी आदिमियों को खेत रक्खा थीर दूसरे भाग निकले। तुर्कों के भी बहुत से आदमी मारे गये। स्टूट न करके तुर्क ता पीछे सीट गये, परंतु जब भीम ने ये समाचार सुने ते। तुरंत चढ़ धाया और राज पर प्रधिकार कर लिया। रावाई का तिलक सिर पर लगाया धौर कच्छ का स्वामी हो गया। रहे-सहे घोघों ने जब सुना कि मीम ने राज ले लिया है तो वे जुड़कर भीम पर द्याये, परंतु परास्त होकर पीछे गये। घोघों का एक माई काठियों में मेरिवी के पास जाकर ठहरा, जिसके वंशज मोरवी इलोद्र (इलवद) के बीच में रहते हैं। दूसरा भाई पारकर ग्रीर सांतलपुर के बीच की भूमि में ग्राया, वहाँ कांग्रडनाथ

योगी रहता था। उसने थोगी के चरण पकड़े श्रीर कहा कि हमकी गरीबनाथ का शाप हुआ है जिससे हमारा राज्य गया, अब यदि श्रापको कृपा है। जाबे तो हम यहाँ टिक सकें। थोगी ने उत्तर दिया कि जो मेरी पादुका ऊपर स्थिर करके उसके नीचे तुम कोट बनवाओ तो रहे।।! तब घोघों ने वहाँ पादुका बनवाई और योगी के नाम पर उस स्थान का नाम कांथड़कोट रक्खा जहाँ आज तक वे रहते हैं। तीन सी गाँवों मे उनका अमल है और उस प्रदेश में कांथड़ के अनुयायी योगियों का कर लगता है।\*

भीम कच्छ का राजा हुआ, गरीबनाथ को जो वचन उसने दिया था उसका पालन किया और आज तक योगियों की लागतें नियत हैं। गरीबनाथ की पादुका पर धीखोद में मंदिर बनवाया और पास ही गढ़ भी कराया तथा योगियों का आसन वेंधवाया। भीम को वंशज अब भुजनगर के राव हैं जिनकी पीढ़ियाँ—१ भीम, २ लाखा, ३ हमीर, ४ राघु, ५ काहिया, ६ अलह्या, ७ भोजराज, ८ रायधण, ६ हमीर (तृसरा), १० कंमा, ११ मूलवा, १२ महड़, १३ भीम (दूसरा), १४ हमीर (तीसरा), १५ खंगार, १६ भारा, १७ भोजराज (दूसरा), १८ खंगार (दूसरा)।

गीत कुँवर जेहा (जैसा) भारावत का— दीयण छात्र बड़गात्र जग बंभेसर, दूसरो ग्रवर दातार नह कीय एहो। हेक जंनड़ पछै जाम रावल हुवा, जाम रावल पछे हेक जेहा।।१॥ सिंधपत पसै कुण दिये दत सांभई ध्रवरपत सिघपत विगत अनेक। सिंधपत समवड़ो हेक हालो समय, हालारा समवड़ो रायधण हेक॥२॥

<sup>·</sup> धुंधलीमल येगी की कथा का वर्शन, थोड़े ग्रंतर के साथ, जेठवाराणा नागभाण के समय में भी इसी प्रकार मिलता है।

बॉदगी गाठ धाहूर लग सते, सुतन बंभवंस खटतीस सोढो।
सुतन बंभवंस समभीट जैमालसुत, मालसुत जखगसुत सत्तमा मीढो।।३॥
खखग दर हाथ निज लेख धाहूत लख, धवल हर सहस वावनै टलियो।
हेतुवां ग्रजेले लैंग देले गहर, बड़ो ले।हड़ां बडम ग्रांक वयोलियो।।४॥

#### गोत दूसरा

साहिब दूसरे। खंगार सवाई, दावो सिर दातारां जेहे।।
कवी दियंता जंगम हिसया वेचण हारां॥१॥
भूलो नहां श्रेंजण माया (में?) भूम जिण कीरत हितजाणी।
सोदागर चेहरिया सांमै, मेंटिरा मालाणी॥२॥
दीखाविया सुदिन पर दीपै, रायजादे बढ राजा।
भारमलोत तिकेनवदै सड़ है चाड़े जेहाजां॥३॥
श्रीडनड़ लाखा श्रहिनाणै।

बसुंद उवारण वारां घोड़ादे घमड़ेाह घातिया हेड़ा उहे कारां ॥४॥ वात लाखा की

सहेसर से चार कीस किलाकीट में बड़ी ठकुराई हुई। लाखा से कितनी ही पीढ़ियों पीछे हाला और रायधण दे। भाई हुए जिनकी संतान हाला और रायधण कहलाती हैं। वे निर्वतात के समय में घोघों के राज्य में मुकाती हे कर रहते थे। रायधणियों की अपेचा हालों के दस पाँच गाँव विशेष और दस भाइयों की जोड़ भी अधिक थी। जब भीम हमीरेत ने लाखड़ी का राज्य लिया तब हालों ने विचारा कि अब हम किसी दूसरे स्थान में जा रहें ते। ठीक है और मद्रावल योगी के नाम पर बसे हुए भाद्रेणसर (भद्रेसर) की खाली देखकर वहाँ जा बसे। वहाँ घोघों ने आकर उनकी कहा कि जो तुम हमें सहायता दे। तो हम भीम से अपना राज्य योगा लेकर तुमकी दो-तीन सी गाँव एक ही कीर में देवें। तब

ता हाला उनकी मदद करने की तैयार हो गये। जब भीम ने यह बात मुनी तो हालों की कहलाया कि तुम घोघों के पच में क्यों व्यत हैं। श जब तक मैं हूं तब तक तो राज्य अपने घर ही मे है, तुमने जो घरती दबाई है वह तुम्हारी श्रीर जो मेरे पास है वह मेरी, इस बात का कील बचन देता हूँ। हालों के अधिकार में भी भूमि बहुत सी थी श्रीर भीम उनका माई ही था, इसलिए उन दोनों में परस्पर कील करार हो गये, देवी आसापुरी को बीच में दिया श्रीर होनों ने घोघों को देश से निकाल दिया। रायघणिये राव श्रीर हाला जाम कहलाने लगे, आपस में प्रीति बढ़ती गई।

बारह या चौदह पीढ़ी पीछे हालों में जाम लाखा हुआ श्रीर रायधियों में हमीर । एक दिन राव हमीर पची क्षेक सवारें के साथ भद्रेसर की पास गाँव से आया था। राव ने विचार किया कि निकट आ गये हैं तो लाखा से मिलते चले । लाखा के यहाँ गया, उसने भी षड़े ब्रादर-सत्कार से पहुनाई की। लाखा के (पुत्र) रावल के एक जवान कन्या थी। रावल को उसके मामा ने वह-काया कि लाखा की ते। अकल मारी गई है; हमीर तुम्हारे घर आया हुआ है उसे मार डालो, इसका पुत्र छोटा ही है सो भी पठ जावेगा, कच्छ का राज्य ईश्वर ने तुमको घर बैठे दिया है। रावल भी लोभ में श्रा गया। दुपहर के वक्त राव हमीर सीया हुआ था। वहाँ जाकर रावल उसकी पग चंपी करने लगा। राव की निद्रा आ गई, तब खड़ से उसका सिर काटकर वहाँ से भाग चला। थोड़ी देर में रै। ला पड़ा। लाखा को मालूम होने पर वह रावल के पोछे लगा और तीर चलाये। आगे एक काठियों का गाँव या जहाँ रावल एक बाड़ में कूद पड़ा। लाखा ने जाना कि निकल जावेगा, तव पसवाड़े पर तलवार चलाई। हाथ छिछलता पड़ा, गुदड़ो में एक श्रंगुल बैठी। (रावल बचकर निकल गया) श्रीर काठियों में जा पहुँचा। लाखा लीट श्राया श्रीर हमीर के सवारें सहित भुल गया। श्रपनी तरफ़ से टीके में वोड़े भेट करके खंगार (हमीर के पुत्र) को गही पर विठाया। कई दिन तक लाखा वहाँ इस विचार से रहा कि कदाचित् खंगार सुक्तको मार डाले तो मेरे सिर पर से कलंक टल जावे। खंगार इस बात की भाँप गया श्रीर बोला "काकाजी घरे प्धारो। जो बात श्रापके मन में है वह मैं कहापि न कहाँगा, मेरा बैर तो रावल ही से है।" लाखा बोला कि "देवो श्रासापुरी की साचो देकर कहता हूँ कि मैं इस बात में कुछ भी नहीं जानता हूँ।"

खपने जीते-जी लाखा ने फिर रावल को अपने पास न आने दिया। कितनेक दिने पोळे लाखा थोड़े से साथियों समेत किसी काम को गया हुआ था। वहाँ घोघों ने आकर लाखा को मार डाला धौर रावल उसके पाट बैठा। राव खंगार भी उस वक्त बोस बाईस वर्ष का हो गया था। उसने अपना राज्य सँभाला और पिता का बैर खेना ठान रावल पर चढ़ा। आठ नी सहस्र सेना सहित सीप नदी पर आया। इधर से रावल भी सात आठ हज़ार मनुष्यों की भीड़-भाड़ लाया और जड़ाई शुरू हुई। रोज़ दिन दिन को तो युद्ध होने और रात होते ही दोनों थोर के योद्धा अपने अपने शिवरों को चले जानें थीर प्रभात को फिर लड़ने लगें। इस तरह लड़ते लड़ते बारह बरस बीत गये। कई बार आसापुरी देवी को बीच में रखकर रावल वचन-बद्ध हुआ परंतु अपने वचन पर स्थिर न रहा इससे उसका बल घटता थीर राव का बल बढ़ता गया। तब रावल ने अपने अमात्य लाड़क को कहा कि अब और तो कुछ भी चपाय विजय का नहीं रहा है, तुम्हारी का कहा कि अब और तो कुछ भी चपाय विजय का नहीं रहा है, तुम्हारी अवस्था भी आ गई है, यदि तुम अपनी जान पर खेलकर किसी ढक अवस्था भी आ गई है, यदि तुम अपनी जान पर खेलकर किसी ढक

से खंगार की मार डाली तो अलवंता काम बन सकता है। तेरे पुत्रों की पद-प्रतिष्ठा मैं सदा बढ़ाता रहूँगा। लाड़क ने इस बात की मंजूर किया। दूसरे दिन छल करके रावल ग्रीर लाड़क परस्पर चड़भड़े श्रीर रावल ने उस पर अपना वॉस चलाया। तब क्रोध करके बूढ़ा मंत्री राव खंगार के पास चला गया। चार पाँच दिन पीछे राव को पड़ाव में कहीं आग लगी, राजपूत सव आग बुक्ताने की गये श्रीर राव के पास अकेला लाड़क रह गया। उसके मन में चूक करने का यह अवसर अच्छा जँचा, परंतु हाथ धूजने लगा। राव ने देखकर पूछा कि तेरा हाथ क्यों धूजता है ते। कहा कि योंही, बुद्धा-वस्था के कारण। फिर राव की ग्रीर देखकर पीछे से उस पर खङ्ग का प्रहार किया। घाव पीठ पर लगा, परंतु राव ने फुर्ती के साथ मुड़कर घातक की गर्दन पकड़ उसे पृथ्वी पर दे पटका और उसका हाथ मरोड़कर सङ्ग हाथ से लिया श्रीर उसी से भटका देकर उसका सिर उड़ा दिया। इतने में राव के साथी भी आ पहुँचे, घाव पर मरहम-पट्टी की। उसी रात की कोई मर गया था, जिसका ध्रप्ति-संस्कार किया। यह देख रावल ने जाना कि राव मर गया है, परंतु प्रकट नहीं करते हैं, तब वह अपने दल-वल की सँभाल एका-एक राव की सेना पर दूट पड़ा, घमासान युद्ध हुआ और खूव तलवार चली। दूसरे दिन भी देापहर तक लड़ाई होती रही। प्रभात से जुटे हुए योद्धा चार घड़ी दिन शोष रहे तक पोछे न हटे, तव राव बोला कि मुफ्तको अपनी शब्या पर से ऊपर उठाग्रा । लोगों ने स्ठाकर खड़ा किया। सैनिकों ने देखकर जाना कि राव जीवित है। छनकी हिम्मत बढ़ गई श्रीर शत्रु-दल पर निराशा छाई। लड़ाई होते हुए समय भी बहुत हो गया था, भ्रंत में रावल की सेना हट-कर अपने पड़ाव को चली गई। रावल ने विजय की आशा छोड़- कर कहा कि मैंने देवों को बीच में देकर भी श्रपने वचन को लोपा उसी का यह फल हैं। देवी सुमसे रूठ गई, ग्रव हमारा निर्वाह इस घरती में नहीं होगा। ऐसा ठान वह वहाँ से चल दिया। तीस पैतीस कोस के परे सेरठ के प्रदेश में जैठवे राज करते थे। वहाँ से उनको निकालकर उसने साठ-सत्तर कोस के मध्य की भूमि ली श्रीर वहीं अपना राज्य स्थापन किया। सं०१५-६६ वि० में रावल जाम ने नया नगर बसाया श्रीर भद्रेसर राव खंगार ने लिया, जो श्राज तक भुज के श्रिध-कार में है।

रावल जाम फिर गिरनार (जूनागढ़) के खामी चीगसलॉ ( चंगेज़ख़ाँ ) गोरी से मिला श्रीर मैत्री बढ़ाई। उसने कहा कि तू गुजरात के बादशाह से मेल मत कर धीर मेरा साथी बना रह। जैठवे धौर काठियों ने इकट्टे होकर सलाह की कि यह (रावल) ध्रपनी धरती में जबदेंस्ती से आ घुसा है, यदि यह यहाँ जम गया ते। हमें अवश्य मारेगा। इसलिए लड़ाई कर उसे निकाल देना चाहिए। दस सहस्र मनुष्यों की सम्मिलित सेना लेकर वे उस पर चढ़ आये। रावल भी श्रपने छ: इजार सवार लेकर सम्मुख हुआ। वरड़ा के परगने में युद्ध हुआ, जिसमें रावल के भाई इरधवल ने एक सहस्र श्रश्वारोहियों से एकदम शत्रु पर धावा कर दिया और उनके बड़े बड़े सदिरों को धराशायी किया धीर अंत में ग्राप भी खेत रहा, परंतु खेत रावल के हाथ रहा। शत्रुदल के सदीरों में जेठवा भीम, काठी हाजा थ्रीर वाढेलभाग सात सी योद्धाओं समेत काम आये थ्रीर शेष भाग निकले । जेठवे वहाँ से भागते हुए समुद्र-तट पर छाइये में जा रहे, जहाँ जेठवा खींवा बड़ा राजपूत हुआ। (अब जेठवें का राज्य पोरबंदर में है।)

जेठवे. वाढेले धीर काठियों के पहले ४५०० गाँव (स्रोरठ में) थे, उनमें से बाढेलों के १०००; काठियों के -- जिनमे आज तक चैाथ काठी लेते हैं—२०००; श्रीर जेठवें के १५००। रावल जाम लाखावत ने ४००० गाँव दबाकर ध्रपना वहा राज्य खापित कर लिया। एक वार रावल ने अपने राजपूतों से कहा कि यद्यपि इस लोगों ने एक नया राज्य जमा लिया है तथापि राव खंगार ने हमारी वपौती की भूमि इमसे छीन ली; अतएव अपने राव की एक धक्का देवें। यह ठान, वरसात के दिनों में, जब राव थोड़े से साथ से धी खोद की पहाड़ी पर गया था, तव रावल ने प्रपना भेदिया भेजा। उसने लीटकर सब बृत्तीत कहा तो रावल ५०० सवार साथ लेकर चढ़ा। राव धी छोद के समीप ही टिका था, उसके पास उस वक्त पवासेक राजपूत थे; शेष सब इसके पुत्र के साथ गये हुए थे. जो श्रमरकोट व्याइने की गया था। राव वैठा था; घोड़ी, सॉड़, गायें ष्रीर भैंसें उसके सामने चर रही थीं, दूध मटिकयों में गरम हो गया था धीर पीने की तैयारी हो रही थी। इतने में सनसनाता हुआ एक तीर पास से निकला। तुरंत सोढा नंदा ने राव को कहा कि चठेा, शत्रु धा गया है। राव चट से पहाड़ो पर चढ़ गया धौर पीछे से रावल भी थ्रा पहुँचा। उसने देखा कि राव अभी यहाँ से गया है, अतः वह इधर-उधर ताक लगाने लगा। रावल के साथियों मे से रणधीर गाजिणया, जी पहले राव खंगार के पास रहता था, बोला कि यें। क्यो देखते हो, सॉडिया घेर लो। खंगार श्राये विना रहेगा नहीं। तब मुड़कर सॉटें घेरी ग्रीर घीरे घीरे चलने लगे। रावल बार बार पीछे फिरकर निहारता था कि अब तक खंगार स्राया नहीं। इधर खंगार ५० सवार साथ ले चढ़ा। कितने ही साथियों ने मना भी किया, कि श्रापका साथ (सैनिक) शेख़ा है,

खंगार ने उत्तर दिया कि "न करे श्रोठाकुर जी, रावल वेा सॉढ़ें ले जावें और मैं बैठा देखा करूँ।'' पहाड़ी को लॉघकर उपरवाड़े के मार्ग से सोलह कीस आगे रावल के सम्मुख गया। रावल के साथी रगाधीर ने एक वृत्त पर चढ़कर देखा कि खंगार आता है या नहीं ती आगे भीड़भाड देख पड़ा। रावल से कहा कि यह खंगार ही है। रावन ने भी देखा और कहा कि हमको तो वे थोड़े ही से म्रादमी दीख पडते हैं, परन्तु खंगार सीघा मुक्त पर म्रावेगा, इस-लिए ग्राप बीच में रहा ग्रीर भ्रपने २५० योद्धाओं की बॉई भ्रोर ध्रीर २५० की दाहिनी ध्रोर पंक्तिबद्ध खड़े रक्खे ग्रीर कहा कि जब शत्रु इमारे बीच में आ नावे तब एक एक बर्ळी सब फेंकना। इस तरह पाँच सा भानों के लगने से हम उसे मार लेंगे। प्रतिद्वंद्वियों में से खंगार के माई साइव धीर पितृयाई (पितृच्य) फूल ने कहा कि इम खंगार को मरता हुआ देखना नहीं चाहते अतएव आओ पहले भ्रपने ही मर मिटें। इनको धातुर देखकर खंगार बेाला कि इतनी उतावली क्यों करते हो ? तुम सममते होगे कि इम मर ऋटें। ऐसा कह प्रपने पचासें। पूर्ण शस्त्रबंद सवारें। का गील बॉधकर उसने घेड़ी की बार्गे उठाई। रावल के सैनिक जो देक्खे खड़े थे, उनमें से कितनक ही अपने बर्छे चला सके, शेष की अवसर ही न मिला, कि ये ती श्राकर जुट गये और लगे तलवार बजाने। रावल को प्रधान को खंगार ने मार लिया थीर दूसरे भी कई योद्धाओं को खेत रक्खा। रावल की फौज भागी तब तो रावल ने भिड भिड़कर तीन बार प्रपने घोड़े को शत्रु-दल में पटका, साहब पर सटका किया, वह उसके टोप पर लगकर टल गया। साथी ते। बहुत से छोड़ भागे, परंतु रावल ग्रपने घोड़े की पटकता रहा। तब खंगार ने अपने योद्धार्थों से कहा कि रावल को मत मारो ! और

उसके साथी राजपूतों को ललकारा कि "अपने वाप की ले क्यों नहीं जाते हो !" सोढा नंदा ने रावल के एक बुड़ो (वर्छे का वॉस) लगाई, तब किसी ने कहा-"भूला नहीं हूँ, साँड़ की ग्रॉकना (दागना) कहा है, मारना नहीं।" रावल ने फूल पर वर्छी चलाई ग्रीर वह भेवहैं से लगकर दूट गई। तब तो राजपूत यह कहकर रावल को लं निकले कि "अभी तुम्हारे दिन श्रच्छे नहीं हैं।" पचीस आदमी रावल के मारे गये और चार-पाँच खंगार के। घायलों की डोलियों में डालकर रावल पीछा फिर गया। उसकी साथ वानों में से जो बर्का न चला सके ये उन्होंने अपने अपने वर्के के वाँस तोड़कर फत्तों को घोड़ों के तोबड़ों में रख दिया। की यह मालुम हो गया, तब उसने घोड़ों की धान चढ़वाने के बहाने से सबके ते।बड़े सँगवाये. ता उनमें से १२० वर्छियों के फल पूरे निकले। रावल बेला कि इन लोगों की यही दंड है कि आग की इनकी घोडियों के बछेरियाँ होवे उनकी ती ये रक्खें श्रीर जी बछेरे हो वे सर्कार में दिया करें। उन राजपृता की संतान से आज तक बछेरे ले लिये जाते हैं। तदुपरांत फिर रावल ने खंगार से छेड़-छाड़ न की। नये नगर में रावल का प्रताप बहुत बढ़ा, उसने बड़े बड़े दान किये, वावन हज़ार घेाड़े याचकी की दिये, ईसर वारहट को कोड़ पसाव दिया। (बारहट) बोछू (बोठू) के कहे हुए दोहे-

य्रो खांगों अबियाट, तुरकां ही नृं तेवहैं.

भाका ही नूं भाट, हाला ही नूं हेक है।" खंगहैं किया खड़ाक, सी लोगा सुरताम सूं, मीरों सीलक नूं मार छोइयाँ उतरी लाका"

<sup>%</sup> हिन्द राजस्थान में लिखा है कि त्मीर ने द्गा ने गव छाला की मार खाला । छाला के ४ पुत्र—जाम रावल हरधवल. रावजी श्रीर मोड़ा थे।

पीढ़ियाँ ( नये नगर के जाम की )—जाम खाखा, रावल, वीमा, सत्ता, अजा ( जेसा ) खाखा ( द्वितीय); रणमल । सत्ता जाम हुआ, परंतु पीछे रायखिंह ने राज्य ले लिया । नये नगर से कोस तीन की दूरी पर रायखिंह जाखावत कुतुबख़ाँ से लड़कर काम धाया । जाम तमाइची, वंभणीया, जस्सा खाखा का—एक वार ते। कुतुबख़ाँ ने छल से जस्सा की मारकर खत्ता रिणमलीत की नये नगर की गही पर वैठा दिया, परंतु रायसिंह के पुत्र तमाइची ने राज पीछा उससे छोन लिया । गीत लाखा अजावत का—

"निस दिइ न थाके क्यूंही नांखते। असगज कनक सुनग अतर।" "सिर तो साख साँच कही सामंद्र लाखैरी किसड़ी लहर।" "द्वारमती रहते दीठा, मिलै महल चको दीठा मेल।" "वधै घणुं तोही वेलावल, वीभाहर ज्यूं नाखै वेल।" "है हाटक हाथी नग है के, संखता दिसि सीपनी सहि।" "अम्ह दिस नांखल हर अजावत इसड़ी नांखी जे डबहि।"

उन्होंने हमीर की मारकर बाप का बैर बिया और उसके राज पर अधिकार किया। हमीर के पुत्रों ने अपनी वहन कमरबा का विवाह सुस्तान महमूद बेगड़ा के साथ कर उसकी सहायता से कच्क का राज पीछा जाम राचल से लिया। राचल अपने तीनों भाइयों समेत, परास्त हें कर, सेगरु मे आया थी। राणपुर के जेठना खीमजी का इलाक़ा द्वाया और देहातमान्त्री के पर्गने भी खोस किये। सं० ११९६ में नयानगर बसाकर बसे अपनी राजधानी बनाया।

#### सत्रहवाँ प्रकरण

## जाड़ेचा फूल धवलात को बात

भुजनगर से प्तथा ह कोस दिचाण, समुद्र से ५ कोस केलाोट नाम की बस्ती थी, जो धभी उजड़ो हुई है, कोट छीर घरों के खंडर अब तक मैजिह हैं। वहाँ फूल राज करता था। कितनेक वर्षों
क वृष्टि अच्छी होने से वहाँ बहुत सुकाल हुआ और विनयों के घरों
रे अज के ढेर लग गये, इसलिए उनको बहुत तुक्सान उठाना पड़ा
(क्योंकि अनाज विकता नहीं था)। बिनयों ने मेह वँघवाने की
नियत से किसी बर्तिये (मंत्रवादी) को कहा। (पहले जब दुष्काल
होता तो भोले लोग ऐसा अममते थे कि किसी ने मंत्र-बल से मेह की
वॉघ दिया है, आज तक अज्ञानी प्रजा मे ऐसे विचार पाये जाते हैं।)
बर्तिये ने कहा कि एक हरिए मँगवाओ। जब वे हरिए को दो एक
पत्र पर यंत्र लिखकर उसके सींग में बॉघकर उस हरिए को दो एक
कोस पर एक पहाड़ो में छोड़ दिया, तब वनियों से कहा कि मेंह
वॉघ दिया है\*, जब यह कागज भीगेगा उभी मेह बरसेगा नहीं

<sup>•</sup> ऐसी ही मेह बांधनं की एक कहानी राखमाला (भाग प्रथम ) में वाला (काठियों की एक शाखा) ऐसल के वास्ते लिखी है। अंतर इतना ही है कि ऐसल ने जब वह चिट्ठी मृग के सींग पर से खोलकर पानी में हुवोई तो मुगलधार मेंह बरसने लगा, जिसकी सार से ऐसल के साथी तो मर गये और वह अचेत अवस्था में किसी गाँव में पहुँचा जहां सब खियां ही थीं, पुरुप दुष्काल टालने की मालवे गये हुए थे। साई नेहड़ी नाम की एक चारण की खी उसकी घोड़े पर से बतार अपने घर में ले गई। उसने आखिंगन देने व सेंकने-तपाने का प्रयोग तीन दिन तक जारी

तो वृष्टि होने की नहीं। उस्र वर्ष केलाकोट के चार हज़ार गाँवों में एक वृँद भी पानी न बरसा। बनियों का धान सब विक गया।

रक्ला। ऐभल सावधान हुआ और नेहड़ी से कहा कि इस सेवा के बदले कुछ सुंदरी ने उत्तर दिया कि समय पढ़ने पर मांग लूँगी। ऐभल अपने र्गाव तलाजे में आया। कितनंक दिन पीछे चारणी का पति घर आया तब किसी ने उससे कह दिया कि तेरी अनुपस्थिति से तेरी स्त्री ने किसी अननवी पुरुष की तीन दिन तक वर में रक्खा था। यह सुनते ही गढ़वी ( चारख ) मारे क्रोध के जल तटा और लगा स्त्री की ताड़ना करने। नेहड़ी ने प्रकुला-कर सूर्यमारायण से प्रार्थना की कि यदि मैं कर्लकिनी है। के तो सुभे केाड़ी वना, नहीं ते। श्रकारण सुके दुख पहुँचानेवाला कुष्टी होवे ! गढ़वी की कीढ़ का रोग हो गया, तब नेहदी उसकी लेवा शुश्रृषा करने लगी और अत में उसे लेकर ऐभल के पास पहुँची। उसने भी बड़े बादर के साथ उसका ब्रातिथ्य-सत्कार किया श्रीर प्छा कि क्या चाहती है। बोली कि मेरा पति कुछ रोग से पीड़ित है, यदि एक वत्तीस लक्ष्मोनाले सनुष्य के रुधिर से उसकी स्नान कराया जावे तो रोग मिटे। ऐभल ने कहा कि ऐसा पुरुप कहां मिले ? कहा तैरा पुत्र आसा इन लच्चों का है। यह सुनते ही ऐसल शेक-सागर में डूब गया धीर मितान युक्त किये ऋन्तःपुर में गया। अपनी उकुराणी की सारी हकीकत कही श्रीर बेाला कि चारगी की मैंने वचन दिया था तदनुसार श्रव वह पुत्र के प्राय हरस्य करना चाहती है। यह सुनकर श्रासा वास उठा कि पिताजी! विलंब न कीजिए, इससे अपनी असर कीर्ति है। जावेगी । ऐसे ही ठकुराणी ने भी पुत्र के प्रस्ताव की स्वीकार। और कहने लगी कि "लोग कहेगे कि ऐसा पुत्र-रत ऐसी ही माता की कोख से उत्पन्न हो सकता है।" यह सुनते ही ऐभल बेटे का मस्तक काटकर ले आया श्रीर उसमें से मरते हुए रुधिर से चारण की नहलाया। कोड मिट गया और चारवी ने येशमाया के प्रताप से श्राणा के। पीछा जिला दिया । ऐसल का गीत मामिटने चारण का कहा हुग्रा-

<sup>&#</sup>x27;'प्रथम मेह बांधिया कीढ़ टालिया पछै, वाला सतवादिया जेन्नवाही।"

<sup>&#</sup>x27;' तख़तभूपां शिर शिरोमण तखाजू, गादियां शिरोमण वले ब्राही।''

<sup>&#</sup>x27;क्रोंड परगाय तळ दीह एकै कन्या, मयंकर मांज तल शेर भेभी।''

<sup>&</sup>quot; शाप उतार तळ नेहड़ी सांइये, अखा रा थाप तळ शीस ऐसा ।"

वनिये श्रीर वर्तिया इस हरिए को प्राय: हेला करते थे। इस तरह तीन-चार वर्ष तक वर्षा न हुई, घार दुर्भिच रहा श्रीर बिना स्रन्न के प्रजा मरने लगी। उड़ती उड़ती यह बात फूल के कान तक पहुँची कि वनियों ने वर्तिये से मेह वेंघवाया है। उसने उनको बुलाकर पूछा कि सत्य कही क्या बात है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बात सही है। तब फूल ने पूछा कि वह हरिए जीवित है या मर गया ? कहा जीवित है। कहाँ है ? इस सामने की पहाड़ी में धीर धुमारे मनुष्य दूसरे-तीसरे दिन जाकर **डसको देख** भी धाते हैं। फूल तत्काल चढ़ा धीर उन आदमियों की साथ लेकर एक इज़ार सवारी सहित पहाड पर जाकर उसका घेगा दिया। हरिया दृष्टि ध्याया ते। उसके पीछे घे। ड़े छे। ड़े । वितया बे। ला कि मैंने ५ वर्ष को लिए मेंह को बाँधा है सो अभी हरिए के सीग में से यंत्र निका-लना उचित नहीं। फूल ने इसको तो यही उत्तर दिया कि ठीक. पर आप उसके पीछे लगा चला गया। ५० तथा ६० कोस पर वरड़ेसर के पहाड़ पर जाता उसकी मारा श्रीर सींग में से यंत्र निकालकर पानी मे गला दिया। यंत्र का जल से इवना था कि नभ-मण्डल मे बादल घिर आये धीर लगा मुसल्घार मेह बरसने। फूल पीछा फिरा, उसके साथी सव विवश है। पीछे रह गये थ्रीर मेंह में पिटता हुआ फूल भी अचेत हो गया, उसका घोड़ा उसे खेरड़ी गाँव मे ले पहुँचा। वहाँ जमला नाम का ग्रहीर रहता था। किसी स्त्रों ने फूल की यह दशा देखकर अहीर की खनर दी कि कोई राजपुत्र बहुत से आभूषण पहने हुए बेसुध घोड़े पर पड़ा हुआ है। जमला ने आकर देखा ता पहचाना कि यह

<sup>&</sup>quot; पोतरी सूर रो सूर जेरी पिता, मोज मेहरायहिं दवाय माजा ।'

<sup>&#</sup>x27;' वसारे। जवसण जवसण बसावण, रांकरे। माछवे। धर्मराजा ।''

तो फूल धीर हमारा परम शत्रु है। यदि यह मर गया ते। जाड़ेचे मात्र हमारे वैरी हो जावेंगे। गाँव के बड़े-बूढे सब इकट्टे हुए। फूल को बहुत सा सेंका तपाया परन्तु उसको चेत न श्राया। तब वैद्य को बुलाया। उसने उसकी दशा देखकर कहा कि इसके बचने का तो केवल एक ही उपाय है कि कोई युवती कुमारी इनको अपनी छाती से लगाकर से।वे तो उसके ग्रंग-स्पर्श की ताप से यह होशा में भावे। जैसले छाहीर ने छपनी बड़ो कुमारी बेटी से कहा कि तृ इसको छाती से लगाकर इसके साथ सो जा, परन्तु कन्या ने कहा कि पर-पुरुष की साथ ऐसी सीनी में मुक्ते दीव लगता है, मैं तो कदापि इनकी न स्वीकार करूँगी। कन्या के पिता ने इस विषय में बहुत ग्राग्रह किया तव वह बोली कि जो मेरा विवाह इसके साथ कर दे। ते। मैं सी सकती हूँ। यह मृतप्राय तो हो ही रहा है, जो मेरा भाग्य बलवान होगा तो जी उठेगा। पिता ने उसी अवस्था में फूल के साथ कन्या के फोरे कर दिये थ्रीर उसे उसके साथ सुलाया। दे।पहर से वह कुमारी फूल को छाती से भिड़ाये ग्राधी रात तक वैसे ही सोती रही तब फूल की चेत ग्राया। उसने श्रॉखे खोली ग्रीर उस श्री की ग्रीर देखकर पूछा कि तू कीन है थीर यह क्या मामला है ? तब उसने विस्तारपूर्वक सब कथा कह सुनाई कि इस तरह से तुम मचेत दशा में मेरे पिता के गॉव खेरड़ी में झाये थे, उसने तुमकी पहिचाना थ्रीर कहा कि यह ते। फूल है, कदाचित् यह मर गया ते। पहले ही तो इसके साथ अनदन है और फिर विशेष हो जावेगो, लोग कहेंगे कि जैमला ने उसकी सेवा-शुश्रूषा नहीं की, जिससे फूल मर गया। जब बहुत प्रयत्न करने पर भी तुम हाश में न आये तब वैद्य ने कहा कि कोई षोड़शी कुम।रिका चार प्रहर तक इसका अपनी छातो से भिडाये रक्खे ते। यह जीवित रह सकता है अन्यथा नहीं। पिता ने

मुभी प्राज्ञा की, मैंने कहा कि जो मेरा विवाह इसके साथ कर दे तो मैं यह काम कर सकती हूँ नहीं तो दोष की भागी नहीं हो ऊँगी। श्रागे जैसा भाग्य में लिखा होगा वही होगा। मेरा विवाह किया धीर मैं तुमको अपने हृदय से लगाकर सोती हूँ, परमात्मा ने ख़ैर की, धापकी धायु शेष भी धौर मुक्ते यश आना था, इससे आप सचेत हो गये। यह वृत्तान्त सुनकर फूल बहुत प्रसन्न हुआ और शेष रात्रि रस-रंग में बिताई। इसी रात्रि की इसके गर्भ रह गया । प्रभात होते ही फूल श्रश्वारुढ होकर जाने लगा तब जैसला की बेटी बोली कि मैं आपसे गर्भवती हुई हूं, आप ता चले जायँगे थै।र कल लोग सुभे कलंकित करेगे, अतएव धाए कोई निशानी देते जाइए। फूल ने अपने पहनने की मुद्रिका उतारकर धे दी थ्रीर एक लिखत भी कर दिया। दो दिन फिर ठइरकर पीछे केलाकोट को प्रस्थान किया। अपनी पहली पटराशी धरा से भी वह बहुत प्यार रखता या सो घर पहुँचकर ग्रहीर-कन्या को भूल गया। ध्रवधि पूर्ण होने पर उसके पेट से लाखा ने जन्म लिया। अपने नाना के घर मे वह पत्तता रहा, आठ-दस वर्ष का हुआ तब एक दिन अपनी साता से पूछने लगा कि इस लोग कीन हैं, श्रीर मेरा पिता कीन है । माता बोली, बेटा तू इस घरती के धनी फूल का पुत्र है। लाखा ने कहा तो फिर हम यहाँ क्यों रहते हैं वहाँ क्यों नहीं चलते ? तब उसकी माता ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया। लाखा बोला-सुभने पिता की दी हुई निशानियाँ दे, मैं चनके पास जाऊँगा। माता ने वह लिखत और मुहिका दे दी। उनको लेकर लाखा केलाकोट पहुँचा, पिता से सिला, उसकी दी हुई वस्तु उसे दिखलाई तब फूल ने इर्षपूर्विक लाखा की अपने पास रक्खा। लाखा ता अवतारिक पुरुष था। वालक होने पर भी

बुद्धि-बल से राजा का सब काम वही करने लगा। फूल के दूसरा कोई पुत्र तो या नहीं इसिलए सब दार-मदार लाखा ही पर या। फूल प्राय: बांग बलोची की तरफ यागे में रहा करता धीर लाखा केलाकोट में काम चलाता था। वह रूप श्रीर गुर्ण का भी भंडार था। उसका रूप देखकर राखी वस का मने।भाव विकार की प्राप्त हुआ। एक बार राशी ने उसकी अपने महल से बुलाकर ग्रपनी दुष्ट वासना की उस पर प्रकट किया। लाखा ने उत्तर दिया कि तू तो मेरी माता है, मुक्तसे यह वचन कैसे कहती है ? सफते ऐसा कुकर्म कदापि नहीं होगा। रागी ने कोध में आकर कहा कि मैं फूल को लिखकर तुभी देश से निकलका दूँगी। लाखा ने निवेदन किया कि जो तेरी इच्छा हो सो कर, परंतु मुक्स ऐसी धाशा मत रख। राग्री ने पत्र लिखा थ्रीर एक साँड्नी-सवार के हाथ वह पत्र फूल के पास भेजा। कोई आवश्यक काम के होने पर ही साँड़नी सवार ग्राया करता या, इसलिए फूल ने उसे ग्राता देखकर यह स्राधा दोहा कहा—''कच्छ करीरै छंडियो कु देसड़ी कु सुता ।" उसके उत्तर में कासिद ने कहा—"लाखे। फूल महिलयाँ खिण देवर खिण पुत्त । ' धण ने यह समाचार कहलाये हैं। सुनते ही फूल की क्रोध आया। उसने अपने सर्दारों को लिखा कि मैंने लाखा को देश-निकाला दिया है सो उसे वहाँ से निकाल देना। जब यह बात लाखा पर विदित की गई तो वह बोला कि मेरे पिता की चतुर्थ ग्रवस्था (बुढ़ापा) है ग्रीर तुम मुभ्ते निकात्तते हो ग्रत-एव यह याद ग्लना कि जो किसी ने आकर सुभको ये शब्द कहे कि ''फूल मर गया" तो मैं उसकी जीम कटवा डालूँगा। कहकर लाखा अपने मामा के पास खेरडी चला गया। कुछ समय बीतने पर फूल की मृत्यु हुई थ्रीर रानी धण उसके साथ चिता पर चढ़कर जल मरी, परन्तु लाखा की यह समाचार पहुँचावे कैति। विना राजा के देश शून्य, तब सबने मिलकर यह निश्चय किया कि कोई ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे लाखा आवे, परन्तु जीम कटाने के भय से उसकी जाकर कहे कैति ? अंत मे सबकी यही सम्मति हुई कि डाही डोमनी को भेजो, वह जाकर उसकी कहेगी। तद्नुसार डाही भेजी गई। उसकी देखकर लाखा ने पीठ फेर ली और उसे लाख पसाव दिया। डोमनी वीणा (रवाव) बजाती थी। तंत्र की सँभालकर इसनं यह देहा गा सुनाया—

"फूल सुगंथी वाड़िया भाटी देख सिधाण। तो विन सूनी सिधड़ी वल लाखा महराण॥"

यह सुनते ही लाखा मुडकर सम्मुख हो बैठा श्रीर नेला—
"क्या फूल मर गया ?" डोमनी ने कहा कि ये शब्द ते। श्राप ही
के मुख से निकलते हैं। लाखा ने कहा तो मेरी जीभ कटाना
चाहिए, क्योंकि मेरी यही प्रतिज्ञा थी। पॉच भले श्रादमियो ने
सममा-बुमाकर एक सुवर्ण की जिह्वा बनवाई श्रीर उसे सात नार
काटकर प्रतिज्ञा पूर्ण की। छाद्दी को लाखा ने पान का वीड़ा दिया।
उसने उसे सीस पर चढ़ाकर सादर प्रहण किया। लाखा ने पूछा कि
इसका क्या कारण ? डोमनी ने श्रर्ज़ की—

"लख लाखा द्रह जाय, जो दीजै मुख बांकड़ै। पान कुटक्के रहि करें जो जीयें सो माय॥"

भ्रथित पहले ते। ग्रापने पीठ फेरकर लाख दिया, वह किस काम का श्रीर यह बोड़ा जो सम्मुख होकर बढ़शा से। लाख से भी बढ़कर है। फिर केलाकोट ग्राकर लाखा राजगही पर बैठा।

लाखा का पिता फूल वंगा के थाणे में रहता था से। लाखा ने भी वही रहना ठाना। अब पयान करने लगा ते। उसकी प्रिया सोढी राखी ने कहा कि ''प्रोतम ! आपके दर्शन विना मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा से। मुक्ते भी साथ ले चिलए 🕫 लाखा ने समकाया कि वहाँ तुम्हारा काम नहीं, वहाँ तो ग्राठ पहर दै। इ-भूप लगी रहती है। सीढ़ों ने अज़ की "ता आपके ओड़ने का एक पछेख़ा मुक्ते बिख्शए, मैं हर घड़ी उसके ही दर्शन कर यहाँ बैठी रहूँगी, ग्रीर इस मनभोलिये नामी डेम को यहाँ छोड़ जाइए, जी महल के नीचे खड़ा होकर प्रतिदिन भापका यश मुभे सुनाया करेगा जिसके श्रवण करने ही से मैं श्रपने मन की बहलाऊँगी।" लाखा ने कहा बहुत ग्रच्छा। ग्रब वह तो बांगार बिलोचीं के थाएं चल दिया, जहाँ उसकी रहते हुए पाँच-स्नात महीने ही गये, पीछे से पावस ऋतु आई, मेंह की भड़ लगो, विजली की चमक हुई, वादल गरजे। उस वक ग्राधी रात के समय में रागी सोही फरोखे मे ग्रान वैठी, उसके मन मे कामान्ति धवकी, नीचे डोम बैठा झलाप रहा था, **उसकी ऊपर बुलाया श्रीर उससे लपटकर पलंग पर जा सोई**। लाखा के पछेवड़े की नीचे विछा दे।नी रित-रंग सनाने लगे। फिर ती परस्पर प्रोति की गाँठ घुल गई।

एक दिन धर्ध रात्रि की लाखा जागा धीर लघुशंका के वासी होरे से बाहर ध्राया, उपर आकाश की धीर धाँख टठाकर देखा धीर यह दोहा कहा—

''किरती माथै ढल गई, हिरखी गई उलस्य। सुवै निचीती गोरड़ो, उर माथै दे हत्य।।''

लाखा के साथ एक बरसेड़ा मावल नामी राजपूत था। उसने वह देशहा सुना, बोला —राजने जो देशहा कहा वह इस तरह पर है—

"हिरणी मात्रे ढल गई, किरती गई उलत्य । नारी नरां सनाहियां, पड़े कड़ी फल इत्य ॥"

मावल ग्रीर लाखा के मध्य रात्रि की ऐसी वातचीत हुई। प्रभात को लाखा ने मावल से कहा कि एक वार मैं केलाकोट जाकर घर की सुधि खेना चाइता हूँ । उसने कहा—जो इच्छा। तुरंत सहाणी की बुलाकर पूछा कि कोई ऐसा अश्व घुड़साल में है जो संध्या तक केलाकोट पहुँचा दे। उसने उत्तर दिया कि हैं ते। बहुतेरे, परंतु उनकी ऐसी परीचा कभी की नहीं है। तब कहा कि ऊँट ला ! ऊँट चढ़ लाखा चला। केलाकीट इस ग्यारह कोस रहा होगा कि लाखा ने उस ऊँट पर छड़ा चलाई, जिसकी चेाट से करहा ( ऊँट ) वलवलाया। सोडी ने सोते हुए ही वह शब्द सुना थ्रीर कहने लगी—"भीगो करह करूकिया, रीगो मंभकरांह, फूलाणी कां वेटियो, उमाइड़े। घरांह।" होम की कहा कि लाखाजी धाये, मैं उनकी बोली सुनती हूँ। डोम बेला बंगा यहाँ से सा कोस दूर है, वह अभी कहाँ से आ सकते हैं ? इतना कहकर होनें। पोछे से। रहे। रात्रि एक प्रहर के लगभग गई थी तब लाखा आ पहुँचा थ्रीर उतरकर सीघा सेदिं के महल मे गया। वहाँ क्या देखता है कि सनबोलिया के साथ गलवाहीं किये सेहिं। सेति है। यह देखते ही उल्टे पाँव फिरकर लाखा दूसरी राखी के सहल मे जा साया। पाछ से ये दानां जागे। कहने लगे कि ठाकुर आये और उन्होंने अपनी दशा देख ली, तव डोम वहाँ से उठकर नीचे चला गया। प्रभात होते ही लाखा गोख मे आन बिराजा। होम को बुलाया धौर कहा अरे मैंने तुमको सेाढी दी और साथ ही सेाढी की भी कहला दिया कि मैंने तुम्ते डोम के हवाले किया है। तू जो कुछ ले सके लेकर अभी निकल जा! डोम ने यह दोहा कहा-

> 'चोर भलां ही धन हरै, सतपुरसां घर जार। दीठा देशसज पर हरै, लाखा सा दातार॥"

1

खोम तो सोढी को लेकर चला गया, फिर कई मास पीछे लाखा पाटण नगर में ज्याहने को आया। वहाँ वह डोम भी माँगने को गया या, सोढी साथ में थी। लाखा ने डोम की देखकर पूछा कि सोढी प्रसन्न ते। हैं ? "जी कुशतता है।" सोढी ने भी लाखा का दीदार किया ग्रीर उसका वह रूप ग्रीर रंगत देखकर मन में बड़ा पश्चात्ताप करने लगी श्रीर श्रन्न जल का त्याग कर दिया। यही प्रश्व लिया कि लाखा अपने हाथ से शूले ( कवाव ) बनाकर खिलावे तो खाना नहीं तो निराष्टार ही रहना। यह खबर खाखा को मिली। उसने चार सीख बनवाकर भेजी। उन्हें देखकर वह बोली कि ये शूले ते। लाखाजी की बनाई हुई नहीं हैं। तब ते। लाखा ने अपने हाथ से तैयार कर वस्त्र से ढक शुले उसके पास भेजीं। उस सीख की देखते ही सोढी ने पहचान लिया कि वह लाखा ही की बनाई हुई है और उसकी हाथ में लेते ही सोढी के प्राया मुक्त हो गये। दास ने पोछा जाकर खाखा को कहा कि महाराज ! सोढी मर गई। उसने अपने चार राजपूतें की भेजा, और उन्हें कहा कि कुछ ग्रगर-चंदन ले जाकर सोढी के शव की भस्म कर आस्रो।

# अठारहवाँ प्रकरण बान जाम जनह की

जाम ऊनड़ ने रेाहड़िया किव सांवल सुध की आठ कोड़ पसाव दिया जिसकी वार्ती यह है—

सांवल सुध कविराज लाखा फूलाखी के पास रहता था। लाखा बड़ा दातार था। एक बार जाम उत्तड़ (सिघ के स्त्रामी) के मन मे समाई कि किसी महापात्र की बड़ा दान देना चाहिए। तव उसने ( अपनी राजधानी ) सामाई में सांवल की वुलाया श्रीर उसका वड़ा ग्रादर-सत्कार किया। तीन या चार वार सांवल ऊनड़ के मुजरे को गया। जाम कहता है कि ''जस करे। ।'' तब सांबल लाखा के बलान करता, वह ऊनड़ के मन में भाते नहीं। चै। थे दिन जव कवि दर्बार मे आया तब फिर वही बात कही कि ''क्कुछ जस करे।।'' चारण ने कहा कि मैं लाखा का जस पढ़ता हूं, वह धापके तो सुहाता नहीं परंतु लाखा के जैसा दातार श्रीर कीन है ? ऊनड़ ने पूछा कि लाखा कैसा दानी है ? वह तो सुवर्ण का पुतला बॉटता है अर्थात् मृतक को घर मे रखता है, जिनसे सूतक लगता है, यदि वडा दानी है तो सारे सुवर्ण पुरुष की एक साथ ही क्यों नहीं किसी की दे देता ? सांवल बोला कि आप तो आऊठकोड दम्भणवार के स्वामी हैं, लाखा के पास इतना देश कहाँ हैं, वह तो सत तीलता है। यदि स्राप दातार हैं तो स्रपना सारा राज्य किसी को ज्यों नहीं दे देते ? उत्नड़ ने चारण की इस बात की दिल में रखकर अपने प्रधान की आज्ञा दी कि हम अमुक स्थान की अपने राजनीज सिंदित यात्रा करने जानेगे से। तैयारी करे। उसने सब प्रवन्ध कर दिया। तदुपरान्त ग्रुभ मुहूर्त दिखा जाम ने अपने सब सदिरि को बुलाकर दर्वार मरा और सांवल सुध किनराज को। डेरे से बुला अपने सिद्दासन पर विठा दिया और आऊठ लच सामई का महा-पसाव देकर आप गाड़े जुतवाकर समुद्र के बेट (द्वीप) कराडा में चला गया। गीत जाम कनड़ का—

''कीट दियण कीधो करणीगर, भण दातार कवीचैमाग।'' ''झाउठ लाख तणो छत्र ऊनड़ ते। विण कियहि न दीधे। त्याग।'' ''सी लाखांलग दान समिपयो, वांसी धातेहतणां वखाण।'' ''ते। जिम गह तखत वड़ त्यागी, सुकवि किही न किया सुरताण।'' ''सवा कोड़ लख आगै सुयणे पात्र भणावे महापसाव।'' ''खोमाऊदियो लाख।वत, सिंधतणो छत्र सामा राव।''

इस तरह श्राऊठ कोड़ सामई दान मे देकर जाम कनड़ समुद्र के पास बैठ में जा रहा श्रीर वहाँ ५०० गाँवी पर अपना श्रधिकार जमाया, परंतु इनमें उसकी साहबी का निर्वाह नहीं होता था। पास ही ३०० गाँव हुर्मुज़ के पट्टे के श्रा गये थे, बीच मे थोड़ा सा जल था। इन्हेंने विचारा कि यह (ऊनड़) निकट श्राया है सो मारक्तर धरती ले लेगा श्रीर कनड़ भी इसी विचार में था, परंतु वे ते। पहले ही से भयभीत हो अपना धन-माल नैकाश्री पर लाहकर हुर्मुज़ को चले गये श्रीर गाँव कनड़ के हाथ श्राये। इसके श्रतिरिक्त कुण्डले गुलाई के पर्गने के सुमरो के ७०० गाँव समुद्र पास के छीन लिये श्रीर सिध के निकट उसका महाराज्य हो गया। भुज की तरफ जलमार्ग से नौका द्वारा जाने मे तीन-चार दिन लगते थे। कुण्ड श्रीर गुलाई के पर्गने राव हमीर खंगारीत ने कनड़ के पास से लेकर भुज में मिला लिये। फिर श्रक्तवर बादशाह ने जाम को

मुसलमान वनाया सो अब तुर्क ही हैं। बड़े दातार हैं, कोई भी चारण चला जावे तो उसको पाँच महमूदी (चाँदी का सिका) दी जाती हैं। अब तक बड़ो साहवी है और आठ ना हजार मनुष्यों का थोक है। सिंघ के निकट गाँव के लोग उनको नियत कर देते हैं, राव खंगार और रावल जाम का युद्ध हुआ, जिसका गीत ईसर बारहट ने कहा—

''परानॉख पिडहार. पिड पर्चंग छोड़े परा, परापुड़ ऊपडे वेढ प्राभी।" ''राहिबै हर प्रवल हर धवल राहिवा मांभिये वाजिया श्राय मांभी।"

रावल ने नया नगर लिया तब हाजा ने हरधवल ( रावल के भाई) को मारा था, फिर जाते हुए हाजा को हरधवल के पुत्र जस्सा ने पीछा कर पकड़ा और उसे मारकर वाप का वैर लिया।

जाम सत्ता द्रीर श्रमीख़ान श्राज़मख़ां से जो युद्ध हुश्रा उसकी वार्ता—जब श्रकवर बादशाह ने श्राज़मख़ां को गुजरात की सूबे-दारी पर भेजा उस वक्त गिरनार में श्रमीख़ान गोरी राज करता था। जाम सत्ता का उसकी साथ मेल था। श्राज़मख़ां ने जाम को मिलाना चाहा। जाम ते। उसकी बातों में न श्राया श्रीर उसके प्रधान जैसा ने उनमें विरस करा दिया। फिर इघर से नवाब ने चढ़ाई की श्रीर उधर से जाम ने। श्राज़मख़ां की सेना १३०००, काठियों की ४०००, कालाश्रों की ४०००, जेठवें की ४०००, वाढेलों की ५०००, राव पंचायण की ५००० सेनाश्री। दस हज़ार सवारों से नया नगर से १२ कोस धवलहर में श्रा उतरा। पहले ते। बहुत सी कहा-सुनी हुई, परंतु जाम ने एक न सुनी, दे।नें सेनाएँ सुक़ावले पर धा जमों। श्रमीख़ान का एक चाकर काठीला हामा था, जिसके साथ जाम ने पहले कुछ बुरा बर्ताव किया था वह श्रीर श्रमीख़ान की सेना ते। युद्ध किये बिना ही सुड़ गई श्रीर दूसरा साथ भी फिरा।

जाम का प्रधान जैसा थ्रीर कुँवर अजा बड़ी वीरता के साथ काम ध्राये, भाई भतीजे भी मारे गये, मांजे अपने ६७ सैनिकों समेत खेत पड़े थ्रीर जाम के १८०० थोद्धा धराशायी हुए। ध्राज़मख़ां के भी ७०० मनुष्य सारे गये, परंतु खेत ध्राज़म के हाथ रहा। फिर उसने नयानगर जा लूटा। ग्रंत में जाम ने संधि कर ली, धोड़े ५ नज़र किये थ्रीर घोड़े १० सालो साल देने ठहराये। अब तो ६० घोड़े जाम प्रतिवर्ष देता है। गीत जाम सत्ता के—

"परीराख पतसाह बल बांह छाहमद पुरा, ध्रभंग लखधीर इम कियो ध्रागी।" "सतो मांगे नहीं घीर साहण समंद, सीर जामीर सूं बाध माँगै।" "श्रमी खंगार नह मुदाफर जगरै, हुन्रा प्रलगा विनै भाटकै हाथ।" "साह राखै सरह वीजा सरस, सूर यांगे सता वाय खमराथ।" "प्रादि लगी सरण साधार लाखाहि में, थलो सत साल इस भला भावो।" ''मांगी पतसाष्ट्र मां मांगू जुध मीरजां, ष्प्राव मैदान मैदान श्रावां।" ''पैसंता लार लाख दल पैठां. ढाल वालियां लोशां हेर।" "नियह फौज फाड़ नीसरतै, सतै घातिया पाखर सेर।" ''सता तथो। वढ लोप न सिकयो, लोपी नहीं लोहची लीह।"

"पैपंडर घररां पाडंते,
दरै गरा पिड़या तिया दी ह।"

"सता वीसदी कंवण संभारे,
सदीस कंवण वदै संग्राम।"

'पंच हज़ारी किता पाड़िया,
किता हज़ारी आया काम।"

"त्रिकुट अने हथणापुर तीजो,
घड़ा खुइलण एकण घाय।"

"इण निसपित असपित स् वड़ो,
रिण का छियो जु कांछी राय।"

गीत ग्राडा हहा ने कहा-

''तबल बाज गजराज, सकवंध अकवर तथां, रहाचिया मीर हालें रंढालें ।'' ''सतें आफालिया भला खुरसाय स्', काछ पंचाल सेराठा कालें ।'' ''सारसी पारसी सिधु रीसाइयां, गढिंद्या सेर नीसांय गुड़िया ।'' ''ग्रोतरा पाछमां लाखदल शावटें, जाम स्' कावली याट जुड़िया ।'' ''ढहें ढीचाल रत खाल खलकें घरा, जुड़े घड़ पड़ें भड़दड़ जढालें।'' ''सताविया अवर कुण साहस्' समवड़ें, पाधरे पैज मैदान पालें.'' ''जाम भोंकियो आजीज सोलेहवो, इसी की हुवो भाराय आगी।''

### ''कियो खल खट दलां काछ कालंबरां, बीररी वलै सरधोर वागै।''\*

ं सन् १४७३ ई० (सं० १६३० वि०) में गुजरात के सुलतान सुज़म्भर शाह तीसरे से श्रकबर पादशाह ने गुजरात ली । मुज़फ़्रर राजपीपले की तरफ़ भागा । सन् १४७७ मे पादशाही स्वेदार शहाबुद्दीन शहमद ने जुनागढ़ के श्रमीनखाँ पर चढ़ाई की, जाम सत्ता उसकी सहायता पर गया श्रीर दोनों ने मिळकर शहाबुद्दीन की परास्त किया। इस सहायता के बदले श्रमीनर्खा ने जीधपुर चूर और भींद के पर्गने जाम की दिये। सुज़क्फरशाह गुजराती राजपीपले से नयानगर श्राया श्रीर जाम से सहायता चाही। तिस पर सुगल स्वेदार श्रजीज़ के।का ने नयानगर था घेरा, जाम श्रपने द्सरे पुत्र जस्सा के। लेकर मुकाबले पर गया। घराेेेेेे के पास युद्ध हुआ, श्रमीनर्ला का वेटा दै। जतर्जा श्रीर काठी हामा खुमाण जाम की सहायता के। श्राये, भयंकर युद्ध हुआ। अंत में दीलतर्ज़ और काठी सर्दार जाम का साथ छोड़कर चले गये, इससे जाम की सेना हटी थीर वह भी राजधानी में भाग श्राया। जब पाटवी पुत्र श्रज्जा ने पिता का रखखेत से भागना सुना तो जोश में श्राकर युद्धस्थल का गया और कास श्राया । जस्सा ने जय देखा कि में श्रकेला शत्र से वाज़ी नहीं ले जा सकता, तब नगर की भागा। जाम ने ख़बने कुद्रम्ब की डेांगियों में चढ़कर रवाना कर दिया थीर आप पहाड़ीं में छिप रहा। मुसलमानीं ने तरार लिया ।

भागाजी जेठवा की राग्यी कछनवा ने मेर क्रीर रेवारियों की सेना एकत्रित कर इस श्रवसर की हाथ से न जाने दिया श्रीर राग्यपुर तक श्रपना इलाका पीछा नयानगर के श्रिधकार से निकाल लिया। छुन्न्या की राजधानी बनाकर श्रपने पुत्र खीमजी की गही पर विठा दिया।

श्रंत में जाम ने वादशाह से संधि कर खिराज देना स्वीकारा। ४६ वर्ष राज करके सं० १६६४ में जाम सत्ता ने संसार से कूच किया। (हिंद राजस्थान)

मैं यहाँ जाड़ेचों का थोड़ा सा प्राचीन हाल पाठकों के सम्मुख घरता हूँ। हिंद राजस्थान की गुजराती पुस्तक में ते। उसकी उत्पत्ति के विषय में ऐसा लेख है कि ''श्रीकृष्ण के पुत्र सांब ने मिसर देश के राजा बाणासुर के प्रधान कैामांड की कन्या से विवाह किया। उससे उच्छीक पैदा हुआ और उसे अपने नाना का राज्य मिला। उच्छीक से अठहत्तरनीं पीढ़ी में देवेंद्र के एक पुत्र नरपत ने गृज़नी के बादशाह फ़ीराज़शाह की मारकर वहाँ का राज लिया श्रीर जाम पदनी धारण की"। जाम शब्द के लिए विद्वानों ने भिन्न भिन्न कल्पनाएँ की हैं, परंतु आश्रय्य नहीं कि यह मरु भाषा का शब्द हैं।, जिसका श्रथं पिता का है और इसी का खीलिंगवाची नामण शब्द माता के बास्ते वेला जाता है।

जाड़ेचों में दो युख्य शाखें है। सम्मा श्रीर सूमरा। सम्माया सामेजा एक प्राचीन जाति है, वे ते। अपने की श्रीकृष्ण के पुत्र सांव के वंशज बतलाते हैं; कोई वन्हें नृह के पुत्र साम की संतान ठहराते, श्रीर कोई साम की सोम का अपअंश मानकर उन्हें चंद्रवंशी कहते हैं। सिंध की प्रशानी तवारीख़ तुहफ़तुलकिराम में किखा है कि काखा फ़ुलागी के पाते और कनड़ के बेरे का नाम लाला था, उसके एक पुत्र सम्मा के वंशज सम्मा कहत्ताये और सम्मा के पौत्र व रायधन के पुत्र सम्मा की संतान सिमजा प्रसिद्ध हुई। सिंध के दूसरे पुराने इतिहासों में तिला है, कि सम्मा श्रीर स्मरा अपने की हिंदू कहते हैं, गेामांस नहीं खाते, परंतु भैंसा खाते हैं। चांबे गैज़ेटियर जिल्द १ पृष्ट ६१ में लिखा है कि जाड़ेनों के रीति-रिवाज सुसलमानें से मिळते थे। सन् १८१८ ई॰ तक वे मुसलमानें का बनाया खाना खाते, जो चीज़ शाह के सुवाफ़िक़ हजाल है। उसकी काम में जाते, क़ुरान की शपय करते श्रीर मुसळमानां की श्रपनी बेटियाँ भी ब्याहते थे। श्रव हिंदुओं की रीति-भाति पर चलने लगे हैं। श्रव ता जाड़ेचें के संवंध प्रतिष्ठित राजपूत कुलों में होते है । यह भी एक कल्पना है कि सिकंदर श्राज्म ने जिस सांवस पर चढ़ाई की, वह सम्मा जाति का था और राजधानी उनकी सिंडिमन थी। कटिंश्रस उसका सावस निखता है, प्रोफेसर निज्सन् उसे संस्कृत का सिंधुमान वतलाते है थीर कोई उसे सहवास भी कहते हैं। जनरळ किनंदम का अनुमान है कि सिंधुवन का सिंडिमन हो गया है। कहते हैं कि सम्मा लागों ने मकली के पहाड़ पर सामूई का गढ़ बनाया और तगूरा-बाद का नगर बसाया। संभव है कि सन् ईसत्री की नत्रीं शतान्दी के लगभग ये लोग कच्छ की तरफ आये और चावडों से यह भूमि ली हो।

सूमरा श्रपने एक पुरुषा सूमरा के नाम सं प्रसिद्ध हुए। उनका राज पहले सिंध में था। तारीख़ मासूमी का कर्ता लिखता है कि जब श्रव्यंशेद सुलतान मसऊद गृज़नवी ( सन् १०४६-११ ई०) मेग-विलास में रत हुश्रा तो राजकाज ठीक न चलने से प्रजा बिगड़ बैठी। उसने सूमरा नामी एक श्रादमी के। सिंध का हाकिस दनाया था, जिसने साद ज़मींदार की बेटी से विवाह किया श्रीर उसके पेट से भूखगर पैदा हुश्रा। सूमरों की राजधानी महस्मद तूर नामी नगर था। सं० १४० में वि० से कुछ पूर्व तक सूमरा सिंध के स्वामी रहे किर सुलतान श्रलाडहीन ख़िलजी के सेनापित श्रलगृखा ने दूधा सूमरा के। पराजित किया, वह भागकर कच्छ की तरफ़ श्राया, मुसलमानों ने भी पीछा किया। कच्छ के राव इवरा सम्मा ने सूमरों के। सहायता देकर मुसलमानों से छढ़ाई खी, परंतु मारा गया।

सं० १४०० के लगभग सम्मा सिंध के खामी हुए थ्रार नगर ठट्टे में राज धानी स्वापित की। उस वक्त वे मुसलागन हो गये थे। जाम जनड़ दाविनथ के राजसमय में देहली के सुल्तान फीरोज़शाह तुग्लक ने तिंध पर चढ़ाई की, परंतु बहुत हानि उठाकर दो बार सुल्तान के। हट जाना पड़ा; तीसरी बार विजय प्राप्त हुई। सं० १४७७ वि० तक सम्भा सिंध के राजा रहे पीछे वेग-जार श्राईन ख़ान्दान के शाह हुसैन ने उनसे राज छीन लिया।

सुलतान शम्सुईन श्रक्तिमश या गोरीशाह के ,गुलाम कथाचा के सिंध फ़तह करने पर दूसरे सम्मा भी कच्छ की श्रेर श्राये। मोड़ के प्रश्न साद से फूल पैदा हुश्रा, जिसका वेटा प्रसिद्ध लाला फ़्लानी था जिसने कन्या-वध का नियम चलाया। लाला ने काठियों की निकालकर केराकेट में अपनी राजधानी बनाई। लाला के पुत्र पूरा के निस्संतान मरने पर उसकी रानी सिंध के सम्मा ख़ानदान में से जाम जाड़ा के वेटे लाला की गोद लाई, जिसके वंशज जाड़ेचा कहलाये।

सम्मा सामेजा श्रीर स्मरों में से मिन्न भिन्न पुरुषों के नाम से कई शाखाएँ चर्ली। जाम सम्मा के दंशन श्रपने की सम्मा या सामेजा कहते, जी जाड़ेचीं से बहुत पहले कद्दूल में शाकर बसे थे। केर, मनाई के वंश में हैं। जनड़ से, जो मनाई का माई था, चौथी पीढ़ी में जाम जाड़ा का बेट्टा छाखा हुआ जिसके वंशज ढांग कहलाये। उनमें वड़ी शाखाएँ श्रवड़ा, श्रामर, वाराच, भोजदे, ब्रहा हेदा, गाहड़, गजन, हेाटी, जाड़ा, जेसर, काया, कारेट, मोड़ व पायड़ श्रादि है। राव लाखा के बेटे रायधन के पुत्र गन्जन के दूसरे वेटे हाला ने कच्छ का दिल्लिए-पश्चिमी भाग लिया श्रीर हाला शाखा का मूल-पुरुप हुश्रा। जाम रावल ने सारे कच्छ पर श्रिधकार कर लिया था, परंतु राव खंगार ने उसे निकाल दिया श्रीर उसने काठियावाड़ में जेठवें का वहुतसा इलाका द्वा कर नया राज स्थापित किया, वह प्रदेश श्रव हालार नाम से प्रसिद्ध है। जाड़ेवों में तीन शाखाएँ हैं—सायब, रायब श्रीर खंगार।

# उन्नीसवाँ प्रकरण

#### सरवहिया यादव

सरवहिया पहले गिरनार के स्वामी थे। राव मंडलीक बड़ा रजपूत हुआ। वह बीस हज़ार सवारी का अधिपति था श्रीर उसके छोटे भाई का नाम जैसा था। कहते हैं कि राव मंडलीक नित्य एक नया तालाव वनवाता, गंगाजल से नहाता धीर गंगाजल का ही चारण रक्खा सुरताणिया उसका प्रोलपात बार-पान करता था। हट था, जिसकी स्त्री नागही चारणी देवी का अवतार थी। नागही को पुत्र खूंट का विवाह एक पश्चिनी छी के साथ हुआ था। उसका पुत्र नागार्जुन ष्रहमदावाद के वादशाह सहमूद वेगडा की याचने के लिये गया। बादशाह ने उसे लाभ ग्रीर लच्मी नाम की दो घोड़ियाँ दीं। नागार्जुन उनकी अपने घर लाया, जहाँ उनके ऊँचासरा श्रीर श्रमोलक नाम के दे। बछेरे उत्पन्न हुए। ये दे।ने। बड़े बड़े श्रश्व हो गये। राव मंडलीक ने उनकी प्रशंसा सुनी श्रीर चारण के पास से वे घोड़े मँगाये, परंतु चारण ने दिये नहीं, तब राव खर्य उन घोड़ीं को मॉगने के लिये चारण के घर श्राया, तेा भी चारण नट ही गया। कितनेक दिन पीछे रावका एक नाई नागही के गाँव गया हुआ था। उसके पास से नागही ने अपनी पुत्रवधू पिद्यनी के नाखून कटवाये थे। नाई ने पश्चिनी का बखान राव मंडलीक के पास जाकर किया। उसके रूप की प्रशंखा सुनकर राव इतना लुभाया कि उसे देखने के लिये नागही के गाँव जाने की तैयारी की। राव की राणी सीसे। दग्गी ने पति को बहुत समभाया ग्रीर मना किया, परंतु राव ने इसकी बात न सुनी-

दोहा—''चारण वड़ी खूंटियो, चक्रवत जेहै चाव। बालो बल वीसल धणो, मोदल रावे। राव ॥"

मंडलीक चारणी के घर आया! उसने भी अपनी छोटी सी कोठी में से सोरठ की सारी खेना की सीधा-सामान दिया। तब राव के चाकरों ने नागही के देवी सी होने की बात राव की सुनाई। उसने मानी नहीं थ्रीर अपनी हठ पकड़े रहा। फिर जिस बट वृत्त को नीचे राव बैठा था उस पर से रुधिर की वर्षा हुई तो भी वह न समका और नागही को जाकर कहा कि प्रपनी पुत्रवधू की मुभ्ते दिखला। चारणी भी शृंगार कराके बहू की सामने लो आई। वह देवरूपी थी, उसके पग पृथ्वी पर नहीं लगते थे। राव नै उसका हाथ पकड़ना चाहा, तब तो क्रोध में आकर देवी ने शाप दिया कि "तेरी बुद्धि भ्रब्ट हो गई है अतः तेरा गढ़ छूटेगा थ्रीर वह मैं तुकों को दूँगी। तु तुकों की सेवा करेगा, बड़ा कच्ट डठावेगा थ्रीर धूल चाटता फिरेगा।" ऐसा शाप सुनकर राव के चेहरे का रंग फीका हो गया, पीछा मलिन मुख अपने घर आया। पद्मिनी भो केदार में जा गली ग्रीर देवी ( उसकी सास ) बादशाह महमूद वेगड़ा के पास पहुँची और उससे कहा कि मैंने तुक्ते गढ़ गिरनार दिया। वादशाह ने कहा कि मुक्ते तेरी बात का विश्वास कैसे आवे ? देवी वोली कि तू जब प्रभात की सीता डठे इस वक्त तेरी पाग में से रंगीन चावल निकलें ता मेरी वात की सत्य जानना। प्रभात की चावल निकले। बादशाह ने चढ़ाई कर गढ़ गिरनार जा घेरा। मंडलीक पागल सा बन गया। गढ की ऋष्जियाँ उसने बादशाह के हाथ दीं श्रीर त्राप नीचे उतर श्राया। बादशाह ने राव की मुसलमान बनाया, गोमांस खिलाया धीर तुर्कों के साथ भोजन कराया। राव के एक हज़ार राजपूत शत्रु से लड़कर खेत पड़े । गढ़ विजय कर पठानें।

का थाना बिठाया और बादशाह पीछा राजधानी की श्राया। तत्-पश्चात् शाह वेगड़ा ते। शीघ ही मर गया, गिरनार के थानेवाले पठानों ने सइसूद को वेटे की वंदगी से सिर फोरा श्रीर सेरिठ पर श्रपना श्रधिकार जमा लिया। महमूद के पीछे गुजरात के सुल्तानी में ऐसा ज़बरदस्त कोई न हुछा। चार-पाँच पीढ़ो तक तो सोरठ पठानों के द्याथ में रही, फिर सं० १६२-६ कार्तिक सुदी १५ को ध्यकवर बादशाह ने गुजरात लिया; धौर उससे दस या १५ वर्ष उप-रांत नवाब आज़मख़ाँ वहाँ की सूवेदारी पर आया। उस वक्त गिरनार का स्वामी प्रमीरख़ान श्या धीर जास सत्ता के साथ उसकी मैत्री थी। श्राज़मख़ॉ ने गिरनार धौर नयानगर पर चढ़ाई की, युद्ध हुआ, जाम सत्ता व श्रमीरख़ाँ दोनों परास्त हुए। तव जाम ने भी उसका साथ छोड़ दिया धौर वह भागकर गिरनार आया। आज़मख़ाँ ने गढ़ की द्या घेरा। तीन वर्ष तक विश्रह चलता रहा धौर इसी असे में अमीरख़ान गढ़ रोहा में मर गया श्रीर उसका पुत्र टीके बैठा। डसने भ्रपने प्रधान से विगाड़ कर लिया तब प्रधान व राजपूत उससे विलग होकर प्राज़मख़ाँ से जा मिले प्रीर गढ़ प्राज़मख़ाँ के हाथ राव मंडलीक के चाकरों में ये राजपूत प्रच्छे थे—ध्रपर **डोडिया,** चावडा धीर र्चापा वाला ै।

<sup>(</sup>१) श्रमीख़ां (श्रमली नाम श्रमीरख़ां) तातारख़ां गोरी का पुत्र था, जिसे गुजरात के सुल्तान मुज़फ्फ़रशाह ने जूनागढ़ (गिरनार) का राज्य राव खंगार छुठे से लेकर सं० १६४२ के श्रासपास जागीर में दिया था।

<sup>(</sup>२) मुँहणोत नैणसी गिरनार के यादनों की सरविष्टया जिखता है, जो चूड़ासमा की एक शाखा है और चूड़ासमा यादनों की भड़ोच के स्वामी बतजाता है, जो पीछे धंधूके में ग्रासिये थे। जूनागढ़ गिरनार पर पहले चूड़ासमा यादनों का राज्य था श्रीर राज मंडलीक इसी वंश में हुआ। चूड़ासमा नाम पड़ने के जिये कई मिन्न मिन्न दंत-कथाएँ हैं, परंतु संभव ते।

सरविद्या जैसा की बात—राव मंडलीक पागल हुआ, तव उसके छोटे भाई जैसा ने देशोद्धार का मार अपने सिर पर लिया। देश के सारे राजपूर्तों को साथ लेकर पर्वतों में जा रहा श्रीर देश में

यह है कि इस वंश का प्रथम राजा रा गारिय सम्मा जाति का या श्रीर उसके दादा का नाम चूड्चंद्र था श्रत चूड़ के वंशज सम्मा चूड़ासमा कहलाये।

जूनागढ़ गिरनार के यादव राजाओं की प्रवंध-चिंतामणि के कर्जा मेरतंग ने श्रहीर (श्रामीर) लिखा है जो श्राहरिए के अंश के थे। वे फिर श्रहीर राजा भी कहळाते थे। चूड़ासमा की तीन मुख्य शाखाएँ हैं, जो काठिय।वाड़ के उस विभाग पर श्रव तक श्रधिकार रखती हैं, जिसकी उन्होंने पहले-पहळ लिया था। सरवहिया, रैजदास श्रीर वज। सरवहिया शत्रुंजय नदी के किनारे कँडसरवैया श्रीर बालाक में, रैजदास, जूनागढ़ के राजा मंडलीक के वंश के समुद्र किनारे चेारवाड़ में थोड़े से हैं; बज जीपर पहाड़ श्रीर समुद्र के बीच के प्रदेश मे रहते हैं।

#### चूहासमा राजाश्रों की वंशावली

(जूनागढ़ के दीवान श्रमरजी रगाछोड़जी की तवारी ख़ से ) रा दयाल ( बास ) चूड़ाचंद्र के पौत्र रा गारिया से तीसरी पीड़ी ने हुआ ..

रा नवधया—

,, खंगार--

., ६१६ अग्रहिलवाड़े के राजा ने मारा।

,, मूलराज-

,, ६५२

.. जंखरा*-*--

,, 857

,, नवघण दूसरा

3008

,, मंडलीक—जब सुलतान महसूद ग़ज़नवी ने सेाम-नाथ पर चढ़ाई की तब मंडलीक गुजरात के सेालंकी राजा मीमदेव प्रथम के साथ सुलतान से जड़ा था— ,, १०४७ बड़ा बिगाड़ करने लगा। गढ़ गिरनार में (गुजरात के) बादशाह का बड़ा थाना था थीर दूसरे भी कई थाने स्थल स्थल पर नियत कर रक्खे थे तथापि उपद्रव न मिटा। बादशाह (महमूद बेगड़ा) ने कई उपाय किये। राहु की तरह पीछे पड़ रहा था तो भी जैसा हाथ महीं ग्राता था। उस वक्त किसी ने बादशाह की कहा कि चारण

```
रा हमीरदेव--
                   सं० १०६५
, विजयपाल —
                    ,, 9905
                    ,, १९६२ सिद्धराज जयसिंह ने मारा।
,, नवध्य तीसरा—
,, मंडलीक दूसरा—
                   ,, ११८४
,, आछणसी—
                    ,, 1184
, धनेश-
                    3056
,, नवध्या चैाथा—
                    ,, १२१४
,, खंगार दूसरा---
                   ,, १२२४
 " मंडलीक तीसरा— " १२७० गिरनार पर नेसिनाथ का मंदिर
                             वनवाया ।
 ., महीपाल या कैवाट— ,, १३०२
 ,, र्खगार तीसरा— " १३३६सेामनाथ के मंदिर की मरम्मत कराई।
 ,, जयसिंहदेव—
                    ,, १३६०
 ,, सुगत या मेाकलसिंह-,, १४०२
                     , 989R
 ,, मधुपत---
 .. मंडलीक चैाथा---
                    ,, 3823
 , मेलग (मंडलीक का भाई)१४४६
 , जयसिंह देव--
                ,, १४६८
 ,, खंगार चैाया- ., १४८६
    सुल्तान भ्रहमद्शाह
    गुजर।ती ने जुनागढ़ लुटा
  " मंडलीक पांचर्यां— "१४८६
    सुलतान महमूद वेगड़ा ने
    सं० १४२८ में गिरनार लिया
```

बीरधवल लांमिड्या, जो वादशाही राज में रहता है, जैसा का वड़ा छुपापात्र है। वह बड़ा कवीरवर है और उसके कघन को सरविहया मानता है। यदि उसके कुटुंब कबीलों को कैद किया जावे और उसको कहा जावे कि जो तू जैसा को लावे ते। ये वंदी छूट सकते हैं तो वह जहाँ ग्राप चाहेंगे वहाँ जैसा को ले ग्रावेगा। वादशाह ने चारण के सव परिवार को कैद करा लिया। चारण वादशाह के

```
रा भूपत
                     सं० १४२६
., खंगार पचिवा---
                      ., १४६०
,, नवघण-
                      ,, १४५१
, श्रीसि ह—
                      ,, 3€0=
,, खंगार छठा—
                      ,, १६४२
  सुळतान मुज़फ्फ़रशाह
  गुजराती ने तानारखाँ
  गोरी के वेटे असीरखां के।
   जुनागढ़ जागीर मे दिया।
       ( इस दंश के शिलालेखों में दी हुई नामावली )
मंडलीक ( श्रमरती की दंशावली का मंडलीक तीसरा )
नवघरा
महीपाल
खंशार
जयसि ह
मुक्तसिंह या मोकलसिंह सं० १४४१ मे विद्यमान था।
मंडलीक दूसरा
मेलिग
जयसिंह सं० १४७३ से विद्यसान था।
महीपाल
मंडलीक तीसरा-इसका विवाह मेवाड़ के महाराणा कुम्भा की पुत्री
रमाबाई के साथ हुआ था।
```

पास पहुँचा, बहुत सा धन देने को कहा, परंतु उसकी अर्ज़ क़बूल न हुई। उत्तर मिला कि चाहे तू कितना ही धन दे, परंतु द्रव्य से तेरा कुटुंव नहीं छूट सकता, वे ते। तभी छीड़े जावेंगे जब तू सर-विद्या जैसा की यहाँ लावेगा। चारण ने बहुत सा उज्ज किया परंतु बादशाह ने एक न सुनी, यही टेक पकड़ी कि एक वार जैसा को श्रांखों दिखला दे। लाचार चारण जैसा के पास गया श्रीर उसको सारी इकीकत सुनाई। जैसा वाला भली वात है, यदि मेरे चलने से तुम्हारा कुटुंब छूटता हो तो मैं तैयार हूँ। एक बड़े ध्रश्व पर आरूढ़ हो। वह चारण के साथ हो लिया थ्रीर प्रहमदाबाद की एक बाड़ी में ध्रा उतरा। चारग्र की कहा कि तू जाकर वाद-शाह को खबर दे! बादशाह ऐसे समाचार सुनकर हर्षित हुआ, भीर नक़ीव द्वारा अपनी सेना को एकत्रित करा खयं चढ़ा भीर बाड़ी को जा घेरा। साथवालों को ग्राज्ञा दी कि सब सावधान रहें, जिसकी भ्रनी में होकर जैसा निकल जावेगा वह मारा जावेगा। चारण वीरधवल को कहा कि वाड़ी में जाकर जैसा की वाहर ला। चारण गया, देखता क्या है कि सरविहया सुख की नींद में से। रहा है तब चारम ने यह दोहा पढ़ा---

> ''सूतो नींद निसांग, सुगी नहीं सुरतागरा। जैसा ययो अजाग, कैफूटा कनवाट उत ॥'

सरविहया जागा, श्रॉखें छाँटीं, घोड़े का तंग कसकर उपर सवार हुआ श्रीर वाग के बीच में श्रा खड़ा हुआ। चारण ने सारा वृत्तांत उसको कह सुनाया। सम्मुख श्राकर जैसा ने चारण से पूछा कि बतला बादशाह कीन सा है ? उसने कहा कि वह जो हाथी पर चढ़ा हुआ है। जैसा ने फिर कहा कि तू निकट जाकर शाह की मुभी बता दे श्रीर उससे श्रपना बंदी छुड़ाने की बातचीत कर। चारण ने वादशाह के पास जाकर अर्ज़ की कि वह जैसा हाज़िर है,
में अपने वचन के अनुसार उसे ले प्राया हूं, अब आप मेरे सनुष्यों
की मुक्त की जिए। वादशाह ने उनकी छोड़ देने की आहा दी।
उस वक्त सब जैसा की ओर देख रहे थे कि सरवहिये ने घोड़े की
एड़ देकर वादशाह के हाथी की तरफ़ उड़ाया। उसके पाँच गजराज
के दंत-शूलों पर जाकर टिके थे कि जैसा ने वादशाह की कमर पर
हाथ पटका। वादशाह ने हैं। दे की पकड़ लिया। जैसा शाह की
कमर से कटार लेकर पीछा उड़ा और अछूता निकल गया। सब
देखते ही रह गये, कोई भी उस पर शखा न चला सका! उस वक्त

''श्रो जो जैसे जाय, पाड़ नहीं पतसाहरै। श्रायो डंडल माय, सरविहयो सुरतायरै।'' ह से जैसा निकल गया श्रीर वादशाह ने चारय के इंडीकेन ... छोड़ दिया। डसने अपने जीते जी धरती में शांति न होने दी। डसके पीछे बीजा भी अञ्छा राजपूत हुआ, खृब दै।ड़े लगाये, परंतु जैसा के समान नहीं।

# बीसवाँ प्रकरण

#### भाटी

(भाटियों का राज्य भ्रभी जेसलमेर में है,) जेसलमेर की हकी-कत विट्ठलदास की लिखाई हुई—

जेसलमेर से खडाल दस कास है; कणवण देवाडावाला और पोला है; इताख कोट जेसलमेर से कीस ४०, कीर हूंगर से कीस ५०, खडाले में इतने गांव हैं—सीरड़ खालने की, सीवलसर ब्राह्मणों का, खालसा रु० ४०००) का है। टेहिया, डांवर नेहड़ाई, हाबुर, मुंगाह, सपहर, देवा, सीतहल, लवीह, भरा, हुजासी, मायथी, ध्राकुवाई, त्रणाट, बांधड़ो, सापलो, महाऊ, सजहाऊ, खारी, घंटियालो, हेजसंस, थ्रासी, कोल, घोड़ाहड़ी, हडेल, फलीडी, देरासर, तलुसर। \ इतने गाँव जेसलमेर के पूर्व में हैं। वासणीपी, जैराइत, डाभला, धाकल, पछवालों, तई अईतरा, मोकलाइत, जैसु राखरा, जिगया, चाहडु, ष्प्राहप, छोड़ो, ष्प्रासयी कोनीट, बालो, वहाली, कोट्रेड़ी, भंभीरा, ष्पासलोई, बीभोता, बसाड़, गोर्यंद, सांवत सी का गाँव हैंकड़, खुइड़ी, मालागड़ो, कांगाक, क्वंञाक, खत्रियाली, ग्राहाली, टोवरीयाली, खडोरां का गाँव, वालों का गाँव, भावरी, रावतखर, लाखेला, गोही, काछो, ब्रह्मसर, काणावद, कीलाईंगर, खवास का गाँव, जिजियाकी, भादासर, रबीरा, गजिया, हेकल, तेजसी का गाँव बापासर, सोमनेवो, ग्ररजणियारी, यहिघायबुजैरा, खडीऊनाव जेसलमेर से कोस पॉच पश्चिम में; काक नदी का जल श्रावे, कीटडा छही टया के पहाड़ी का जल भावे जिससे भरे। चारें स्रोर पहाड़ श्रीर बीच में ऊड़ाई है। कीस

तीन को घेरे में जल भर जाता, तब इस पंद्रह बाँस पानी चढ़ धाता है। पानी निकलने की जगह में काठे गेहूँ का वीज १५००० बोया जाता जो साठे (साठ दिनों में) पक जाते। बीज के जितना भोग आता है, और भी लागतें बहुतेरी हैं। पानी कम होने पर ४०० बेरियाँ (छोटे कूवें) मीठे जल की होतीं जिन पर (जिनके जल से) छोतरे (साग निशेष), गेहूँ, साग, भाजी आदि पैदा हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त चने, मूँग, ज्वार, गन्ना इत्यादि भी होते हैं। इस भील पर नाहाणों के १२ गाँव हैं—हिस्से ५ डोडवाड़ (डेड़ा), कूंता (भोग कूंते से पाँचवा भाग) लिया जाता गाँव—खीवा, शुलाया, वोघरी, दमोदर, नोभिया, गलापड़ी, सेलावट, कुंभार का कोट, जीगिया, निनरिया, जालिया, घामट।

मुहार के खडीय की भीज जेसलमेर से छ: सात कीस दिचया बड़ी जगह है, ध्रासपास की पहाड़ियों का जल ध्राने से एक कीस में पानी भर जाता, इसमें भी ५००० गेहूँ का बीज बीया जाता है। इतना ही भोग ध्रा जाता। पानी सूखने पर थाह में कई वेरियाँ बनी हुई हैं, जिनमें से बीस या पचीस तो पक्षी वँधी हुई हैं। जल उनका मीठा, उन पर छोतरें, साग, भाजी, ईख पैदा होते हैं। यह भी बड़े हासिल का स्थान है। उस भील पर ब्राह्मणों के तीन गाँव हैं—गोरहरा, भांभोरा, सियलारा; छुद्रवों का सीयल, पँचार छुद्रवा की प्रजा की नाई भोग देते हैं। मुहार पहले रावल भीम के समय में भीखासी मालदेवात के था पीछे रावल मनेाहरदास के समय में मान खीमावत को पट्टे में दी गई।

राणा चांपा के पोछे जेखलमेर में जो रावल गद्दी पर वैठा उसने फोटड़े से इतने गाँव लेकर जेसलमेर में मिलाये—मांडाही, वीजोराही, फोड़ीवास, रिड़ी, पेथोड़ाई, सीतहड़ाई, भूवा, धनवा, श्रोला, वापणा- सर, जालेली, खांगरी, साँगया, सोलियाई, पीपलवा, नेगरड़ा, भागी-नड़ा, खोडा, धारम, चोचरा, जानरा धीर काणासर।

जेसलमेर से ७० कोस सोढों का ऊमर (श्रमर) कोट है जिसके श्राधेट कोस ३५ दागजाल में जेसलमेर श्रीर ऊमर कोट की सीमा मिलती है; वहाँ पास गाँव एक भाँमेरा कोस १८ भूणकामली का वतन है। गाँव दहोस्रतीय भाटी सत्ता का जेसलमेर से कोस २२; गाँव फूलिया भाटी मेहाजल का जेसलमेर से कोस ३०, उससे ५ कोस श्रागे दागजाल है।

मुंहता लक्खा ने सं० १७०० माव बदि र का मेड़ते के मुकाम जेसलमेर का हाल लिखाया—माल की वुषाई; कस्वे में महाजनें के वर प्रति द्रगायी (ताँबे का सिका) जगती है। महाजनी के घर २५०० से ५००) वसूल होते। उन अढ़ाई हजार में से १५०० घर श्रीसवाल श्रीर ५०० महेसरी हैं। दिवाली होली की पावन रु० ५००) गुड के। मंगलीक का पेशकश (नज़राना) इस तरह पर है-ह० १५०००) सब देश के खालसे के राजपूत सुसल्लमानीं से आते; देशवाली लोगों से जिजिया श्रीर बाव (दण्डवराड़ ?) के रु० ४०००); ह० २०००) दाग्र (सायर) व तुलावट को दाग्र मे चलते हुए एक कॅट तेाल २० का मन श्रीर रेशम के रु० ३५); माजीव रु० ५); घृत कः प्राः हिहारा कः प्राः नारियल कः प्राः कई कः प्राः मीम कः ही; फिटकड़ी रु० ४); लाख लोवड़ो रु० ६); किराने का ऊँट रु० ३); बीकानेर के देश से आने ता चलते हुए के ॥) लगें; घोड़ों की कारवान चलती हुई फ़ी घोड़ा ४) लिये जाते। इन सब के रू० १५०००) स्राते हैं। करने में जो चीज़ विके, उसकी तुलावट विक्री एक मन भर वस्तु पर एक सेर, धौर रु॰ ४०) पीरेाज़ी पर १) लगता, जिसके ५०००) रु॰ म्राते हैं। टकसाल ब्याज में है वह पहले ४ या फिर ८ हुआ जिसके

रू० २०००) फुटकर पाठ १, खत्रो, कसाई, तंत्राकू ग्रादि के रू० १०००); खारी, गुगाल, नमक आदि ऐसी जिस ४ या ५ के रू० ८०००); वेड़ रु० २०००) १०००) = ४०००) रु०। गौर्वो का हासिल ३१०००); ब्राह्मणी गाँव ६० या ३० हैं जो एक मन का हेद मन भाग देते हैं, श्रावणु फसल का भोग २०००, श्रीर कतालू का भाग एक मन का हेढ़ मन लिया जाता जिसका १००० प्राता है। देशवाल लोगों के गाँवों में बहुत से राजपूर्ता की जागीर में हैं जिनके एवज़ वे चाकरी देते हैं। जीड़ नाचणा जेसलमेर से २ कोस, पूर्व की तरफ़ एक कोस, घासकरड़; एहेलरा जेसलमेर से कोस २ दिचण जाससैवण श्रीर दो कोस के बीच में खरगा है, लुद्र ने के पास घेड़ा घ्रावड़ो बाँकी जगह है। मुहारादासी जेसलमेर के कीस १६ खडाला में। आखणी कीट गाँव से २ कीस, घाससैवयः; त्राह्मणो गाँव कोटड़े की तरफ़ पश्चिम में जेसलमेर से परे हैं। बोमोलाई, सीउइलाई, कोडियावास, मांहिडिहाई, पेयड़ाई, ऊना, रीडिया, वाम्तनाइया, घनुवा, जुचकटा, जोतापुड़ो, लाणेला, खंडार की तरफ़ जेसलमेर से पश्चिम; नेस्राणा, गुलिया, कुत्तवर, चंदेरिया का गाँव । खेतपालिया का टीबी, देवा, नेहड़ाई, टेइया, भानिया, ्र जानड़, पोटलिया, पूर्व में जेस समेर से पे हकरण की तरफ़ वासणापी, ध्रासनी कोट कोस १२।

रतन् गोकुळ (चारण) की लिखाई हुई भाटियों की वंशावळी— ध्रादि-१-श्रीनारायण, २-कमळ,३-ब्रह्मा, ४-ध्रित्र, ५-स्रोम, ६-ब्रुध, ७-पुरुरवा, ८-प्राग, ६-परिध्राइत, १०-निर्जोष, ११-राजा जजात ( ययाति ), १२-राजा जदु, १३-जादम ( यादव ), १४-धहस्रार्जुन, १५-स्रसेन, १६-ब्रसुदेव, १७-श्रोकृष्ण, १८-प्रदुम्न ध्रीर सांब, १६-श्रनिषद्ध, २०-वज्रनाम, २१-प्रेतारथ, २२-क्विर, २३-पद्म- श्रृषि, २४-गीतम २५-सहजसेन, २६-जैतसेन, २७-ग्रांधिंब, ६८-राजा शालिवाइन (के पुत्रों से) बोटी ग्रीर खोटी शाला चली जो वाल डी हवाणे के पत्स है। २६-भाटी ग्रीर राजा रसाल दोनी भाई थे। २०-वच्छराह, ३१-विजयराव, ३२-मंभ्रमराव, ३३-मंगल राव, ३४-के हर बड़ा जिसने के हरे र बसाया, ३५-तणं जिसने तंणोट बसाया। ३६-विजयराव चूड़ाला के हर का पुत्र, ३७-देवराज जिसने देरावर बसाया, ३८-मुंध, ३८-चळू के वंशज ग्रणधामाटी वापाराव के पाहू माटी, सिंघराव, दुसाम, जेसल, रावल दुसाम का, इसका भाई देसल (दूसरी वंशावली मे वैजल नाम दिया है) जिसके वंशज श्रभोहरियामाटी, श्रभोहर विठांडा (भटिडा १) के पास है। माटी देशल खान पीरोज़शाह (तुगलक़) का मामा (इसी शाला मे था)। र रावल शालिवाहन, रावल का ल्हण जेसल का जिसके वंशज डामलेवाल बनरमाटी ग्रीर भेंसड़े व वासणपीवाले। रावल वंशज डामलेवाल बनरमाटी ग्रीर भेंसड़े व वासणपीवाले। रावल

<sup>∴</sup> तारीख पृरिश्ज्याही वा रचिता शमरा शीराज अप्रीफ़ लिखता है कि तुग्रक वादशाह के माई सिपहसाछार रज्ञव ने, जो देपालपुर का सूबे-दार था, किसी हिन्दू राजा की बेटी से विवाह करना चाहा। सुना कि रख-मळ भाटी की बेटी दड़ी खूबस्रत है तो उसने रखमळ से मिगी। परन्तु उसने मंजूर न किया। तिसपर मुसळमानों की फीज भाटियों के हळाके में पहुँची और प्रजा को लूटने लगी। खोग तझ आकर रखमळ के पास आमे और उनका तुरा हाळ देखकर रखमल की माता रोने लगी। बेटी ने रोने का कारख पूछा और जब सुना कि यह सब कष्ट उसी के निमित्त है। रहा है तो माता से कहा कि मुक्ते क्यों नहीं टे देते। ऐसा ही जानना कि एक छड़की को तुर्क खेगये। रखमल ने उसे रज्जब के पास मेज दी, नाम उसका सुळताना कहवानू रखा गया और उसी के पेट से फीरोजशाह तुग्लक पैदा हुआ।

चाचग दे, तेजसी राव कालड़ का, रावल कर्य, रावल जैतसी वड़ा, रावल मूलराज, राया रत्नसी जैतसी का, रावल देवराज मूलराज का, रावल घड़सी रत्नसी का, रावल केहर देवराज का, रावल लदमय केहर का, रावल वैरसी लद्मय का, रावल चाचग दे वैरसी का, ऊमरकीट के सीडों ने मारा, रावल देवीदास चाचग का, रावल जैतसी, रावल लूयकर्य, रावल मालदेव, रावल हरराज, भवानीदास, सिव, रावल हरराज, रावल भीम, रावल करयायमल, अर्जुन, भाखरसी, सुरताय, रावल मनोहरदास कलावत।

भाटी छात्राला कहलावें जिसका कारण आहा महेशहास ने सं० १७०६ फालगुण शुद्धि १५ को यह बतलाया—प्रथम ते। कोई रावल पाट बैठे तब छत्र अपने बारहटें के ऊपर धरावे अर्थात् छत्र का दान देने से छात्राला कहलाते। दूखरी जनश्रुति यह भी है कि दिल्जी में छत्र, गुजनी में छत्र, श्रीर भारत में जेसलमेर छत्र है।\*

(दूसरी वंशावली)—भाटो सेामवंशी हैं, हरिवंश पुराय में इनकी उत्पत्ति ऐसे लिखो है कि श्रीकृष्ण के पुत्र प्रयुष्त्र की संतान भाटो हैं जो उनके गुण गीतों में कहा जाता है। सुत्र, नयानगर के स्वामी जाड़ेचा साम कहलाते क्योंकि सुना जाता है कि वे श्रीकृष्ण के पुत्र सांव की संतान हैं। प्रथम राजा यदु से पीढ़ियाँ कही जातीं इसलिए ये यादव प्रसिद्ध हुए। प्रयुष्त्र के पीछे भाटी हुआ जिसका वंश भाटो कहनाया। मथुरा छूटने पर कई दिनों तक भाटी लक्खो जंगल में गुढ़ा बाँधकर रहे, जहाँ अब मटनेर हैं, जो पीछे से वहाँ

<sup>ः</sup> भाटिये। के नौ गढ़ कहलाते हैं — जेसळमेर, पंगल, वीक्सपुर, वरसळ-पुर, मम्मण, बाहण, मारोठ, देवरावर आसणीकीट, श्रीर केहरोर।

श्राबाद हुआ श्रीर भाटियों के कारण से उसका नाम भटनेर पड़ा।
भुज नयानगर के जाड़ेचें की शाखा—सरविद्या जूनागढ़ के स्वामी,
चूड़ासमा भडेंच के स्वामी श्रव धंघूका के परगने में प्रासिये हैं; यादव
वाधार करोलीवाले वज्रनाभ की संतान हैं।

मंगलराव मभ्रमराव के पुत्र से—जिसको ऊपर तेतीसवां पीढ़ों में बतलाया है, यहाँ वर्धन आरंभ किया जाता है। मंगलराव के पुत्र—१-नरसिंह, जिसका बेटा राखा राजपाल केल्योंवाली खरड़ का स्वामी था। (इस शाखा का वर्धन आगे किया जावेगा)। २-केहर, जिसने अपने नाम पर सिंध में नया शहर केहरीर बसाया।

३-तणुं, केहर का पुत्र, वड़ा राजपूत हुआ, और अपने नाम पर उसने खाडेाल में तणोटगढ़ बनवाया। फिर घरोड़ भक्खर की सेना ने उस पर चढ़ाई की जिसके साथ युद्ध करके तणुं काम आया। तणुं के पुत्र—विजयराव चूड़ाला, और जैतुंग।

४-विजयराव चूड़ाला—वड़ा वीर राजपूत हुम्रा, उसकी ठक्कराई पहले ते। बहुत अञ्छी थी, फिर सिंघ से उस पर सेना माई। विजय-राव देवी का बड़ा भक्त था। माता से इच्छा की कि यदि यह सेना मुमसे परास्त होकर पीठ दिखावे तें। में तुरंत प्रपना मस्तक तेरे भेट करूँगा। यह बात उसने मन ही मन में रक्खी किसी से कही नहीं। जब शत्रु-दल से युद्ध हुम्रा ते। देवी रथ पर चढ़कर राव की सहायता की माई श्रीर विजयराव ने विजय पाई, मुगल भागे, (विजयराव के समय मे ते। मुगलों का होना संभव नहीं परंतु पीछे से ज्यात खिखनेवालों ने मुसलमानों के वास्ते मुगल शब्द ही का प्रयोग किया है)। घर पर म्राकर पर्धरात्र को राव मकेला देवी के मंदिर में गया, हाथ पाँच पखाल, अपनी क्रपाण खीच कर कमल पूजा के वास्ते धपनी गईन पर धरी कि देवी बोली ''नहीं!

नहीं !!'' राव ने जाना कि पीछे कोई मनुष्य ग्राया है इसलिए उसने खड़ इटा लिया। इधर उधर दृष्टि फेंककर फिर गला काटने को उद्यत हुआ, तव देवी ने साचात् होकर कहा कि "विजयराव तू कमल पूजा मत कर! हमने तेरी पूजा मान ली। तिसपर भी वह तो सिर उतारने ही लगा तव देवी ने फिर कहा कि ऐसा मत कर! मैंने तुभी बल्गा और चमा किया। तव राव वोला कि माताजी, ऐसे ते। मैं टलने का नहीं। देवी ने भ्रपने हाथ की सेाने की चूड़ डतारकर विजयराव के हाथ में पहना दी भीर उसे घर भेजा। उस चूड़ के हाथ में रहने से ही वह चूड़ाला (चूड़वाला) कहलाया। विजयराव खाडाल में रहता था धीर केंच देरावर में वरिद्वाहा राजपूर्ती का, जो परमारों में मिलते हैं, अधिकार या। भाटी वरिहाहों का सदा विगाड़ किया करते इससे वे मन में उनसे पूरी' शत्रुता रखते थे। वरिहाहीं ने विचारा कि ऐसे तो हम इनसे जीत सकते नहीं कुछ छल करना चाहिए। यह निरचय कर उन्होंने ( संबंध के ) नारियल विजयराव के पास भेजे। राव ने स्वयं ता नारियल लिये नहीं, परंतु धपने ५ वर्ष के पुत्र देवराज की किला-कर उसका संबंध स्थिर कर लग्न दिन भी नियत कर दिया। धाप ध्रपने बालक पुत्र को ज्याहने गया। विवाह हो गया, दूसरे दिन दावत की गई, राव के साथ के सब धादमी आये। तब वरिहाहीं ने चूक करके ७५० साधियों समेत विजयराय की मार हाला। उस वक्त देवराज की धाय ढाही ने देवराज की पुरे।हित लुगा के सुपुर्द कर कहा कि तेरे पास एक बहुत तेज चलनेवाली साँढ़ है अतः उस पर सवार कराके तू अपने स्वामी को ले भाग और उसके प्राय बचा। लूणा ने वैसा ही किया। पीछे बरिहाहीं ने डेरे में देवराज को बहुतेरा हूँ दा परंतु पता न लगा। तब किसी ने कहा कि खेरज

देखें।, कोई उसे लेकर ते। नहीं चला गया है। मार्ग में सांढ के पाँव दिखे, उन्हीं खेाजों से कितने एक भादिमयों ने पीछा किया परंतु सांढ कब हाथ धानेवाला था। पुरोहित लूगा का घर पेकिन्है या जहाँ देवराजसिहत वह कुशलतापूर्वेक पहुँच गया। वरिहाहे भी वहीं म्रा पहुँचे, धौर लूगा के पुत्र रतना से पूछा कि क्या तुम देवराज को लाये हो ? लूणा ने कहा इस ते। किसी को लाये नहीं धीर जो तुमको वहम हो तो हमारा घर देख लो। उन्होंने फिर-फिराकर सारे गाँव के बालकों को देखा। उनमें देवराज भी नज़र आया, जो अज-नवी सा दिखता था। पूछा कि यह लड़का कै।न है। ब्राह्मण वीला कि यह मेरा पुत्र है। वरिहाहे बोले कि यदि तेरा पुत्र पैात्र है ते। तुम शामिल बैठकर भोजन करे। तब इमकी विश्वास छावे। लूगा आप ते। शामिल न बैठा, परंतु अपने वड़े पुत्र रतनू की देवराज के साथ बिठाकर खाना खिलाया। यह देखकर वरिहाहे लीट गये धीर देवराज वच गया। लूणा की जाति के बाहाणों ने रतनू की जातिच्युत किया। तव वह योगी वनकर सेारठ में चला गया, वहाँ लूखोत नामी बाह्यणों की जाति चलाकर वसुदेव के सिद्दयली गाँव में रहने लगा।

देवराज बड़ा हुआ, धीर तुर्कों की सेवा में रहा। एक वार उस गाँव का एक साँगी नाम रैवारी वरिहाहों के गाँव में गया था, वहाँ देवराज की खास रवाय ने उसकी भाई कहकर बातचीत की, श्रीर अपनी बेटो हुरड़ की उसे दिखाकर बहुत दु:ख प्रकट करने लगी। रैवारी ने कहा तू इतनी दुखी क्यों होती है १ बोली कि बेटो जवान हो गई श्रीर इसके पित का पता नहीं है। न जाने मर गया या खाधु संन्यासी होकर कहीं चला गया है। रैबारी ने कहा कि सुभे बधाई दो, तुम्हारा जामाता जीता-जागता है, जवान हो गया है, श्रीर बड़ा योग्य है। यह सुनकर रवाय बड़ी हिंदी हुई

श्रीर दीनता कर कहने लगी कि किसी ढब से एक वार देव-राज को यहाँ ला। रैवारी ने उत्तर दिया कि मुक्ते तेरा श्रीर तेरे पति का भरोसानहीं त्राता। रवाय ने बहुत सैागंव शाय किये श्रीर वचन दिया (कि उसकी किसी प्रकार का कष्ट कदापि न होगा)। तब रैवारी गया थ्रीर गुप्तरीति से देवराज को ससुराल में ले थ्राया। सास ने उसकी घर में छुपाकर रक्ला। कितने एक दिनों वाद हुरड़ के गर्भ रह गया, तब ते। उसकी माता ने कई उपाय कर अपने पित की समभाया । उस पर सब भेद प्रकट किया, जमाई को किसी तरह की हानि न पहुँचाने का उससे पूरा पूरा बेाल बचन ले लिया धीर देव-राज को उससे मिला दिया। कई दिनों तक देवराज ससुराल में रहा। एक योगीश्वर एक रस-कुंपिका रवाय की सौंप गया था। वह उसके भेद से निरी घ्रज्ञात थी, धीर वह कुप्पो डसी कमरे में रखी थी जहाँ देवराज सेाता था। अकस्मात् उस कुप्पी में 'से एक चूँद अनकर देवराज के कटार पर था गिरी, थ्रीर वह लोहें की कटारी सुवर्ण की हो गई। प्रसात को जब देवराज जागा श्रीर अपना कटार देखा ती उसे निश्चय हो गया कि इस कुप्पो में रसायन है, धौर उसको 'उठाकर ध्रपने इस्तगत किया, धौर कमरे में श्राग लगा दी। रवाय को विश्वास हुआ कि कुष्पी श्राग में जल गई।

कुछ समय व्यवीत होने पर देवराज ने अपने सास सप्तर से कहा कि लोग मुभे "हुरड़ बना" कहकर पुकारते हैं, इसलिए मैं तुम से अलग रहूँगा और नदी के दूसरे तह पर जाकर अपनी भोपड़ी बाँघ वहाँ रहने लगा। लोग उस स्थान की "हुरड़ वाह्य" कहने लगे, और अब तक भी वह इसी नाम से प्रसिद्ध है। देवराज ने नम में विचारा कि यहाँ रहने से तो मेरे माता-पिता का नाम

हूबता है; धतः वहाँ से ग्रपने मामा भुट्टी (जी देरावर के समीप रहता था) के पास आ रहा। मामा की अच्छी सेवा उसने की। ते। उसके पास उस रसायन के प्रभाव से बहुत सा या ही, सदा इधर उधर पॉच दस कोस फिर ब्राता ग्रीर गढ़ के वास्ते कोई ब्रच्छा स्थान देखता था। किसी ने उसको वह ठीर वतलाई जहाँ देशवर है और कहा कि कोस ४० की उजाड़ ते। सिंघ की तरफ है, कोस ६० तथा ⊏० का रेगिस्तान माड़ की छो।र है छी।र यहाँ जल बहुतः है। देवराज ने मामा भुट्टी की अपनी सेवा से इतना प्रसन्न किया कि एक दिन मामा ने कहा कि भानजे, कुछ माँग! मैं अपने घर की शक्ति के अनुसार तुभी दूँगा। देवराज ने कहा—महा बाचा सद्र बाचा, मैं दे। एक दिन में सोच विचार करके गाँगूंगा। दे। दिन पीछे कहा कि आश्रय के निमित्त अमुक स्थान पर थोड़ी पृथ्वी चाहता हूँ। मामा ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु उसके प्रधान श्रीर भाइयों ने कहा कि तुम जानते हो कि यह किस घराने का छोरू है। यदि यह यहाँ वस गया तो तुमकी दुःख देगा, धीर मारेगा। तब तो मामा भी पृथ्वी देने से इनकार कर गया। देवराज वोला कि मैंने कब तुमसे धरती की याचना की थी ? तुमने अपनी खुशी से ही मुक्तको मुजरा कराया, अब इनकार करने में मेरी श्रीर तुम्हारी दोनी की बदनामी है, क्योंकि पॉच एंच इस बात की जान गये हैं। मामा ने लिखत कर दिया कि एक भैंसे के चर्म जितनी घरती मैंने तुमको दी। देनराज ने वह पट्टा सिर पर चढ़ाया, भुट्टी ने अपने आदमी साथ दिये ते। देवराज ने कहा कि आप इनको आज्ञा दीजिए कि भैंसे के चर्म को भिगोकर चिरावें श्रीर बॉध कढ़ावें, उस बॉध के नीचे जितनी थरती श्रावेगी उतनी ही लूँगा। अुट्टी ने देखा कि बात बेटन हुई

परंतु करे क्या वहीं कहावत सिद्ध हुई कि बील बीला श्रीर धन पराया । देवराज ने बहुत ही बारीक बॉध कढ़ाई श्रीर जहाँ जल घा **चतनी पृ**ष्ट्वो के चारें। ग्रीर वह चर्म-रब्जु फिराकर उसे ग्रपने ग्रधिकार में कर लिया। फिर बहुत से घोड़े खरीदे, बहुत से मनुष्य नौकर रक्खे, धीर वहाँ गढ़ की नींव डाली। दोवार वनने लगी, परंतु दिन में जितनी दीवार चुनी जाती उसकी रात्रि के वक्त वहाँ का देवता गिरा देता। देवराज हैरान हो गया। तब उसने देवी की ष्पाराधना की, पाँच-दस दिन रूंघन किये। देवी प्रसन्न हुई थीर कहा माँग ! विनती की कि गढ़ वन जावे, आप उसकी रचा कीजिये। माता को आज्ञा हुई कि गढ़ में एक पक्षी ईंट तेरी भीर एक एक कची ई'ट मेरे नाम की रखकर चुनवाता जा तो यह दुर्ग अचल श्रीर वज्रमय बनेगा, बाहर का कोई इसे जीत न सकेगा, भीतर के मनुष्य का दिया हुआ जावेगा। देवराज ने, देवी के आज्ञानुसार, काम किया श्रीर बड़ा दुरें बन गया। उस गढ़ में ४ पक्के कूएँ श्रदृट मीठे जल के धौर एक तालाव भीतर श्रीर एक वाहर भीत के नीचे खाई की ठौर है। सारी सिध की सीमा पर यह दुर्ग सिरमीर हो गया, मुलतान थ्रीर सिंध का मार्ग भी उधर ही से चलना शुरू श्रास-पास के लोग मिलाप के साथ तालाब के जल का उपयोग करें, बल-पूर्वक कोई उधर जा भी नहीं सकता था। गढ़ के लगाव कोई नहीं, बड़ा दढ़, श्रीर इस-पंद्रह कीस में वहाँ जल भी धीर स्थल पर कहीं नहीं है। गढ़ संपूर्ण हुआ, देवराज ने उस रसा-यन के प्रभाव से क्रमित धन प्राप्त कर बहुत बीड़े राजपूतें की जोड़ वना ली थ्रीर वरिहाहीं से भ्रपना वैर लेने का विचार किया। श्रख-शख का भी बहुता सा संग्रह कर लिया, ध्रीर गढ़ की सुरचित बनवाया।

वरिहाहीं को मारने की सहस्रा दाव-पेच करने लगा, परन्तु जी( प्रवन्ध वह यहाँ करे उसकी ख़बर वहाँ पहुँच जावे जिससे वे लोग भी सदा चाक-चै।वन्द रहते थे।

इसी ध्रवसर पर वह रस-कुप्पिकावाला योगी देवराज की सास के पास आया और उससे अपनी घरे। इर मॉगी। वह बीली कि कुप्पी मैंने महल की ग्रीवरी में रक्खी थी, मेरा जमाई वहाँ सोता था, एक दिन उस ग्रोवरी में ग्राग लग गई ग्रीर कुली भी वहीं जलकर भस्म हुई। यह वृत्तान्त सुनकर जागी मन में समभ गया कि ग्रवश्य उसमें की चूँद पड़ने से लोहा कञ्चन वन गया होगा। कुप्पो उस जमाई ने ली श्रीर किसी की उस पर सन्देह न ही, इस-लिए उसने छाग लगा दी। योगी ने रवाय से कहा कि वह जुप्पी जलने की नहीं, तेरे जमाई ने लाय लगाने का प्रपंच रचकर रसायन ले लिया है। वह बेाली कि जमाई प्रव हमारे वस का नहीं, उसने छल कर इमारी धरती ली, और अब इमारे मारने की निरंतर जपाय कर रहा है। वह देवराज यहाँ से ३० कोस पर नया गड़ बनवाकर वहाँ बसा है। योगी ने भी समाचार मँगवाये ते। यही बात सत्य ठहरी। तब वह योगी देरावर गया। उसके ललाट धीर मुख के तेज की देखकर घटकल से देवराज ताड़ गया कि यह रसायनवाला योगी है, धारो बढ़कर उसके चरण छूए थ्रीर उसका बड़ा थ्राइर-छत्कार किया। योगी भी देवराज को देखकर प्रसन्न हुन्ना, उसके (देवराज के) भाग्य ने ज़ोर किया, बाबा के विचार उसकी तरफ अच्छे वँधे। पहले दिन ते। योगी ने कुछ बात पूछी ही नहीं, दूसरे दिन एकान्त में कहा कि "बाबा उस कुत्पीकाक्या हुन्रा १" देवराज बोला कि जैसा कुछ हुन्रा वह ती श्राप सब जानते ही हैं, मुम्ते ते। श्रापने सींपी ही न शी, यह

श्रापके ही प्रसाद से मेरा दिन फिरा है। जेगी प्रसन्न होकर कहने लगा कि सब बात मैंने जानी। अब तू मेरा नाम और सिका सिरपर चढ़ा, देवराज ने कहा बहुत खूब, मेरा ग्रहो। भाग्य है कि श्रापका हाथ मेरे सीस पर रहेगा, इससे मेरी वृद्धि ही है श्रीर मेरा गया हुआ राज्य भी पीछा था जावेगा। वरिहाहों के साथ मेरा वैर है वह भी ले सक्रॅंगा ग्रीर श्रापकी कृपा से सब प्रकार से ग्रानंद ही होवेगा। योगी ने आशिष दी कि तेरे वल की वृद्धि हो ! फिर अपनी कंथा, पात्र धीर नाद देकर कहा कि जब पाट बैठे तब, दिवाली दशहरे के दिन, यह धारण किया करना। देवराज ने कंशा श्रीर नाद गले में डाले, पात्र को आगे धरा, भीर जोगी का भेष बनाया। \* तब प्रसन्न होकर नाथ ने फिर आशीष दी कि तेरा राज्य दिन दिन बढ़ेगा, तुक्ससे या तेरी संतान से यह धरती कभी न छूटेगी छै।र तू अपना वैर ले सकेगा! इतना कहकर जोगी ते। चला गया श्रीर देवराज ने वरि-हाहीं से बदला लेने की साथ इकट्ठा किया। उसकी स्त्री हुरड़ नित नये रूप बनाकर यहाँ के सब समाचार पिता के पास पहुँचाती थी इसी से देवराज का वरिहाई। पर बल नहीं चल सकता था। दिन देवराज पलॅंग पर बैठा हुआ था तब विलाई बनी हुई हुरड़ पलॅंग के नीचे से निकली। देवराज ने पहचान लिया थ्रीर बर्की पड़ा था सो **ज्ठाकर उसके मारा। इधर तो बिल्ली मरी और वहाँ हुर**ड़ काल-कवित हुई। अब देवराज चढ़ा श्रीर ६०० मनुष्य वरिहाहों के मारकर उनके गाँव लूटे, अपने श्वशुर का घरवार भी लूट लिया, सास रवाय के वस लोगों ने देवराज की दृष्टि तले खोंचे परंत उसने चनको मना न किया, देवराज के स्रोने के मीर उड़े ( मनीरथ सुफल

<sup>ं</sup> जेसलमेर में जब नया रावल पाट बैठता तो श्रव तक जोगिया भेष पहनता है।

हुए)। सास ने देवराज को गुप्त रीति से घर में रखकर उसकी सेवा की थी इसिलए उसने यह दोहा कहा-"विरस भन्ना बरि-हाहि, मिंत भले। नहिं भाटियो। जे गुण किया रवाहि, ते सव कालर क्षिया ॥'' वरिहाहों का खेाज उठा दिया, वहुव सा धन माल श्रीर षेाड़े कॅट देवराज के हाथ आये, सारी धरवी पर उसने अपना अमल किया धीर उसकी ठकुराई ,खूब बढ़ी। सिंध की भी बहुत सी पृथ्वी हाथ छाई श्रीर माड की मही पर ग्रधिकार हुआ। ऐसे भाग्योदय के समय में देवराज ने रतनू की याद किया, उसके पिता लॉप को सिंइयली से बुलाकर पूछा कि रतनू कहाँ है जिसको तूने मेरे साथ भाजन कराया था। लांप ने उत्तर दिया कि उसकी ता उसके भाइयों ने तब ही जाति से वाहर कर दिया था इसलिये वह थोगी होकर सेारठ गुजरात की चला गया। देवराज ने कहा कि तू वहाँ जा, मैं अपने आदमी तेरे साथ देता हूँ धौर मार्ग-न्यय भी हूँगा, उसको जहाँ होने वहाँ से हुँदृकर ला, क्योंकि सुमा पर रतन का वड़ा ग्रहसान है, मैं उसका ग्रच्छा बदला दूँगा। र्लाप थ्रीर देवराज के मनुष्य सोरठ से रतनू की लाये, देवराज ने **डसको अपना बारहट बनाया, सिर पर छत्र मंडाया, धीर दे**था चारण की पुत्री के साथ उसका विवाह करा दिया। इस रतनू के राज भाटियों के चारण रतनें हैं।

एक वार देवराज धार (परमारों की) पर चढ़कर गया वव देरावर अपने भांजे को सुपुर्द कर गया था। भांजे ने गढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया, परंतु जब देवराज ने धावा किया ता भयभीत होकर उसने दर्वाज़ा खोल दिया। यह देखकर देवराज के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि इस गढ़ की भूमि बोरमूमि नहीं और दूसरे स्थान पर राजधानी करने का विचार किया। उस वक्त

लुद्रवे में परमारों का बड़ा राज्य था श्रीर दूसरे भी कई स्थान उनके अधिकार में थे। वह लुद्रवा लेने के दाव-पेंच करने लगा। पहले ती चार महीने तक उनकी (पँवारीं की) खुशामद सी की, अच्छी ध्रच्छी चीज़ें उनके पास भेजने लगा, साथ में ध्रपने विचचण पुरुषों को यह समभाकर भेजता कि वहाँ का सब रंग-ढंग देख त्राना। इस प्रकार त्राव-जाव का भागे खोला, फिर च्यारेक मास पीछे श्रपने चार प्रतिष्ठित पुरुषों को साथ सिंघ को वस्त्र पँवारों को पास भेज पत्र लिखा कि आप कहा ते। खाडाहल में, जहाँ कोई जलाशय नहीं है में तालाब बॅथवाऊँ, क्योंकि सुभी तीन तालाब वॅथवाने हैं। इसमें मेरा तो नाम होनेगा और तालान तुम्हारी प्रजा न तुम्हारे राज-पूतों के काम त्रावेगा। पहले तो पँवारी ने साफ इनकार कर दिया। तब देवराज के भले आदमी महीने तक वहाँ रहे, द्रव्य के वल से सवको वस किये धीर जेसलमेर से कोस कालाडूंगर खाडाल का मध्य भाग है जहाँ तीन तालाब वनवाने की इज़ाजत ले ली। देवराज डनसे बहुत प्रसन्न हुआ श्रीर वर्णुसर, विजयरायरस श्रीर देवरावसर नाम के वीन वालाब वहाँ कराये। उनके लिए पहले ता सब मसाला अपने कामदार सहित वहाँ भेजा, फिर उस वहाने से आप भी वहाँ जाने लगा। अपने रहने के लिए छोटी सी इनेली भी वहाँ वनवाई धीर रहने भी लगा। पँवारी का कोई भी ब्रादमी ब्रावे ते। उसके संमुख उनकी बहुत बड़ाई करे ग्रीर कहे कि वे ता राजा हैं, तालावें। में इमारा क्या है, जिसकी धरती उसका पुण्य है धीर जा उनका मनुष्य श्राता उसको द्रव्य देकर खुश करता। मसाला लेने को उसके चाकर लुद्रवे जाया करते। उनके हाय वहाँ के कामदारें।, पास-वानों, खवास, छड़ोदारों ग्रादि के वास्ते भच्छी अच्छी चीज़ें भेजता। इस प्रकार सारे राज्य को उसने अपने वशीभूत कर लिया। कोई

ऐसा कहनेवाला न रहा कि यह देवराज एक एक दो दे। महीने यहाँ रहता है से। अच्छा नहीं है। अब तालाव ता संपूर्ण होने की आये। तव इसने पॅबार ठाकुर की कइलाया कि भ्राप कन्या देकर मुभे राजपूत बनाइए, पॅबार बेाला कि मैं देवराज से छरता हूँ, तेा उसने ध्रपने ध्रादिमियों को दो-एक महीने वहाँ रक्खे। वे राजलीक (रण-वास ) में अच्छी अच्छी वस्तुएँ भंजने लगं और रागी के द्वारा फिर कहलाया। राजा बेला कि यह छादमी (देवराज) ग्रन्छा नहीं है, कभी न कभी दग़ा देगा। राणी ने कहा कि क्या दग़ा देगा। इम उसे कहला देंगे कि सा आदिमियां से ज्याइने का आना विशेष भीड़ साथ मत लाना नहीं ते। धाने नहीं देंगे। धंत में यही निश्चय हुआ, देवराज ने भी इसकी स्वीकारा। फिर उसने श्रपने श्रादमियों के द्वाय कहलाया कि मेरे सिर पर शत्रु बहुत हैं। अमुक दिवस विवाह के लिए मैं आऊँगा। धाप इसकी विशेष चर्चा न करें। छुद्रवे के १२ दर्वाज़े हैं, इम श्रवेरे-सवेरे किसी दर्वाज़े से श्रावेगे इसिलए सब दर्वाज़ों के द्वारपालों की श्राज्ञा हो जावे कि इस जिस पाल से आवें एक दुलहें और सी सवारों का आने देवे ऐसा हुक्म लिया। द्वारपाली को ख़ूब द्रव्य देकर पहले ही से द्याय मे कर लिया था। लग्न के दिन १२ दुल हैं। के सिर पर मोड़ वॉधकर बारह जानें बनाई', प्रत्येक वर के साथ एक एक सौ सवार शस्त्रवंद ऊपर ढोले वस्त्र पहने केंसरिया किये हुए थे। इस प्रकार वारह सी सवार एक साथ वारहीं दर्वीज़ीं से नगर में प्रवेश हुए और भीतर घुसकर पँवारों की मार गिराया श्रीर लुद्रवे पर श्रमल जमा लिया। देवराज ने श्रपनी श्राण दुहाई फेरी। कितने एक दिनों पीछे अरोड़ के तुकों ने उसे आखेट करते हए मारा।

इस वक्त धार में परमारें। का राज्य था, उनके एक महता बड़ा प्रसिद्ध प्रधान था। एक वार उस पर वहुत सा द्रव्य ध्रीर एक सौ इस्ती का दंड राजा ने किया। रुपये तो उसने ज्यों त्यों करके भर दिये, परंतु हाथी कहीं मिले नहीं। राजा ने प्रधान के परिवार को क़ैद किया और कहा कि विना हाधी दिये नहीं छूटेंगे। महता कई राज्यों में फिर गया, परंतु इतने द्वाघी कहीं मिले नहीं। माँगे हुए हाथी देवे कीन, उस समय रावल देवराज वड़ा दाता, वड़ा जुम्नार श्रीर वडा नामी महाराजा था। इसिलिये महता इसके पास गया थ्रीर उसके अधिकारियों से मिला। उन्होंने उसका बहुत मातिथ्य-सत्कार किया, अपने यहाँ टिकाया और आने का कारण पूछा। महता ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई तव उन्होंने उसे रावल से मिलाया श्रीर उसकी इकीकत एकांत में कर्णगोचर की! ष्मगले राजा बड़े सज्जन थे। इस प्रकार ऐसे उपकार करने की सदा उनकी इच्छा बनी रहती थी। देवराज ने अपने अधिकारियों से कहा कि यह बड़ा ब्रादमी बड़े दर्वार का प्रधान मेरा नाम सुनकर इतनीं दूर आया है ते। इसका मनोरथ अवश्य पूर्ण होना चाहिए। महता को एक सी हाथी थ्रीर घेड़ा सिरोपाव देकर विदा किया। द्याथियों के लिए मार्ग ज्यय भी देकर कई महावतों की भी साथ भेजा श्रीर उन्हें ब्राज्ञा दी कि इनको धार पहुँचा श्राश्री। महता धार में पहुँचा। द्वाथियों की सजाकर घार के घणी की नजर किया, उसकी वड़ा धाश्चर्य हुआ श्रीर पूछा कि ये द्वाधी किसने दिये ? कहा रावल देवराज भाटो ने। यह सुनकर राजा मन में वड़ा लिजत हुमा, विचारा कि मैं वा ऐसे घर के नौकरों से घर घर भीख मँगवाऊँ ध्रीर देवराज उपकार के वास्ते सी सी हाधो दे देवे। परंतु इस विचार को सन में रखकर प्रकट में कहा कि भाटियों के

ष्टाथी मारे भूख के मरते थे से। उन्होंने जैसे तैसे करके घर से निकाले श्रीर महता के सिर पर यश सढ़ा, महता का कुटु व छूटा श्रीर महता ने मार्ग व्यय देकर महावतें को बिदा किया, वे पीछे देवराज के पास म्राए थ्रीर महता का पत्र नजर किया। रावल ने पूछा कि हाथियों को ऐखकर पँवारों ने क्या कहा ? किसी ने म्रर्ज की कि वे ता ऐसा कहने लगे कि "भादियों के हाथी भूखी मरते थे सी नजर से ध्रोभल किये।" यह बात देवराज की वहुत बुरी लगी। उसने तत्काल अपने दे। भले घादमी घार की विदा किये धीर कहलाया कि "इम भूखे हैं इस लिये हमने अपने हाथियों की आँखें। अदीठ किया ता पीछे भेज नहीं भेजागे ता तुम्हारे श्रीर हमारे बीच भगड़ा होगा।" वे आदमी घार आये, पॅवारों से मिले और रावल का संदेशा कह हैं सी में विष पैदा हो गया, देवराज के नाम से सब कोई जानकार घे कि वह जो वात कहता उसे कर दिखाता है, परंतु सौ सौ हाथी खाली बातों के बल से कीन लीटा देता है। रावल के मनुष्य बहुत कुछ कहा-सुनी करके पीछे आये श्रीर कहा कि पँवार तो हाथी देते नहीं हैं। तव रावल ने धार पर चढ़ाई की, पँवारी को भेदियों ने इसकी खबर पहुँचाई हो मेड़ते में आकर पँवार देव-राज से मिले श्रीर दंड देकर संधि कर ली।\*

<sup>ं</sup> में नहीं कह सकता कि यह रिवायत सही है या माटों की गहंत । परंतु देवराज का समय सं० ८४० या ६०० वि० के लगभग ठहरता है, जिसके लिये आगे में अपने लिखे हुए जेसलमेर के हाल में कहूँगा और मालवे का राज लेनेवाला चंद्रावती का परमार राजा उत्पलराज या वपेंद्र या कृष्णराज या, ( इसका विशेष वृत्तांत परमारों के हाल में देखी । ) जिसका समय विक्रम की दसवीं शताब्दि में आता है तो फिर देवराज का धार के परमारों पर चढ़ाई करना कैसे बन सकता है ?

## इक्कोसवाँ प्रकरण

### भाटियां की शाखाएँ

देवराज को पीछे रावल मूंच पाट वैठा। उसके पुत्र बळू (वत्सराज या वळराज) ग्रीर जगसी (जगत्सिइ) थे।

रावल बद्धू (बद्धराज), रावल मूँघ के पीछे पाट वैठा। फिर उसका पुत्र दुसाम्त या दूसम्त राज का स्वामी हुआ। रावल दुसाम्त के पुत्र रावल जेसल, रावल विजयराव लांजा, देसल, जिसके अभे। हरिया भाटी हुए।

रावल विजयराव लांजा—रावल दुखाम्त का पुत्र, वड़ा राजा हुआ।

उसका विवाह जयसिंहदेव सिद्धराव (सेलंकी) की कन्या के साथ
हुआ था। सिद्धराव के यहाँ कर्पूर बासिये जल की कुछ चर्चा
हुई तब विजयराव ने पाटण में जितना कपूर था से। सब मोल लेकर
सहस्र लिंग सरावर में डलवा दिया जिससे खारे नगर ने कपूर का
सुगंधवाला जल पिया, तभी से वह लांजा विजयराव कहलाने लगा।

भाटियों में एक शाखा मॉगिलया है। उनके लिये पहले ती रेसा सुना था कि वे मंगलराव की संतान हैं, परंतु पीछे गोकुल रतनूँ ने कहा कि वे रावल दुसाम के पुत्र विजयराव लांजा के वंशज हैं। पहले तेा वे हिंदू थे, पीछे मुसलमान हो गये। उनका निवास-स्थान जेसलमेर से २५ कीस पश्चिम मंगली के थल में है। वहाँ द्रम (पेला वालू) है। जानकार मनुष्य तो पगढंडी से चला जाता स्रीर अजान पगढंडी से हट जावे तो घोड़ा सवार दोनों वालू में

धँसकर मर जाते हैं। मंगली यल की सीमा ऊमरकोट खाडाल से मिलती है; एक ग्रेगर सिंघ के सावड़ों से चीन्हा में भाखर के गाँव हिंगील से, धौर खाटहड़ा खारीसे के पास मैहर से भी सीमा मिली हुई है। मैहर तुर्क यल में रहते, धौर जेसलमेर के चाकर हैं। गाँव सॉखली, खुहिया, लोखारा, वघट ये देजगर ठट्टे के पादशाह की प्रजा, जिनका दे। सहस्र मनुष्यों का थोक है। मंगलियों में तीन घड़े (शाखा या विभाग) हैं—चार्बंडदे, वीरमदे, ढेढिया। इनका मूल गाँव बीरमा, धौर दूसरी का साहलवा है। जल वहाँ कहीं तो १४, कहीं ३० धौर कहीं ६० पुर्से तक नीचा है। वहाँ चंडीश महादेव का स्थान है जहाँ मकर-संक्रांति के पीछे प दिन तक लिंग के नीचे जल बहता रहता है।

रावल विजयराव के एक पुत्र राहड से राहड़िये भाटियों की शाला निकली। इनके जेसल मेर राज्य में तीन गाँव हैं। खाडाल में भोपत राहड़ोत के वराह श्रीर वर के देा गाँव, शेक १०, एक पुन-रेगारा श्रीर दूसरा साजनारा। देरासर तालाव पर २० गाँव पौत्र (वंशज) वसते हैं—नीलपा, समदड़ा, काका, देवरासर की वापो, वीसरण मे वावड़ी १४०१ धेषाराणां, राहड़ोत का पोतरा, गाँव मालीगड़ा उमरकोट के कांठे (मिला हुआ) जेसल मेर से १५ कोस जहाँ पचास, साठ घरों की वस्ती है। उसके पास हटहटारा, सिंहगणा, करड़ा सत्ता का, पोलीणा गाँव हैं। (उपर्युक्त) गाँव मह-वर के कोहर (कूप) से ५ कोस हैं। वीकानेर इलाके मरेसर के पास की लाप मंडाराठी की जहाँ जस्सा का पुत्र वैरसल राहड़ ४ वर्ष तक रहा था। रावल विजयराव के पुत्र—भोजदेव, राहड़, देहल, वापाराव। रावल विजयराव से इतनी शाखें चलों—मांगरिया, पाहू बापारावण व वापराव वल्ल का। गाहिड़, जिनका गाँव

वणाड जोधपुर इज़ाकों में है, धीर वीकानेर में गाहिड़वाला गाँव वीकानेर से तीन कोस पर है।

पाहू भाटियों के ३ गाँव जैसलमेर में हैं—वीभोता, कोटहड़ा धौर सेताराई जेसलमेर से ८ कोस किसनावत भाटियों के गाँव पहले तो पूंगल में थे, अब तो वीकानेर के ताल्लुक हैं। ये ४० तथा ५० गाँव पाहुआें के कहलाते हैं—खीखारा, नाराणेहर, रायमलवाली, हापासर, मोटासर।

लांजा विजयराव का एक विवाह आवू को पँवारें। के यहाँ हुआ था। उसकी सास ने जब उसके दही का तिज्ञक लगाया तब कहा या कि ''वेटा उत्तर दिशा का भड़िकवाड़ (रक्तक) होना ।'' रावल विजयराव ती काल-प्राप्त हुआ और उसका पुत्र भे जदेव जेसल मेर की गद्दी पर बैठा। निपट बड़ा राजपूत हुआ, कहते हैं कि उसने १५ या १६ वर्ष की अवस्था में पचास लड़ाइयाँ जीती थीं। इस वक्त गजनी का पादशाह अवानक आवू पर चढ़ आया और रावल भोजदेव को कहलाया कि तुम इमारी चढ़ाई की ख़बर आबू मत भेजना। हम तेरा क्रुछ भी विगाड़ न करेंगं, तू अपने छुद्रवे (राजधानी) में वैठा रह । रावल दुसाभा का पुत्र जेसल भोजदेव से विगड्कर प्रासिया वनकर बाहर निकल गया था। उसने पादशाह से कहा कि पँवार भाजदेव के मामा हैं, वह उनको ख़बर दिये विना रहेगा नहीं। भोजदेव ने पादशाइ को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे कटक की सूचना ध्रावू म दूँगा। भोजदेव की माता (पँवार) ने यह वात सुनी तब उसने पुत्र को कहा कि वेटा ! मेरी माता ने जब तेरे पिता के ललाट पर दही लगाया तव कहा था कि "वेटा जमाई ! उत्तर दिशा के भड़िक-वाड़ होना।" तेरे पिता ने उसकी वात खोकार की घी, अब वह तेरे पिता का वचन भंग होता है। हे पुत्र ! आख़िर एक दिन मरना

तो है ही। यह सुनते ही रावल भोजदेव ने नकारा वजवाया, पादशाही कटक छुद्रवा से एक कीस मेढ़ों के माल में उतरा, हुआ था, उसने नकारा सुना। जेसल तो पहले से आग भड़का ही रहा था। पादशाह छुद्रवे पर चढ़ आया और भोजदेव वीरता के साथ युद्ध कर काम आया। पादशाह ने नगर लूटा और जेसल के तिलक लगाकर रावलाई उसे दो, और आप वहाँ से पीछा फिर गया। भोजदेव वाल्यावस्था ही में कट मरा था। उसके पुत्र नहीं था।

रावल जेसल-गजनी के पादशाह ने भोजदेव की मारकर इसे पाट विठाया था। जेसल के मन में विचार हुआ कि यह स्थान चेड़े में है, मेरे सिर पर हजार दुश्मन, इसलिए किसी वॉकी ठैार पर गढ़ बनाना चाहिए। वह गढ़ के लिए जगह देखता फिरता था। धन्त में जेसलमेर से पश्चिम में सोहाण के पहाड़ में गढ़ बनवाना निश्चय किया। ईसा (ईश्वर) नामी १४० वर्ष का एक बुद्ध ब्राह्मण था जिसके वेटे रावल की चाकरी करते थे। गढ़ को वास्ते सामान को गाड़े ब्राह्मण को घर के पास से निकलते थे। उनकी हाहू सुनकर ईसा ने अपने पुत्रां से पूछा कि यह (हल्ला गुल्ला ) किसका होता है ? उन्होने उत्तर दिया कि रावल जेसल छुद्रवे से ध्रप्रसन्न होकर स्रोह्या के पहाड़ पर गढ़ वनवाता है। उसके हो बुर्ज़ बन चुकी हैं। तब ईसा ने पुत्रों से कहा कि रावल की मेरे पास बुला लाग्रो। मैं गढ़ के लिए स्थान जानता हूँ सी वतलाऊँगा। उन्होंने जाकर रावल से कहा और वह ईसा के पास आया। ईसा ने पूछा कि आप गढ़ कहाँ वनवाते हैं ? जेसल ने कहा से हाए में। ईसा कहने लगा कि वहाँ मत वनवाइए, मेरा नाम भी रक्खाे ता गढ़ की ठीड़ मैं बतलाऊँ, मैंने प्राचीन बात सुनी है। रावल ने ईसा

का कथन खीकारा तव उसने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि एक षार यहाँ श्रीकृष्णदेव किसी कार्यवश निकल ग्राये, ग्रर्जुन साथ में था, भगवान् ने अर्जुन से कहा कि "इस स्थान पर पीछे हमारो राजधानी होगी''--जहाँ जेसलमेर का गढ़ है और इसमें जेसल नाम का वड़ा कूप है--"यहाँ तलसेजेवाला वड़ा जलाशय है।" ईसा वोला कि वहीं मेरी डोली (दान में दी हुई भूमि ) कपूरदेसर की पाल के नीचे है, उस सर में अमुक स्थान पर एक लंबी शिला है, श्राप वहाँ जाश्रो श्रीर उस शिला की उलटकर देखे। जी इसके पीछे लेख हो तदनुखार करना। वहाँ पर लंका के आकार का त्रिकोषा गढ़ बनवाना, वह बड़ा दौंका दुर्ग होगा श्रीर वहुत पीढ़ियों तक तुम्हारे अधिकार मे रहेगा। जेसल अपने अधिकारियों और कारीगरें की साथ लेकर वहाँ पहुँचा, ईसा की वताई हुई शिला की **उत्तर दे**खा दो उस पर यह दोहा लिखा था—''लुद्रवा हूंती कगमण पंचेकोसै गांम, कपाड़ै थ्रामंड ज्या तिण रह अम्मर नाम।" कपूरदेसर की पाल पर एक रड़ी (कँची जगत) साधा। वहाँ रावल जैसल ने सं० १२१२ श्रावण बदि १२ द्यादित्यवार मृल नचत्र में ईसा के कहने पर जेसलमेर का बुनियादी पत्थर रक्खा। थोड़ा सा कोट और पश्चिम की पील तैयार हुई घी कि पाँच वर्ष के पीछे रावल जेसल का देहांत हो गया और उसका पुत्र शालिवाहन पाट बैठा। जेसल ने ५ ही वर्ष राज्य किया।

रावल शालिवाहन जेसल का बहुत बड़ा ठाक्कर हुआ। जेसल ने जेसलमेर के गढ़ का काम शुरू किया परंतु गढ़ महल पैल कूपादि सब शालिबाहन ने वनवाये। वडा भाग्यशाली राजा

<sup>(</sup>१) कर्ने ता टॉड ने जेसलदेव का सं० १२०६ वि० में राज पाना श्रीर सं० १२२४ वि० में काल प्राप्त-होना लिखा है।

था, उसने बहुत सी भूमि लेकर राज में मिलाई, बाईस वर्ष राज्य किया (इसी ख्यात में दूसरो ठैं।र १२ वर्ष लिखा है)।

किवित्त भाटो शालिवाहन के—
'सहस्र वीसाहणारूँ वंगसर ढोल समचलत।
तिया कपर सड़ अभंग लीण मतवालो ढोलत।।''
'दस सहस्र पायदल, फरद पायक फरीधर।
वीस षष्ट वाजंत्र, रोलहण लारिणत्पाखर।।''
'सबट तीस बंस दरगह खड़े, दीपै जे दीवाण गहि।
जादव नरिद जै जै जपत, सकल कमल सालवाहण लहि''।।१।।
'डुआति दुआति ताय दीपत नमत, धनमीत वाय नामत।
कहत कहत नम करत, कमें जाय करत सुनकरत।।''

<sup>(</sup>१) कर्नल ट्रांड ने जेसलदेव के पुत्रों का नाम सलभन ग्रीर केलन लिखा है। "रावल सलभन ने काठियों पर चढ़ाई की जे। जालोर श्रीर श्रावू के वीच में रहते थे, फिर ग्रपने पाटवी पुत्र बीजल के। राज की रचा का भार दे श्राप सिरेहिं। के देवड़ा मानसिंह की वेटी से व्याह करने के। सिरोही गया।"

<sup>(</sup>सं० १२२४-३० के द्रमियान में देवदों का श्रिधकार ही सिरोही प्रदेश पर नहीं हुश्रा। यह मानसिंह सिरोही का राव नहीं किंतु जालोर के राव समरसिंह का पुत्र था, जिसके वंश में सिरोही के देवदे हैं। उसका समय सं० १३२४-३० के लगमग था न कि १२२४-३०।) "एक धा माई के वह-काने से बीजल राज का मालिक वन बैठा श्रीर यह प्रसिद्ध कर दिया कि राचल सलभन की वन में सिंह ने मार डाला है। जब सलभन पीझा श्राया तो उसकी जेसलमेर का फिर से हाथ श्राना हुक्कर दिखाई पढ़ा श्रतः वह खाडाल की चला गया श्रीर वहाँ विलोचों के मुकाबले में मारा गया। (क्या भाटियों की ख्यात में भी चहुवालों की तरह एक सी वर्ष का श्रंतर है ?) वीजल के तीन पुत्र बीजड़, वकर श्रीर हंसराज थे।"

''रचै दुरंग छु:रूप, ग्राप पित नाम श्रचिल चल। वारंगना चंदन करत, जगतिवन संश्रम जैसल ॥" ''सेहरो चंद सूरै समह, राहन सक्के तु डरिह। जादव नरिंद जै जै जपत, सकल कमल सालवाहण लहि"।।२॥ ''सहस एक सृ'गार, काम द्दामा के करिश्रत। त्रिहुथानह, त्रियरमह, सुसुर वाजित्तर वाजत ॥" "ग्रद्वेसर मद लहै, कोड़ म्राखड़ो कीजत। लीला ग्रंग सुरंग, त्यैरा वल रीभत ॥" ''अनभाख साख अन अन धवर, अमल मलै दाभौ असहि। जादव नरिंद जै जै जपत, सकल कमल सालवाहण सहि"।।३॥ ''क्कंकया दामण संघण, काठ पंवाल निरंतर। स्रेतवंघ रामेस, लगा नव दीयांसायर॥" ''भाड़खंड मेवाड़, खंड गुज्जर वैरागर। वागड़ महियड़ सहित, खेड़ पावड़ पारकर।।" ''ग्रुरघरा खंड ष्यायू मंडल सहित पाल ईठिह सवै। सालवाह्य एती सुपह, भोम भेयटी भोगवैं' ॥४॥ "सासमा कोड़ सवाय, डभै इस्ती सौ हैसर। दस सहस दरक, सहस दस भैंसा सद्धर॥" "सइस गाय स्वाय, सइस दस गाडर छाली। माणे। एक मोतीयड़े, वसुंह, देवी जब काली ॥" "सालवाइण जेसल संभ्रम, कवि दालिह कप्पियो। करि वीर मूठा वूजो सुकव, थिर वारइट थपियो "।।।।। रावल शाक्तिवाहन ने चारण रतनू के पुत्र वूजा की सिरवा गाँव शासन में दिया जो आसाथी कोट से दो कोस पर है। पानी आसाथी कोट से श्राता है।

रावल वैजल (या बोजल) पाट बैठा, परंतु उसमें कुछ वृद्धि नहीं थी इसलिये भाटियों ने उसकी मारकर निकाल दिया?।

रावल कालकर्ण (केलण) जैसल का पुत्र गहो पर बैठा धौर १८ वर्ष राज किया। उसका परिवार बहुत बढ़ा, धौर जैसे जोधपुर में रणमलोतों का पलड़ा भारी है, उसी प्रकार जैसलमेर में कालण के परिवार पर सारी साहिवी का दारमदार है। (भाटियों की) बहुतसी शाखाएँ कालण से मिलती हैं। कालण के पुत्र—रावल चावग्यदे, आसराव, भुणकमल धसराव का; मांमज, भुणकमल का; भुवनसी विधरा मांमजण का; डगा थिरा का; मेहाजल डगा का; देवा मेहाजल का; धमरा देवा का; तेजसी धमरा का; आसा तेजसी का; धज्जू आसा का। इनके गाँव—भांभेरा उमरकोट के मार्ग पर—जूरा, जेसलमेर से १० कोस उत्तर, विर्कुपुर में नौखचारणवीला, बीकानेर में हदारी वास्रजभ्ज के निकट, एक उदिलयावास खाँदा सर के निकट।

पास्तम कालम का—जिसका पुत्र जसहड़; जसहड़ के पुत्र दूरा धीर तिलोकसी, सांगम, द्रेग, वैंगम, चंदन। इनके गांव भैंसड़ा, राकड़वा, साजीत, लूगोई, नैडाम, जैवांघ।

ल्लामसी काल्या का—जयचंद व वीकमसी ल्लामसी के। साल्ह वीकमसी का; सीहड़ साल्ह का। इनके ब्रह्मसर श्रीर मदासर गाँवर।

<sup>(</sup>१) कर्नेल टॉड का लेख इस ख्यात से क्टा है।

<sup>(</sup>२) कर्नेल टॉड इसकी गद्दीनशीनी वा सं० १२१७ देता है श्रीर लिखता । है कि उसने विलोचों के सर्दार खिजर खाँ को जीता श्रीर १६ वर्ष राज करके सं० १२७१ में मरा। उसके पुत्र चाचगदे, पाल्हण, जयचंद, पीतमसी

रावल चाचगदे—कालण के पीछे गही वैठा और ३२ वर्ष २० दिन राज किया। इसके पुत्र रावल कर्ण, तेजाराव?।

रावल कर्या चाचगदेव का—इसने २८ वर्ष ५ महीने राज किया। (इसी ख्यात में दूसरी जगह २६ वर्ष ५ महीने २० दिन राज करना लिखा है)। रावल कर्या के पुत्र—रावल जैतसी बड़ा, वहुत वर्ष तक ज़िया। रावल लख्यसेनर।

- (१) टॉड राजस्थान के अनुसार चन्ना राजपूतों से छड़ा, डिमरकीट के सेखा राणा को जीतकर उसकी कन्या के साथ विवाह किया। खेड़ में राठोड़ों का राज हो गया था, चाचकदेव ने उन पर चढ़ाई की परंतु राव चाड़ा के बेटे राव टींडा ने अपनी बहन उसकी व्याहकर संधि कर ली। वन्नीस वर्ष राज करके सं० १३०० में रामशरण हुआ। (जोधपुर की ख्यात के अनुसार राव टींडा सं० १३६४ में राज पर था)। उसका पुत्र तेजसिंह पहले ही मर गया था। उसके देा बेटों में से बड़े जैतसिंह को गही न मिली, छीटा कर्ण पाट बैठा।
- (२) कर्नल टॉड कहता है कि कर्ण का बड़ा भाई रुटकर गुजरात के सुसलमान हाकिम के पास चला गया। उस वक्त नागोर में मुजफ्फरख़ीं (शायद जफ़रख़ीं हो) हिंदुओं पर बड़ा जुल्म करता था। वराहा जाति के सूमिया हासा की बेटी भगवती उसने माँगी। भूमिये ने इनकार किया और घर बार छोड़कर जेसलमेर की तरफ चला, मुजफ्फर ख़ाँ मार्ग में से उसको सकुदुंव पकड़कर नागोर ले गया। यह सुनकर रावल कर्ण नागोर पर चड़ा श्रीर लड़ाई में मुजफ्फर की मारकर भगवती को सपरिवार छुड़ाया और उसे अपना ठिकाना पीछा दिलाया। बीस वर्ण राज करके सं० १३२० में मरा ( उस वक्त गुजरात में मुसलमान हाकिम कहीं था श्रीर नागोर में मुजफ्फर या जफ़र नाम का हाकिम तो करीब दो सौ वर्ष थीछ़े हुआ था।)

श्रीर उसराव थे। पाल्हण श्रीर जयचंद के वंश के जसरे श्रीर सिहाना भाटी हैं।

रावल खखणसेन (लदमणसेन ) ने १८ वर्ष राज किया, बहुत भोला राजा था। राव कान्हड्देव सावंतसीहोत उस वक्त जालीर में राज करता था। उसने ध्रपनी कन्या का नारियल रावले लखणसेन के पास भेजा। रावल की पहली राणी उमरकोट की सोढी बड़ी जोरावर थो, रावल तिनक भी उसके कथन की नहीं लोप सकता था। जब यह नारियल भ्राया ते। वह वड़े संक्रीच में पड़ा, सोढी की पूछने लगा कि रावल कान्हड़दे का बड़ो/ ठीड़ का नारियल साया है, यदि पीछा फैरें ते। सगे संबंधियों में बुरे दीखें, से। अब यदि तुम कही तो नारियल भेल ले। सोर्डी ने उत्तर दिया कि जो पहले निम्न-लिखित वातें का पालन करने/का वचन दे। तो नारियल भोलने दूँ। रावल ने पूछा वे कौन-कीन सी वार्ते हैं; सोढ़ी बोली-प्रथम तो सिम्हले में कुँवर वीरमदेव धावेगा त्तव छाप कहें कि सम्हिला (पेशवाई) चहुवार्धा की भी धन्छी है परन्तु खोढों के मुनाफ़िक नहीं। दूसरे, जब गढ़ में पधारो तब कइना कि नगर उमरकोट के जैसा नहीं है। वीसरा, जब सोन-गिपी से इथलेवा जोड़ी (प्राणियहण हो) तब कहना कि इसका हाय सोढी के समान नहीं। चौथा, विवाह होने के उपर्रात जब बिदा करें वो सानिगरी की पीछे छोड़कर आप जल्दी यहाँ चले ष्रावें। भोखे ठाक्कर ने सभी वार्ते स्वीकार कर लीं थ्रीर जासीर गया, तब उन्हीं के अनुसार काम किया। रावल कान्इड़दे, बीरम-दे, श्रीर राजलोग (राणियाँ) सभी दिलगीर हो गये, फिर जब सीख हुई तो रावल कान्हड्देव ने (ध्रपने एक सामंत) सूर माल्ह्या को कई ब्राद्मियों समेत ग्रपनी कन्या के साथ भेजा। रावल लखग्रसेन ता ( अपने वचन के अनुसार ) जल्ही कर सोन-गिरी को पीछे छोड़कर चला गया। सोनगिरी बड़ी उदास होकर

चली धौर गाॅव तिरसींगड़ी के तालाब मण्डल के पास डसकी सवारी का सुखपाल पहुँचा थीर जल के किनारे ठहरा। वहाँ तालाव में नीबा सीमालीत मृगमद लगाये स्तान कर रहा था। ने दासी को कहा कि भारी में जल भर ला ! वह तालावसे भारी भर लाई। सोनगिरी ने पूछा कि इस जल में ऐसी सुगंध क्यों श्राती थ्रीर ऐसी तिरवाली क्यों पड़ती है ? दासी ने उत्तर दिया कि नींवा सीमालीत अपने १४० मित्र मण्डल सहित तालाव में जलकीड़ा कर रहा है, उसी से जल में यह सुगंघ है। स्रोनगिरी ते। मन मे पहले द्दी से जली-भुनी थी, नींबा के पास दासी की भेजा थीर उससे वात-चीत की। सूर (सामंत) की कहकर उस दिन अपना डेरा नहीं ्कराया। नींबा ( शर्त के मुख्राफिक अचानक जालोर के साथ पर . अंतन गिरा और ) सूर मालन को साथियों समेत मारकर सोनगिरी को अपने घर ले गया। रावल लखग्रसेन ने ते। उसकी कुछ भी न कहा, कुछ अर्से पीछे रावल कान्इड़ देव के दूसरा विवाह मंडा। नींबा के यहाँ अदलकर चली जानेवाली वेटी की माता पर कान्हड़-देव का प्रेम था। इस राखी ने हठ पकड़ा कि विवाह में मेरे वेटी जमाई को भी बुलाओ। कान्द्र इदेव ने बहुत समकाया कि अपने कीन हैं, थीर वे क्या हैं, परंतु स्त्री ने इठ न छोड़ा, तव नींवा के पास निर्म-त्रमा भेजा गया। उसने उत्तर भेजा कि मैंने क्रचाल की है सा यदि पंजू पायक (मेरी कुशलता का) ज़ामिन होवे तो मैं वहाँ आऊँ। रावल पंजू का वचन दिलवाकर उसे वुलाया। वह भी ४०० श्रादमियों को साथ लेकर जालोर भाया। वहाँ सूरमालन के पुत्र राजिंदया ने नींना को चूक करके मार डाला. इस पर पंजू पायक भी चाकरी छोड़ पादशाह के पास चला गया?।

<sup>(</sup>१) टोड लिखता है कि लख्यसेन बड़ा भोला राजा था। चार

राठौड सीमाल पहले कान्हड्देव के पास रहता था। कान्हडदेव ने जालीर पर महल बनवाये जिनकी देखने के लिये सीमाल की कहा। उसने उन महली में कुछ कसर बतलाई तब सूर बोला कि तू क्या कान्हड्देवजी से भी अधिक समकता है ? इसमें उनमें परस्पर विवाद बढ़ गया, श्रीर सीमाल ने सूर पर तलवार चलाई परंतु वार खाली गया श्रीर सूर की ऋपाय ने सीमाल का काम तमास किया। रावल लखणसेन ने कान्हड्देव की कन्या की ज्याहकर पीछे छोड़ी श्रीर श्राप श्रागे जेसलमेर चला गया। कान्हड्देव ने अपनी बेटो के साथ सूर माल्हण की भेजा था। मंडल को तालाब पर (सीमाल का पुत्र) नीवा स्नान कर रहा था उस वक्त कोई शक्कन हुआ (कोई पन्नो वेला)। नींवा ने शक्कनी से उसका फल पूछा। उसने कहा कि यह शक्कन कहता है कि जे। तू चार पहर यहाँ ठहरेगा तो तुम्कको बाप का वैर मिलेगा धौर एक रूपवती सुंदरी हाथ लगेगी। तव नींवा तालाव पर ठहरा। इतने में सोनगिरी के सुखपाल के साथ सूर मालग भाया, नींवा ने उसे साथ सहित मार गिराया, श्रीर कान्हड्देव की वेटो को ले गया।

रावल पुण्यपाल—लखयसेन का पुत्र अपने पिता के पाट बैठा, दें। वर्ष ५ महीने राज किया फिर रावल चाचगदे के पुत्र तेजराव के बेटे जैतसी ने उससे राज छोन लिया और उसे पूंगल की गही देकर उधर भेज दिया। कहते हैं कि मूल पसाव पुण्यपाल का पोता था, उसके जेसलमेर से कोस २० ढाय की तरफ कुछड़ी गाँव जागीर में था। लूयाराव के जेसलमेर में दें। गाँव साभना और भरजयी

साळ पीछे सर्दारीं ने उसे गद्दी से उतारकर उसके वेटे पुण्यपाळ के। राजा बनाया ।

बाघण से ६ कोस । (इसी ख्यात में दूसरी जगह लिखा है कि पुण्य-पाल ने ६ महीने राज किया। वह अपनी विमाता से फँस गया था। इसलिये भाटियों ने मिलकर उसे गद्दी से उतार दिया)।

<sup>(</sup>१) टाँड लिखता है कि यह बड़ा बदमिज़ाज था। एक ही वर्ष राज करने पाया कि जैतसिंह गुजरात से बुलाया जाकर गद्दी पर विठाया गया। पुण्यपाल के पाते राव राशिगदे ने जोड़्यों से मारोठ श्रीर थेरियों से माल श्रीनकर वहाँ श्रपना राज्य जमाया।

## बाईसवाँ प्रकरण जेसलमेर के गढ़ का घेरा

रावल जैतसी (जैत्रसिष्ठ)—इसने भुजवल से राज लिया बहुत प्रतापी राजा हुआ, खीर दीर्घ काल तक (१८ वर्ष ६ मास ६ दिन ) राज किया। इसके पुत्र मूलराज धीर रत्नसिंह वड़े योग्य ये थ्रीर राज-काज भी वही सँभालते थे। प्रधान सीइड़ चोकमसी (विक्रमसिंह) पर रावल का पूरा भरोसा था। ग्राप ते। वृद्धावस्था के कारण वैठा रहता श्रीर प्रधान कारवार भले प्रकार चलाता था। रावल के भाईवंधु उससे (प्रधान से ) द्वेष रखते थे, परंतु रावल एक की भी नहीं सुनता था। जब कुँवरों पर राज-काज की मदार हुई ते। सब बोकमसी की बुराइयाँ उनके आगे करने लगे और कुँवरों ने भी कान देना शुरू किया। मूलराज के पास जसहड़ के पुत्र दूदा वि-लोकसी, सांगण, बांगण रहते थे जा मन में घरती का प्रास वेघ रखते, परंतु मूलराज रतसी जवर्दस्त श्रीर प्रधान बोकमसी सवल, इसलिये चनका कुछ वस नहां चलता था। एक दिन स्रासकर्य जसहडोत ने मूलराज को कहा कि रावलजी तो बहुत वूढ़े हुए, धीर तुम वेपरवाह, राज की खबर लेते नहीं, प्रधान बीकमसी लीचें ले-लेकर प्रपना काम वनाता जाता है। उपज तो सव वह खा जाता है, तुमको जुछ भी नहीं देता। इस प्रकार आसकर्ण कुँवरों को बहकाने लगा। एक दिन दोनीं क्रॅंबर दर्बार में बैठे ये भीर दूदा जसहड़ोत पास बैठा या। उस वक्त गढ़ों को शाको की बात चली। दूदा ने कुँवरों से कहा कि

जेसलमेर इतना वड़ा राज्य जहाँ पाँच सात पीढ़ी में कोई शाका (बड़ा युद्ध) न हुआ, शाके के बिना नाम नहीं रहता है, इस-लिए एक शाका अवश्य करना चाहिए। इस पर मूलराज रल्लसी और दूदा ने शाका करना ठान पादशाह से शत्रुता करना (छेड़-छाड़ करना) चाहा, परंतु वीकमसी ऐसी हर्कत नहीं करने देता था। आसकर्षों ने फिर चुगली खाई कि थोड़े दिन पहले वीकमसी ने व्यापारी शेखों के पास क० १३०००) लिए थे और आपकी केवल ७००) ही दिए। कुँवर भी उसकी वातें में आ गए और बीकम की मार डाखने का विचार किया। देहा—

> ''निरमै दुरंग दुवानरां, सोह झलोचैसीर। वीकम कंवरां सत्रहै, हियां पलट्टै हीर॥" ''मूल मंकण देश्यण मुखै, कर लागे। कूंढाल। वीकमसी वी सुत्र सा, रतन पूछतां ढाल॥"

भासकर्ण व मूलराज रतनसी ने वीकम की एकांत में बुक्ताकर कहा कि तू चला जा। वह वोला कि मैं कहाँ जाऊँ, परंतु इन्हेंति रावल की शपथ दिलाकर उसकी जाने के लिये तैयार किया।

#### दोहा-

" को घरयण मूलू सुकुण, देखें नाहीं देख। ए बोकम के बेलिया, बै।पारी नै सिख॥" " सोना रूपा सांबद्दं, लाखां लेखा लेह। लीख महाघण लाख उत, लोम कंबर लो येह॥" " सोना जैत संभारिया, हय हय आणे इत्थ। तूं भाई परधान तूं, बीकम छड़ कुवत्थ॥"

" घर करवत बहि आपरे, सांठ भेंडा सप्रमाण। वोकम सिव मारग वहै, ले दीना मी जाण॥" " साम पसावे सामधम, कीधा मैं क्रम कोड़। प्रगट रिजक दिन पाधरे, जपै विकम करजाड़॥"

" बोकमसी रावल वदै, करदे जा करतार। हूँ जेसलगिर हेकडां, वलै प्रधानै वार॥"

" विकस विदेसज चालियो, विब्जड़ हाथा वांघ। मूलै तेाड़ो मुण्यसुगुर, साहि धालम सुं सांघ॥"

मूलराज बीकमसी के सामने कुछ कुचाल नहीं कर सकता था, वह उसे हर वक्त रोकता रहता था। जब वह स्वतंत्र हुआ तो उसने पादशाह से विश्रह करना ठाना। शाह का पीरजादा कम गया था, वहाँ के सुल्तान ने उसको एक करोड़ रुपए का माल दिया, पोछा लीटते हुए वह जेसलमेर होकर आया और वहाँ सुकाम हुआ। शोख की रचा के वास्ते २०० पादशाही सवार उसके साथ थे, मूल-राज रत्नसी ने उन सबको मारकर उनका सारा माल असवाय खूट लिया और घोड़े भी ले लिए। दोहा—

''मोह मोहमबो हिंदुनां, सिंगारे सुजड़ेह । तेरै काड़ी 'माल ले, पोठ सहदां देह ॥''

शेखजादा मारा गया। माल बहुत हाथ लगा, परंतु जाना कि इस पादशाही माल के लेने से उपद्रव अवश्य उठेगा। उसकी ते। गढ़ के नीचे तहखानों में मरा, परंतु जिन ठाक्करों के बहकाने से यह काम किया था फिर उनसे मन फिर गया। यह खबर पादशाह के कान तक पहुँची, उसने बड़े कीप में धाकर कहा कि मैंने इनकी कई बार माफ किया परंतु यह अपराध चमा नहीं करूँगा। दोहा—

''जेसलमेर दुरंगगढ़, बसैन काही वाक। खून बगस्सै काफरां ते सुरताम वलाव ॥'' ''ध्रालम दाढी कड्टकर, धातै वे वै दाध। साल्रुंगढ़ हूं मूलरयण, लेखूं चंद्रप्रसाथ॥''

पादशाह ने सर्दार कमाल हीन की सात हजार सवार से जैसल-मेर पर विदा किया और उसने आकर गढ़ घेर लिया। दो तीन वर्ष ऐसे ही बीत गए परंतु गढ़ न दूटा। कमाल हीन की चौसर खेलने का शोक था। एक दिन मृतराज मामूती वस पहन भीर साहे से शख वाँधकर वहाँ स्राया जहाँ कमाल चौसर खेड रहा या, स्रीर स्तगा दाँव वताने। वह दाँव भ्रच्छे देता था, कमाल उसके साथ खेलने लगा, दे। दिन तो मूलराज की जीत हुई धीर एक दिन कमालदीन वाजी ले गया। दस पंडह दिन ऐसे ही खेलते रहे. फिर कमाल मूलराज की पहचानकर कहने लगा कि तुम सहा म्राकर हमारे साथ खेता करा, मैं खुदा की वीच में देकर कहता हूँ कि यहाँ ध्राने जाने में कोई भी तुम्हारा कि भी तरह का बुरा न करेगा। वव से रावज नित्य खेलने के लिये आने लगा। खबर पादशाह तक पहुँची, उसके कारूर नाम का एक मरहटा पंच-इजारी उमरावं या, उसने अर्ज की कि मूखराज व कमालदीन ती चौसर खेलते थीर मित्र बने हुए रहते हैं, गढ़ लेने कीन, यदि हज-रत नवाजिश फर्माकर हमें हुक्म देवें ते। हम जाकर गढ़ फतह पादशाह ने उसका मंसव वारह हजारी किया थ्रीर जैसल-मेर पर जाने का हुक्म दिया। कपूर ने अर्ज की कि इजरत किसी बड़े सेतापति की नायक करके साथ भेजिए, इम उसके नीचे काम अपने भाञ्जे और जमाई मिन्नकेंसर (मिलक केंसर) की पादशाह ने बड़ो सेना की साथ विदा किया | जब वह जेसल-मेर के निकट पहुँचा तो कमालदीन या काफूर (१) पेशवाई की गया श्रीर उसने कहा कि घावा करने से गढ़ हाथ न श्रावेगा, गढ़ में सामान न रहेगा तब दूटेगा अतएव तुम घेरा डाल हो। उन्होंने यह बात न मानी। कमाल बेला कि जो न मानो तो मेरे नाम एक रुक्षा लिख दो कि तुमने जो घेरा डालकर पड़े रहने की सलाह दी थी वह इमें पसंद न आई। मिलक ने रुक्का लिख भेजा, तब उसने अपना काम उनके सुपुर्द कर दिया, वे तो सीधे गढ़ पर चढ़ने लगे।

कमालदीन ने मूलराज को कहलाया कि मेरी रोजी जाती है, अब देखें तुम कैसा युद्ध करते हो। मूलराज रत्नसी ने अपने साथ को समभा दिया कि तुकों को निकट आने दो, गढ़ के कॅगूरे पर हाथ रखते ही कोई भी तीर गोली मत चलाना; शत्रु गढ़ पर चढ़ने लगे, ठठरियों की धोट देकर सीढ़ियों के द्वारा सैनिक जन अपर जा लगे, कपूरा योद्धाश्रों को उत्तेजित करता हुआ वढ़ा, धौर मलिक-कोसर पीली तक पहुँच गया। पंद्रह द्वाथियों को द्वार के कपाट ते। इनं के लिये प्रागे किए। मूलराज सिइद्वार पर दे। हज़ार जुभारों को लिये शक सजकर तैयार खड़ा अपने साथियों की ताकीद कर रहा था कि भेरी के वजते ही प्रहार करना। जैसे ही तुर्क निकट झाए झार कॅगूरो पर हाथ लगाया कि भेरी बजी, और कपर से मतवाले भागर यंत्र चलने लगे ( यह यंत्र शायद नपथा के समान हों )। बहुत से शत्रु मारे गए, इधर पौलि के पास से मूलराज दूट पड़ा। लोहे से लोहा मिला, रत्नसी ने भी द्वार खेल-कर साथ दिया थ्रीर मिलकिकेसर व सिराजदी (शिराजुदीन) मारे गए, दूसरे भी कई उमरा खेत पड़े, धीर सत्तर हजार मतुष्य वहाँ काम आए। (यह अविशयोक्ति है)। पंद्रह ही हाथियों को सार गिराए, कपूर मरहटा मागा, श्रीर उसके साथ पादशाही सेना भी पलायन कर गई।

#### दोहा

"केसर मिलक सिराजदी, वेमूलू हत्याह । जाग कंदोई ऊघलें, खाजोमंम कड़ाह" ॥ १ ॥ "भागेजो पतसाहरो, जामादो पतसाह । पृमुसज खाघे मूलरज, सवलें ऊभी वॉह" ॥ २ ॥ "रीमां सहर ताग्रसी, खींचिय प्राणो वाण । सिरघड़ सहितो संग्रहे, लीघे जेर विनॉग्य" ॥ ३ ॥ "सित्तर सहस निकंदिया, केट भयंकर काल । वंघव सैग्र विद्याद्या, के कूटंति कपाल" ॥ ४ ॥ "कांही सेवग सांगरें, केस भरे के सांग । भारेहु केल भरि मूलरज, जीते। गढ़ रे। काँम" ॥ ५ ॥ "पनरे पट इस्तो पड़े, सतर हजार कवंघ। कपूरो नै मरहटें, टहै भागा ग्रनमंद" ॥ ६ ॥

फीज भागी। कमालदी ने झाकर कहा कि मिल के तेसर, सिराजदी और दूसरे भी वड़े आदमी जो मारे गए उनकी लाशें दीजिए,
वे मक्के भेजी जायँगी। मूलराज बोला कि लाशें नहीं उनका
अपि-संस्कार किया जावेगा और दूसरी लाशों को गीदड़ जरख
आदि जंगली जानवर खावेंगे परंतु देने के नहीं। कमालदी कहता
है कि यदि लाशें न मिलों तो पादशाह इमारी खाल खिववा
देगा। अतएव मेरी प्रार्थना सुनकर लाशें दे दीजिए।

"कपूरे। नै मरहटो, भड़ां उतारे मूत। माँगै साह कमालदी, केहर रो ताबूतंं।। १॥ "मिलक कहै मूला सरस, रयमन कर मनरोस। साह श्रालम पाड़ावसी सुफ संकानी पोसंं।। २॥

''जड् घड् जरकां जंबवां, सिलक कमाल मवगा। पेस करें जे पातसाह, केंद्र जातिस प्रमा"।। ३।। ''तेरी माई पुत्र हूँ, तू मेरा सुरताण। बाप तूंज सा बाप है, मूलू जाय प्रमाण' ॥ ४॥ ''सूल् कहै कमालदी, सत्र न कोई देह। फेइर रे। ताबूत लै, मैं तानूँ दोनेह"॥ ५॥ "गुसलसान कॉधै निहूँ, ऊ तारे तावृत। मृत् नै कमालदी, वंधव हुवा जुगूत''।। ६ ।। ''ऊपाड़े नर वाहगां, असी सीय ताबूत। '''वेालमुख, साइध के जमदूत''॥ ७॥ "वायूवाँ उवारिया, प्रहढोई मड़हाया। पिंड्या दिल्ली रंढणा, भाखि सदुख दीवाण्" ॥ ॥ "दसग गर्यदां नोखिया, भारवंध भुज ठीर। कनछंर भांभापटा करण, जेहा पावस घार"॥ ६॥ ''पेरे।सां सुरतागा धिख, वल ढल देखे वेत । कपूरी नै मरहटै सिर मूँडे गददेव"।। १०।। ''स्रामिल मिलक कमालदी, सुज भाखे पतसाह। केहर मार अदावदे, सेह भाटा चाचाह"।। ११॥

पादशाह ने फिर कमाल दी की भेजना चाहा तब उसने उजर करके अर्ज की कि हजरत ने मरहटा कपूरा के कहने पर मुक्ते नीचा दिखाया। मेरे भाई-भतीजे और राजपूतों का नाश कराया। मैं भी खराब हुआ धौर हजरत भी खुश न रहे, इस लिये अब मैं जेस लमेर पर न जाऊँगा। पादशाह ने बहुत आग्रह के साथ कमाल की फिर रवाने किया। देशा—

"सुण फुरमाण नखाण अन, एकन दूजी वार। हंसा बचन संभाहियो, गढ़ चैरंद दुवार॥"

कमाल्रदी द० हजार सवार साथ लेकर आया और गढ़ घेरा!
राज घावे होने लगे। प्रधान वीकमसी ईंडर जाकर चाकरी करता
था। उसने गढ़ विश्रह के समाचार सुने और जेसलमेर आया!
मूलू रत्नसी को कहा कि आप ने मुक्त पर चोरी का मूठा कलंक
लगाकर मुक्ते निकाला था परंतु अब आसकर्ण को पूळकर सच
मूठ का निर्णय कीजिए। उस वक्त तो मैंने आपसे कुछ न कहा,
पर अब साँच की जाँच की जावे। (तहक़ोक़ात से) आसकर्ण
मूठा ठहरा। मूलराज रत्नसी ने जान लिया कि यह हमारा वैरी
था। इसी लिए इसने हमारे अच्छे नैकर को खोया, इससे उन ठाक्टरी
में परस्पर बहुत वैमनस्य वढ़ गया। जसहाड़ोती ने सेचा कि जो
थे इमसे कठे हुए हैं तो हम क्यों मरें। दूदा ने ते। (मूलराज को)
छोड़ना न चाहा परंतु आसकर्ण ने उसकी सेते हुए वॉध दिया और
माँचे में पटककर चल निकला। दूदा का विवाह पारकर हुआ
था, वह वहाँ जा रहा।

मूलराज ने भी गढ़ को सजा, रावल जैतसी मृत्यु को प्राप्त हुआ (इसी ख्यात में दूसरी जगइ लिखा है कि आग में जल मरा)।
मूलराज गदो पर वैठा और रत्नसी को राखा की पदवी दी। १ वर्ष ७ महीने राज किया। बारह वर्ष तक गढ़ घरा रहा तब रसद सामान वीत गया। और तो कोई अन्न रहा नहीं केवल कालवी जवार मास ६ को रहा। मूलराज व रतनसी कहने लगे कि यह अभन्य धान है, हम इसे नहीं खावेंगे और मरना विचार लिया।

#### दोहा

पाँच कलेवर वारसूं, रावल श्राली चेह। श्रापें मरगढ़ श्रापस्यां, विजड़ा वार करेह।

कमालदो को कहलाया कि तुम मेरे भाई हुए थे, से। आज भाइयों का वक्त आ गया है, हमारा बीज बचाओ ।

#### दोहा

"मूवां गाढ़े ते हुवै, दोना बचन सतील ।

क्यूँ पालीस कमालदी, बंधु तथारा वेलि" ॥ १ ॥

"स्र किमालिह मूलरज, सुणनर वै नरनाह ।
साय ध्रमान समंधरे, सिहया सो पतसाह" ॥ २ ॥

"इक भाणेजो साहजी, कंवर बचाय चियार ।

मूलू कहै कमालदी, सांकी घाता सार" ॥ ३ ॥

"श्रसहांजी ध्रामान, मूलू कहै कमालदी ।

मकरे मूखलमान, मिलकम मारे मनवहधा ॥ ४ ॥

"मोई मा उत्प तजे, नोज मजार निवेस ।

कमाल पयंपै मूलरज, वा सन कोई वेस" ॥ ५ ॥

"कमाल पयंपै मूलरज, (सहूरेष) सुरताण ।

जांघड़ उत्पर सीस छै, पालिस बचन प्रमाण" ॥ ६ ॥

तब इतने सद्दिरों को कमालदोन के सुपुर्द किए—घड़सी, लख-

मण, मेलगदे, माटो चानणदे, ऊनड़ किले की पौलि खोलकर १२० मनुज्यों से मूलराज काम प्राया, जिसकी साची का गीत—

"घड़ रयग गलंती घड़ी घड़ी घट । पुड़ली नाखत्र माल प्रज, मोर सिखर उर ऊपर मंडियो, "ममधूनले न मूलरज, तरा धाय निस फौज दृटती, डिडयणनर जाति आवग्ग, "सुगिर सिरंग डर सुचित जैत सुत, खित डोलियो नवह तो खग। निसा को जघटी तिन मटती, "फिरतै नरना खत्र आणफेर, डरधज कियो न जैत आगोश्रम, मन मूलरज ज्यूँही धूमेर"।

# तेईसवाँ प्रकरण रावल दूदा श्रीर बादशाही मेना का युद्ध

देवराज मूलराज का पाटन वैठा । मूलराज रतनसी के मरने पीछे दूदा जसहड़ोत रावल हुआ, वह शाका करके काम आया। फिर रावल घड़सी रतनसीहीत ने पादशाह की प्रसन्न करके राज लिया। घड़सी की जसहड़ तेजसी ने मारा, घड़सी के कोई पुत्र न था, उसकी राखी विमलादे रावल मालदेव (मिल्लनाथ) की पुत्री ने राखा रूपसी के दोहित्र केहर को बारू छाह्य से बुलाकर गोद लिया। कोहर देवराज का रावल हुद्या। देवराज के पुत्र हमीर के मारोठ जागीर में थी, उसके वंशन अर्जुनेति भाटी जिनकी संतान जेाघपुर में चाकर है। हमीर के वंशजों का एक दल जेसलमेर चाकरी करता जो पहले पेाकरण के बाहले (नले) पर रहते थे। माटियों में जैता सालोड़ी पीपल वरसाये व्याहने की श्राया था, परन्तु कारण विशेष से विवाह तो न हुआ धीर याचक बहुत से इकट्ठे हो गए। उन सबको उसने विना ब्याह हुए ही त्याग दिया। जसहब़ के पुत्र दूदा रावल, तिलोकसी, बाँगण, सांगण, आसकर्ण। जस इड़ पील्ह्या का छीर पोल्ह्या काल्ह्या का पुत्र था। दूदा तिलोकसी टीकायत न हुए थे, जब मूलराज रतनसी को मरने पर गढ़ पादशाह. के हाथ त्राया तब रागा रतनसी के पुत्र घड़सी, कानड़, ऊनड़ की मूलराज ने भ्रपना धंश बना रखने के वास्ते भ्रपने मित्र (पादशाही सेनापति ) कमालदी के सुपुर्द किए थे, उनको वह अपने प्रायों के समान रखता था। इसकी खबर पादशाह को हो गई, तब कमालदी

में इनको घोड़ों पर चढ़ाकर चुपके से निकाल दिए धौर वे नागोर में भाकर ठहरे।

( जेसलमेर का ) गढ़ सूना था, श्रीर रावल मालदे का प्रताप चस वक्त बढ़ा हुआ था, रावल के वेटे जगमाल ने गढ़ खाली देखकर ष्स पर अधिकार कर लेने का विचार किया। वहाँ जा रहने की तैयारी करके ३०१ गाड़े रसद सामान को भरवाकर वहाँ पहुँचा दिए। बारहट चंद्र रतनू माला का बेटा छापत्ति का मारा मेहने जा रहा था **इसने जाना कि गढ़ मेरे खामियों के हाय से जाता है ते। भाटी** द्दा तिलोकसी को जो पारकर में रहते थे इस बात की खबर पहुँचाई। दूदा तिलोकसी पहले ही गढ़ में आन जमे और पीछे से जगमाल ग्राया, उसने वहाँ घोड़ों के धँस (खुरचिह्न) देखे। पूछा कि यह क्या बात है, बारहट चंद्र ने के जिगमाल के साथ या, कहा कि दूसरा कोई भाटी ऐसा दिखता नहीं जो गढ़ में धा बैठे धौर शायद दूदा तिलोकसी जसहड़ के पुत्र होवें ते। अजब नहीं। जगमाल वहीं ठइर गया और खबर के वास्ते अपने दे। राजपूर्वी को भेजा। उन्होंने जाकर देखा ता दूदा विलोकसी ही है। उन्होंने उन राजपूतों के साथ जगमाल की जुहार कहलाया श्रीर कहा कि इमारा गढ़ था सो हमने लिया। ब्रादिमयों ने यह समाचार जग-माल को घान सुनाए तो उसने पीछा कहलाया कि हमारे ३०१ छकड़े सामान के तेा भेज दो। उत्तर दूदा की तरफ से यही आया कि वे ते। हमने लिये, अब तुम जहाँ देखे। हमारे गाड़े ले लेना। यह सुनकर जगमाल पोछा लीट गया श्रीर दूदा गद्दो पर वैठा । वह बड़ा वीर राजपूत हुआ।

जव रावल मूलराज व रत्तनसी ने (शाका क्रने का) नियम निश्चय किया था उस वक्त दूदा ने भी उनके साथ वहीं प्रण लिया था। एक दिन रावल दूदा दर्पण में मुख देखता था कि अपनी डाड़ी में उसने एक श्वेत क्रेश देखा, उस वक्त उसे अपनी वह प्रतिज्ञा याद श्राई जो उसने मूलराज रतनसी के साथ ली थी। मन में सोचा कि जरा तो निकट ग्रान पहुँचो, योंही मर जाऊँगा, इससे ते। उत्तम यह है कि कोई ऐसा काम करूँ जिससे नाम रहे। अपना यह विचार उसने अपने भाई विज्ञोकसी को कहा और वह भी सहमत हुआ। तब दूदा ता गढ़ में रहा ख्रीर तिज़ोकसी चारी श्रोर पादशाही इलाके में लूट-मार करने लगा। कॉगड़ेवाली को लूटकर बहुत सी धोड़ियाँ ले द्याया, लाहोर के पास से बाहेली गूजर की भैंसे का टोला लाया धौर सोने की मथानी भी। पादशाह के वास्ते पानी-पंथ घेरड़ों की सोह्वत आती थी उसे मार ली। यह तेर वड़े-बड़े बिगाड़ थे, दूसरे भी कई उपद्रव किए। वादशाह ने क्रोधित हो फीज निदा की (पादशाह का नाम नहीं दिया और दूदा का सिर्फ दसमास ७ दिन राज करना लिखा है ग्रतएव उस वक्त भी सुलतान फ़ीरीज़ तुग़लक ही का देहली के तख़त पर होना सम्भव है)। गढ़ का घेरा लगा, ये ता शाका करना चाहते ही थे, गढ़ सजा श्रीर युद्ध करने लगे। इसकी साची में आसराव रततू ने बहुत कुछ कहा है उसमें के थे। इसे दे। हे यहाँ लिखे जाते हैं-

''श्राविटियो एकोहटा, दे दुरहय मेल्हाण, सांभर आयो आगरा, गासोधै रिणटाण।'' ''एक सूत तें संप्रदै, हूंतासेन बहूत, पेटांलग काटेपरी, किय तुरके ताबूत।'' ''मड़ हूवां प्रायो गुगल, नाया ढल पतढाल, पड़िया दिल्ली पीढणो, गोरण तोड़े गाल।''

### रावल दूदा भ्रीर वादशाही सेना का युद्ध

"दात् सहल सतीतवां, सांकल के काणाह, सीवत आई सीवनी, तणीन जतुकाणीह।" "कसासि नेसारियो, धिवियो दीण वराह, हिंदू प्राधन ग्रावही, नहीं मिलै छै मांह।" "परवाणो पतसाहरा, लिख मूकै मेलाण, इण गढ़ हिंदू बाँकड़ेा, कर प्रहियां कैवाण।" "जैसलमेर दुरंग गढ़, दूठा जदु दो राव, मेघाडंबर इस्त्र सिर, दीघ निसाग्रे घाव।" "नीसाणे घावजिया, गार्जे गहरे सद्, द्राकंपे पतसाह दल, पड हाया परमह।" ''जेती भुंय गोलाव है, सर पूजै सर राव, वेती ह्कन सकही, मारे ट्रेंग राव।" ''ग्री मारै क मोकली, रहिया दल नैठाइ, इठ हूवे। हू देसरस, प्रारंभ पेरोसाह।" ''हिंदू कोटन छाँड ही, न न तुरके मेल्हाण, विश्रह ते। बारह बरस, दूदै नै सुरताय ।" "रावल भुरज पद्मारियो, ए उपाव कवरेह, र्जत्र मेरु नैवीड़ियो, घृत खंड खीर भरेह।" "अपिड्यो पतसाह दत्त, वागी भर निसाण, भाटी दानी भीमड़ै, तव गाडभ परमाण।" "सुघन भंडारां नीठिया, लिख मोकलिया पत्त, जो असताई सावलै, रावल भलग परच।" ''ढोवै ह्कन सक्तिया, ताखै नाया त्राण, थाहर प्रापे। आपरी, गुइ रहियो मेलाय।"

"सूंडाला घड़ सांमही, फेरी जेसलमेर, पाछो दल पतसाहरो, घिरिया चाते घेर।"

"दूदे। कहैं विलोकसी, तो सिर छत्र घरेह, परतन भंजी आपग्रो, तूँ गढ़ छल घग्रो करेह।"

''श्राद श्रनाद उपावियो, लोचन हूँ तजनार, जीभां हूँ गोहूँ किया, कोरड़ उरह मंभार ।''

"हाडां हूँ चावल हुआ, रूराई पड धन्न, तो असताई संभलो, ते क्यूँ दूनै मन।"

"रावल ध्रन परतीवियो, सो क्यूँ अन्न भखेइ, वो प्रोली बेलाय कर, सिर क्यूँ छन्न घरेइ।"

''ता बैठे मैं...सिया कड़िया लाख सवाय, मा चेतां जीवे कवण, कस वां करसी घाय।''

"श्रंतेवर पूछाड़िया, वाकेहा परिहास, सोड़ा आगे इस कहै, से वाढो निरवास।"

"श्रंतेवरे कहाविया सांहसे पूरत गत्त, वांसे नर हा सांकवा साही भच्छ परत।"

''रावल जमहर राचिया, कुललं पुत्र वाहलाय, नीमिययाँ इतके रह्यो रह्यो जु अनपरताय।''

"कोट तयो छल जंस छल सरगसमेले साध, माधू खड़हड़ भाटिये खग ग्राव्रजियो हाथ।"

''दुसल श्राणी पै देवरज, कहिमाणद श्रणपाल, पतसाही दल जूमवा, मड़ामड़ फमाल।"

''स्रातल सोह हमीरदै, चक्रवत ऐ चहुवाय, भालाभंवादै पूनरज, श्रधिक कलह परमाया।'' "वैर सनेही वालियो, फिटक संश्रम कुल में। वृं, खेड़ैचे। खग खग्मियो रहे हरे। राठोड़।"
"सॉमज संवा कह करें, कर से। लह सियागार, आरायी रावल अगें, गल तुलकां दलहार।"
"ते लोचन तेही वहन, ते वेथन गजधन्न, दुईभायां तयां विसंचया, जाय अंतेवर कन्न।"
"रावल जमहर रचियो, अतर सरंग प्रमाय, से। दी किहयो सामनूं में। आयो अहिनाय।"
"जे से। दी सिरकापियो, ते। चहरे। थिये संसार, कहसी रावल ओकियो, ऐहे। हे। विचार।"
"जेकर काढांदाहियी खांडी कहे भालाह, प्रोली हुयसी प्राइसम मेलो मिल कायांह।"
"रावल अंग निसंग करि, आवहि केवाय, चलय काटी आपियो, नाऊ पुरुष सहनाय।"

रावल दूदो विलोकसी गढ़ ऊपर हैं, श्रीर पादशाही फीज तलहटी
में, इस तरह विशह चलते वारह वर्ष वीत गए, धावे कई बार मारे परंतु
गढ़ हाथ न श्राया। एक दिन रावल दूदा ने रड़ी पर की शामशूकरियों के दूध को खीर वनवाकर पत्तलों के लगवाई श्रीर वे पत्तलों
'तलहटी में फिंकवादी। सैनिक जनों ने उनको लेजाकर श्रपने सहरि
को दिखलाई, तब सेनापित ने विचारा कि वारह वर्ष वीत गए तो भी
श्रव तक गढ़ में इतना सच्चय है कि श्रव तक दूध दही खाते हैं।
श्रत: यह गढ़ हाथ श्राने का नहीं। यह समक्तकर तुकों ने श्रपने
डरें उठा लिये। उस वक्त जसहड़ के पुत्र श्रासकर्थ के बेटे भाटी
'भीमदेव ने उनको भेद दिया, कोई कहते हैं कि सहनाई वजवा'कर इन्छ रहस्य प्रकट किया श्रीर ऐसा भी कहते हैं कि श्रादमी

भेज कहलाया कि गढ़ में सञ्चय धव दूर गया है। तुमने जायह दूष देखा सो तो भंडशूरियों का था, तुम पीछे फिरा, दे। तीन दिन में रावल गढ़ के दरवाजे खोल देगा। तब मुगल पीछे लैटिकर श्राये। श्रव रावल दूदा तिलोकसी ने मरने का निश्चय कर लिया। भीम-देव ने भेद दिया। दे। हा—

"गेमी नाम घरावियो आसावत भण जाण। माटी दीनों भीमदे, तेवढ भोद प्रमाण॥" रावल ने पहले दिन जोहर किया तब राणी सोढी ने इससे निवेदन किया कि आपके शरीर का कोई चिह्न मिले, रावल ने अपने पाँव का अँगूठा काटकर दिया। दशमी के दिन जोहर हुआ और एकादशी की रावल ने जूम मरना ठाना।

रावल दूदा के एक कन्या स्वर्ष की थी, वह अप्रि में प्रवेश करने से भयभीत हुई, इसलिए उसकी नहीं जलाया गया। दशमी के दिन आधी रात बीते वह बाला रावल के पास ही सोती थी, सारे राज-पूत मरने को तैयार हो बैठे थे, उनमें घाऊ मेळला नाम का एक कुँवारा राजपुत्र १५ वर्ष की अवस्था का था। वह रावल की पगतली सहला रहा था। उसने निसास छोड़ा, रावल ने कहा कि ऐसा क्यां, अपने तो स्वर्ग में पहुँचनेवाले हैं, फिर तुभे इस वक्तृ यह दिलगीरी कैसे आई १ वह कहने लगा कि सुभे और तो कोई चिता नहीं, परंतु शास्त्र पुरायों में ऐसा सुना है कि कुँवारे को गति नहीं, स्त्री स्वर्ग का मार्ग बताती है। रावल ने विचारा कि मेरी यह कन्या भी कुँवारी है और यह अच्छा राजपूत है इसी को ज्याह दूँ। तत्काल होनों का विवाह कर दिया। दूसरे दिन वह वाला भी आग में जूल मरी। पैलि खोलकर रावल दूदा तिलेकसी युद्ध के निमित्त गढ़ से नीचे उतरे, लड़ाई हुई, रावल के साथ २५ राजपूत स्नीर वाकी

दूसरे मनुष्य थे। पंजू पायक तिलोकसी के मुकावले पर भ्राया। विलोकसी ने वार किया। पंजू की वलवार के खेल में प्रवीस द्वीने का घमंड या सो हाय पाँवें। को समेटकर कुढंगेपन से उस फटके की वचाता ही या कि तिल्रोकसी की तलवार उसके घड़ की चीरती हुई पृथ्वी पर लगी थ्रीर वह नी दुकड़े होकर गिरा। साख "तिल्हरै घाव सै पांजू हेंकतण, नवे कटके हुवे। वहि गया निकरण।" रावल टूदा ने भाई की बहुत प्रशंसा की। तिलोकसी वेाला कि भली वात. श्राज ही श्रापने मेरी प्रशंसा की है। रावल दूदा ने कहा कि मेरी डीठ लगती है। इतना कहते ही उसी वक्त विज्ञोकसी का प्राय मुक्त हो गया। रावल दूदा भी एक सौ मनुष्यों सहित काम श्राया, रावल की ख़ियाँ दूसरी ते। सब गढ़ पर जोहर की आग में जल मरी थीं, एक मांगलिया राणा की वेटी अपने पीहर खींवसर थी, सो पादशाह खोंनसर के पास आया। तन उस रागी ने कहा कि दूदा का मस्तक ला दिया जाने ताकि मैं उसके साथ सवी होऊँ। सादू ने पादशाह के पास जाकर मस्तक माँगा। पादशाह ने कहा-वीन महीने वीत गये भ्रव सिर की क्या पहचान हो सकती है ? हूं भा बोला कि दूदा के सिर की मैं पहचानता हूँ, आप सुके दिख-लाइए मैं उससे वार्ते करवाऊँगा। सिर दिखलाए गए ते। दूदा का मस्तक हॅंसकर बेालने लगा, उसकी साची का गीत हुंका साद् का कहा हुआ--

#### गीत -

"क्रमकेत स्वरग कज नह भारघ कज दूठ दूदहै दिया दूजीय। पह तिया भवणे त्रियो पेखियो, घड़ पांखे नाचंता प्रीया। वाछंतावर मसल वेगड़ा, वकता सुयौ हृदै वसियो। जेसल गिरा तिको दिन जायो, हाघो ताली दे हँसियो।

हुं हूं फड़ा मरण किन हारूं, घरसी मिली जती घर मेलूँ मूँछ पीरपण मानै, कमल कहैं जो हुनै कर ॥ ४ करमूं निण मूंछ भूंह सी, सूंजकर भजन ग्रोपियो। ग्रंजिसियो गढों गिले ना ग्रादम, गैारी हड़ हड़ह दूदे। हँसियो ॥"

दोहा रावल दूदा ही का कहा हुआ-

"में जागी तें मेलियो, विसहर माथै पांव। मनखत माग्री ध्रापरी, ग्रहिवा खाव म खाव॥"

गीत बीठू बाइड़ का कहा हुम्रा-

''धर काज धीर उमल धरै धीरतण, आपगो वल आऊठ गिर।" "पाव पर ठवे दूद परगंजय, सरप कसया सुरताय सिर। सुविव किलंब सिर केंद्दर जयसल, पाव परठवें सभी पय कंदल करण घणो कसमसियो, फेर न सिकयो किही फण।। मिलधर मेळ कमल महि डोहण, चाच वसीधर हे चलण। मूण सबट ते। तणो माहचा, मणलंत माणी निभैमण॥ वड गिर विषम बड़ोबड रावल, दुरंग पाय तें दइव डरै। पोइ पतसाह पाल जुल पैहडे, कीधा पगतल राज करै॥" ''जेसलमेरधर्याः राव जादव, घण्यदल सरस मचंते धाय। काल्ह्या हरी पड़े कमसीसे, पड़त निकरियो मिलको पाय ॥ ध्रसी जाख त्रालम दल ईखै सांह लक्ख आए सुरताय। भुरज भुरज फिरियो राव भाटी, दूरेानह फिरियो दोवाय ॥ सुत जसहड़ सामा सुरतायौ, नितनित ढोवा कटक नवीन। क्रम राखण दीना नवकोटां, दृदै धरमद्वार नह दीन ॥ पटह्य पतसा गयंद मोताहल पै माजंता जु भुय पिड़या । दूध दीठा मैं चक्रवत चुणता, क्लवरेस आमरण किया ॥

किलम कुंजर नर केहर जू वाकर पग पग पै खीजै पिड़या। अविध सु अधपत अधकंठअवाला, जसहड़ संश्रम अञ्जै जिड़या।। सादूला तैं जसहड़ संश्रम, भिड़ भद्रजाती असुरभगा। दीसे रायहरे दुज्जणसल, मोती महिलां मवड़ लगा।।"

गीत भाटी तिलोकसी जसहड़ का-

"तांतिलिया तुरंगम खड़ खगजीना, जुड़ वारथ जोगणपुर जाय। ध्रमपत राव तणा इल ध्राया, तिलोकसी नह वीसरै ताय।। भणै तीन्हरिण भेाम...पावण डरिया मूंमंडरियो— नर नीसरै जकै सनियाई, ध्रनी द्याई हूं आयो।। ध्रविहड़ मन सहड़ अंगोध्रम, वड़पुर वजै न विहड़े वंस, तीजातणो कोट छै कारण, हांमू करते। डड़ियो हंस॥"

#### रावल दूदा के वेटे पाते

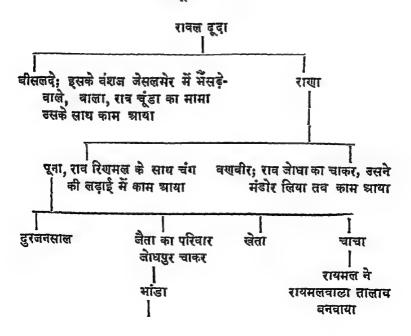

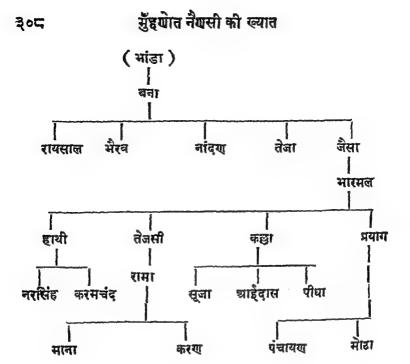

# चैविसवाँ प्रकरण

# रावल घड़सी आदि

रावल घड़सी-मूलराज रतनसी शाका करके मरे तव वंश वना रखने को वास्ते रतनसी को पुत्र घड़सी ने ऊनड़ कान्हड़ श्रीर एक भांजे देवड़ा को कमालदीन के सुपुर्द किया था। मूलराज इस आपत्काल में कमालदीन का पगड़ी-वदल भाई हो गया या इसलिए कमाल व इसकी बीबी ने उन लड़कों को अपने पुत्रों के समान लाड़ प्यार के साथ छिपा रक्ला और उनके रसोई पानी के लिये हा ब्राह्मण नियत कर दिए थे। जैसलमेर विजय कर जब कमालदीन दरगाह ष्प्राया ते। कपूर मरहठे ने पादशाह से अर्ज की कि मूलराज व कमाल में मैत्री थो इसलिए मूलराज ने अपने भतीजों को कमाल की गोद में दिया है। पादशाह ने कमाल को पूछा कि रतनसी के बेटे व उसका भांजा तेरे यहाँ हैं। यदि हों तो हाजिर कर। उसने अर्ज की कि इजरत मेरे यहाँ तो जाने नहीं थ्रीर जी होंगे तो मैं निगाह यह कहकर वह घर भाया, चारी लड़की की चार घेड़ों पर चढ़ाकर निकाल दिया और वे नागार में सकरसर धाकर पादशाही फर्मान उन चारों के हुलिए समेत गिरफ्नारी के वास्ते जगह जगह पहुँच गए थे। नागार के हाकिम ने उन चारों को पकड़ लिया श्रीर पादशाही इजूर में रवाना हुआ। नमाज पढ़ते हुए घड़सी ने उसी की तलवार से उसका मस्तक उड़ा दिया धीर धाप उसी के घेड़ि पर चढ़कर निकत भागे, से। चामू आए। अपने भाइयों को वहीं छोड़कर घड़सी भौजे मेलगदे की पहुँचाने के वास्ते भावू गया। पीछा लीटता हुआ मेहने में भाकर एक माली को घर पर ठहरा। मेहने को राव (मख्रिनाथ) का मेटा जगमाल शिकार को जाता हुन्ना उधर से निकला तब घट्सी बाहर खड़ा था। **एसने जगमाल से जुद्दार न किया।** जगमाल ने पीछा श्राकर श्रपने पिता से कहा कि छाज छपने गाँव में कोई राजपूत छाया है, या ता वह गँवार है या किसी राजदंश का है। रावल ने उसकी निगाह कराई। आदमी ने उसके चाकर से पूछा कि यह कीन है। चाकर वोला— धौर ते। मैं कुछ भी नहीं जानता परंतु एक दिन इसने सुफको। मारना चाहा था तव कहा कि जो तू शख छोड़ दे ता रावा रतनसी की द्यारा (शपय) खाकर कहता हूँ कि तुभी न मारूँगा। तन तो रावल मालदे ने घ्रनुमान से जाना कि यह रावल मूलराज रतनसी का पुत्र या भतीजा है। उसकी बुलाकर बड़े घादर सत्कार के साथ श्रपने पास रक्खा श्रीर जगमाल की वेटी का विवाह घड्सी के साथ कर दिया। पाँच सात महीने को पीछी उसने माल दे की कहलाया कि जो छाप कहें तो में पादशाही चाकरी में काऊँ छीर छपना राज पीछा लेने का के।ई उपाय करूँ। रावल मालदे ने प्रसन्न चित्त से उसको बिदा दी। घड़सी ने अपने और मनुष्ये को फलोधी के निकट किरड़ा के पास वधाऊड़ा नामी गाँव में रक्खा छीर छाप दस या बारह भाटियों श्रीर दी चारखों की साथ लेकर पादशाही हजूर में पहुँचा। बारह वर्ष तक सेवा की परंतु काज न सरा, निपट निराश हुआ और फाकों की नैवित पहुंच गई। ऐसा भी कहते हैं कि घड़सी चतुर था, वहाँ सदिरों उमरावों के डेरे या वागों में रखवाली पर रह जाता और नित्य प्रति एक रूपया मिल जाता था। इस प्रकार गुजर करके भी वह पादशाही चाकरी करता रहा। एक वार पूर्व का पादशाइ शमसदीन (शमसुदीन) दिल्ली पर

आया और दिल्लो से २० कोस पर उसकी सेना ने पड़ाव आन वहाँ से उसने एक कमान (धनुष) दिल्लीश्वर के पास भेजकर कहलाया कि तुम्हारे कटक में कोई ऐसा है जो इस कमान को चढ़ावे। दिल्लीपति ने बीड़ा फेरकर प्रसिद्ध किया कि जो कोई इस कमान को चढ़ावेगा उस पर हमारी वड़ो छपा होगी। सबने उस धनुष की देखा परंतु इसे चढ़ाने की हिम्मत किसी की न हुई, बहुत से उसके साथ बल करके बैठे रहे। रावल घड़सी को चाकर भाटी जैचंद को पैत्र और ऊदल को पुत्र लूगाग ने घड़सी को कहा कि आज्ञा हो तो मैं बीड़ा उठाऊँ। घड़सी ने स्वीकारा, लूण्य ने वीड़ा लिया। पादशाही सेवक उसे हजूर में ले गए, कमान उसके सम्मुख धरी गई। लूगाग ने उसकी चढ़ाकर पादशाह की एक सहेली के गले में डाल दी श्रीर यह कहकर डेरे पर था गया कि अव इसे किसी से कढ़वा लेवें। पादशाह ने अपने वड़े वड़े वलधारियों की बुलाया परंतु कोई उस कमान की निकाल न सका। तब फिर लूगाग ही की बुलाकर निकलवाई श्रीर खुश द्वेकर पादशाह ने फर्माया कि जो तेरी इच्छा हो सो माँग। लूगाग ने अर्ज की कि मेरे धीर मेरे ठाकुर के चढ़ने के घोड़े दुर्बल हैं सा इसें दा इराकी दिलवाइए। पादशाह ने खास सवारी के दे। अश्व उसे दिए। दे। दिन को पीछे ही पूरव को पादशाह को साथ युद्ध हुआ, लूणग ने घड़सी की कहा कि अपन लड़ाई से अलग रहें क्योंकि अपने की ती राज पीछा लेना है। यदि इस प्रतिद्वंद्वी की ढूँढ़ निकालें ती ध्यपना लाभ है। युद्ध होने लगा। उस समय घड़सी श्रीर लूणग देानीं भ्रश्वारुढ़ हो एक तरफ खड़े रहे थीर भ्रपने १० जास्सी की भेजकर कहा कि पूरव के पादशाह का पता लाग्रा। उन्होंने प्राकर खबर दी कि खेत हाथी पर मीतियों की भालरदार श्रंवाड़ी में

पादशाह बैठा है। ये दोनों उस हाथी के निकट आए और अपने अपने घोड़े उड़ाए। लूखग ने ता एक ही फटके से इस दायी की सूँड़ काटकर ध्रपनी पाहुरी में डाल दी। घड़सी हाथी के दॉतें पर पॉव टेके छंबाड़ी के भीतर घुसा और पादशाह की नीचे पटककर **उसको खिर पर से** सवा लाख रूपये के सोल का मुकूट उतारकर ले लिया । दोनों जैसे गये थे वैसे ही लैटि ग्राये । इतने में ता दिल्ली की सेना ने पूर्वी सेना को परास्त किया, पादशाह पकड़ा गया। दिल्लीपति के सम्मुख सभी बड़े बड़े उमरा भूठे गाल बजाने लगे, तब वादशाह ने शमसुद्दीन से पूछा कि मेरे इन उमरा में से किसने तुम्हारा सुका-चला किया। वह बोला कि नाम तो मैं जानता नहीं परंतु इन उमरा में से तो कोई न था। वे तो देा हिंदू सवार थे, जिन्होंने मुक्ते पकड़ा, मेरे हाथी की सूँड़ काटी धौर मेरे सिर पर से सवा लाख का मुकुट ले गये। यदि मैं उनकी देखूँ तो पहचान सकता हूँ। बड़े छोटे उमरा में से ते। उसने किसी की न स्वीकारा परंतु सब के पीछे जब घड़सी धीर लूगाग उसके सम्मुख भ्राए ते। वह बोला कि यही हैं। घड़सी ने मुकुट थ्रीर लूगा ने द्वाथी की सूँड पादशाद के सामने रख दी। पादशाह उनसे बहुत प्रसन्न हुआ। उसने फुर्माया कि जो इच्छा हो उन्होंने कहा कि हमारा वतन जैसलमेर हमें मिल जावे। पादशाह ने अर्ज मानी, जेसलमेर का मुजराकरा अपने दीवान व बख्शी की हुक्म दिया कि इन्हें फर्मान लिख दे।। रावल के साथ काला का पुत्र नेतुंग या जिसके पास बहुत सा धन या। उसे व्यय कर पट्टा करवाया, सब नीगयों को भी इनाम इकराम दिया छीर सारी सर्कार की राजी किया। एक पाइशाइ के हलालखीर (भंगी) को कुछ न मिला। उसने कुछ फांस मारी थी परंतु ग्रंत में उसका भी मन मना लिया। फिर पादशाह की दर्गाह से बिदा होकर चले

श्रीर जेसलसेर से ३ कोस वासग्रापी के श्रागे राजवाई की तलाई पहुँचे, जो जेसलमेर छै।र वासण्यी के बीच में है। वहाँ कुछ अपशकुन हुए, वे वहाँ ठहर गए। शक्तनी को बुलाकर फल पूछा। वह बोला कि यहाँ किसी मनुष्य का बलिदान करना चाहिए। रावल के साथ १२ मनुष्य भिन्न-भिन्न शाखाओं के थे, क्वेबल रतनू चारण आसराव श्रीर उसका बेटा दोनों एक ही घर के थे। बारहट ने विचार करके कहा कि धीर ते। सब शाखा प्रति एक एक जन हैं छै। इस दे। हैं अतः हमारे मे से एक की बिल दे दे। यह विचार ही ही रहा था कि एक मेव पादशाही फर्मान होकर वहाँ भान पहुँचा। इन्होंने समका कि यह इमारे साथ का साथ लगा श्राया से। ठीक नहीं (इसमें कुछ भेद हैं)। पत्र खोलकर पढ़ा ते। उसमें लिखा या कि गढ़ मत देना। इन्होंने उस मेव को मारकर खदिर वृत्त के नीचे विल में चढ़ाया थीर नगर में पहुँच फर्मान बतलाकर गढ़ पर अधिकार किया। उस वक्त फिर कुछ शक्तन हुआ। रावल ने शकुनी से पूछा, उसने कहा कि गढ़ के साथ रावल कोई ऐसा काम करे कि जिसमें उसका नाम रह जावे। रावल ने अपने नाम पर बड़सीसर तालाव वहाँ वनवाया। तीन वर्ष ६ महीने रावल घड़सी ने राज्य किया। भीम जसहड़ोत के पुत्र वेजसी ने गढ़ की ज़लहटो में बावड़ी पर गोठ की। रावल घड़सी भी वहाँ घाया, जल्दी करके वह घोड़े पर से उतरता था कि तेजसी ने उस पर भ्रसि-प्रहार किया, मस्तक दूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा थ्रीर घड़ को घोड़ा लेकर गढ़ पर चढ़ गया। राग्री को खबर हुई। उसने गढ़ का दर्वाजा वंद करवा दिया, तेजसी भी पीछे लगा त्राया। गढ़ पर से उस पर पत्थर वरसाने लगे जिससे उसके कई साथी मर गए और वह भाग राणी विमलाई ने विचार किया कि रावल के कोई भाई या वेटा ते। है नहीं। अब गदी पर कौन विठाया जावे। तब उसने अपने

सर्दारों से कहा कि कोई ऐसा राजपूत है जो पाँच सात दिन गढ़ की रचा कर सके जितने में में मूलराज के पौत्र देवराज के पुत्र राखा रूपसी के दोहित्र केहर की वारुद्धाहिया से बुला हूँ। आसकरया का पुत्र डेल्हा जसहड़ बोला कि मैं गढ़ की रचा करूँगा परंतु पीछे तुम हमारे साथ मलाई करना, हम कुछ विनवी करें उसे मानना। विमलाई ने स्वीकारा, बचन दिया तब डेल्हा अपने ५०० राजपूर्तों को लेकर गढ़ के द्वार पर आन बैठा। विमलाई ने कंगूरें। पर से आदमी की नीचे उतार कहर की बुलवाया। जब वह आन पहुंचा, टीका उसके ललाट पर दिया। गढ़ का द्वार दुला, सब भाटियों ने आकर केहर देवराजीत को जुहार किया। हरामखोर (तेजसी) भागा। विमलाई ने डेल्हे को जेसलमेर से १२ कोस पोहकरया के मार्ग पर चाधया गाँव जागीर मे दिलाया। (टॉड लिखता है कि विमलाई अपने पित की इच्छानुसार केहर को पाट विटाकर सती हो गई।)

रावल घड़सी के साथ आपत्काल में ये राजपूत थे—जैतुंग, महिपा कोल्हावत, जसदृड डेल्हा आसकरणोत, जैवंद लूणग ऊदलीत, बार-इट आसराव रतनू, आसराव तिहुणराव का तिहुणराव जोगी, देदा बूजा रतन का, चिराई आसराव का। गीत रावल घड़सी का—

घणादीह लग वाहरा नाम रहसी घणोवण जूमार जूवा सैधायाह, ग्राप प्राण दिलीक बेली पूरबरा गा पतसाहा॥ हेकण घाव धरावस ग्राणी पड़गाहे दिल्ली पतसाह, पूरब पाह गमिया पर दीपे रतनावत घड़सी रिमराह ॥ बेढक जेसलमेर वालिया कब-सीगल बेली जस कंठ, बड़रावल सरगापुर बसिया विमलादे सहिता वैकुंठ॥

रावल घड़सी को बहुत दिनों पीछे जेसलमेर मिला था। उस वक्त द्रेग में हहया पोहण (भाटी) सबल थे। वे रावल की श्राज्ञा नहीं भानते थे। रावल का कुछ बस नहीं चलता था। रावल मालदेव भी इइयों का जमाई था इसलिए वह उनका पच लेता था। घड़सी को भी मालदेव की वेटी ज्याही थी अत: घड़सी और जग-माल मालावत में बढ़ी प्रीति थी। रावल मालदेव देवी की यात्रा के वास्ते द्रेग में याया तब घडसी श्रीर जगमाल भी साथ थे। घड़सी ने जगमाल को कहा कि ये देंग के हहया पे।हड़ हमारी आज्ञा नहीं मानते हैं, जब तक ये जेसल मेर की धरती में रहेंगे तब तक उसका सुख हमे प्राने का नहीं। जगमाल बाला कि इनकी मार लेना ते। कुछ कठिन नहीं है परन्तु ये रावलजी के क्रपापात्र हैं, यह सुनकर घड़सी बदास सा हो गया। तब जगमाल ने कहा कि चित्त में संतोष रक्खा। इनको इम किसी तरह मारेंगे। दूखरे दिन प्रभात को जग-माल ने जाकर रावल मिल्लनाथ को कहा कि हम अधुक गाँव पर छापा मारना चाइते हैं, सो ग्राप साथ की हुक्म देवें। रावल का यह नियम था कि प्रभात होते शीचादि से निवृत्त हो स्नान कर ध्यान में बैठ जाता सी पहर दिन चढ़े तक वोलता न था। जगमाल ने हइया पोइड़ को तो दरीखाने विठाया श्रीर जाकर रावल के कान में कहा कि राजपूर्तों की श्राज्ञा दीजिए कि मेरे साथ चलें। रावल वेला ते। नहीं, पर द्वाथ के इशारे से आज्ञा दी। जगमाल ने आकर राजपूतें को कहा कि उठो, जिस काम के लिए रावलजी ने आज्ञा दी है सो करें और बाहर त्राकर प्रकट किया कि हइया पोहड़ों के मारने का हुक्म है, उन पर टूट पड़े श्रीर मार गिराए।

<sup>(</sup>१) नैंग्यसी ने मूळराज रतनसी, दूदा तिलोकसी, व घड़सी का समय नहीं दिया है केवल रावल जेसल का सं० १२१२ में जेसलमेर बसाना लिख-कर पिछले राजाओं ना राजत्वकाल लिखा है। यदि हम उसके श्राधार पर गणना करें तो मूलराज रतनसी का पतन सं० १३४७-४८ में श्रीर टूदा ति-

क्षोकसी का सं० १२४७-४८ में मारा जाना सिद्ध होता है। श्रव इसी ख्यात में दी हुई देा एक बातों की जींच करने से स्पष्ट हो जावेगा कि उपर्युक्त समय सही नहीं है।

रावज भेजिदेव के पिता का गोरीशाह से छड़ना श्रीर जेसल का गोरियें। की सहायता से राज पाना ठीक नहीं हो सकता। फारसी तवारीखों के मुताविक सुलतान शहाबुद्दीन गोरी श्रपने माई गयासुद्दीन के हुक्म से जो गोर श्रीर गजनी का सुलतान था स० ४६७ हि० (स० ११७१ ई०; स० १२२६ वि०) में पहले पहल मुलतान पर चढ़कर श्राया था।

सं० १३२७ में होनेवाने रावल जैतसी का गुजरात के पादशाह के पास जाना नहीं बन सकता, क्योंकि उस वक्त ते। गुजरात में वघेले राज करते थे। सुलतान श्रलावहीन खिलजी ने सं० १३४३-४४ में राय कर्ण बघेले से गुजरात ली थी।

सं॰ १२४७-४= में सुलतान श्रलाउद्दीन खिलजी पादशाह दिखी का था। फारसी तवारीकों में इस जेसलमेर के शाके का के।ई जिकर नहीं पाया जाता।

रावल मिलतनाथ ख्यात में दिए हुए दूदा तिलेशकसी के समय से चहुत पीछे हुग्रा था। दूदा तिलेशकसी के समय में तो लेड़ में राव टीड़ा का होना वन सकता है।

ऐसे ही कर्नल टांड ने मूलराज की गहीनशीनी का समय सं० १३१० दिया है और सं० १३१। में वह शाका करके काम आया। फिर लिखा कि एक असें तक गढ़ मुसलमानों के श्रीधकार में रहा। जब पालह्या के पैत्र हूदा तिलेकसी ने मुसलमानों को खड़ेढ़ना शुरू किया तो तंग श्राकर उन्होंने गढ़ मेहने के राठाड़ रान मिल्लनाथ के नेटे जगमाल के सुपुर्द कर दिया। इदा तिलेकसी ने राठाड़ों में गड़ लिया तब फिर पादशाही फीज आई और दूदा तिलेकसी मुकाबले में मारे गए। गढ़ फिर मुसलमानों के हाथ में श्राया। घड़सी ने मेहने के रान की नहन से निवाह किया था जिसकी मंगनी पहले देनड़े रान से हुई थी। उसी श्रसें में श्रमीर तैमूर हिं दुस्तान में श्राया। यह सुनकर घड़सी दिल्ली गया श्रीर तैमूर की फीज से बढ़ी नहादुरी के साथ लड़ा, जिस पर दिल्ली श्रम श्रीकर जेसलमेर उसे पीला दिया। मेहने के राठाड़ श्रीर हमीर के बेटे नेता लूयकर्य न में इकी मदद से उसने जेसलमेर

लेना चाहा था परंतु टूदा तिलेकिसी ने गढ़ न दिया। जेसलमेर कितने समय तक मुसलमानों व दृदा तिलेकिसी के श्रिधकार में रहा यह टांड साहब ने नहीं लिखा है।

यदि हम मूलराज का समय सं० १३११ का मानकर सुलतान श्रखाटहीन खिलजी के समय में उसका मारा जाना स्वीकारें तो हमकी यह भी मानना पड़ेगा कि करीब १०० वर्ष तक जेसल मेर पर मुसलमानों का व दुदा तिला-कसी का श्रधिकार रहा। इस श्रवस्था में यह तो कदापि वन नहीं सकता कि मूलराज के सारे जाने के थोड़े ही ऋर्से पीछे दूदा तिलोकसी के हाथ में गढ़ श्रा गया हो श्रोर क्योंकि दुदा मूलराज का समकाछीन था तो यह भी विश्वास योग्य नहीं कि वह मूलराज की मृत्यु के पश्चात् म० या ६० वर्ष तक गढ़ का स्वामी रहा हो। फिर कैसे संभव है कि उसने जगमाल राठौड़ से गढ़ जिया क्ये। कि जगमाल टसके पिता मल्लिनाय की मृत्यु के पीछे (सं॰ १४४७ में ) मेहने का खामी हुन्ना। दूसरा सिरोही में देवड़ों का राज भी सं० १३७० के लगभग स्थापित हुआ। उस वक्त तक आवृ पँवारों के अधिकार में था। अतः न तो त्रावू के देवहे का मूलराज का भांजा होना वन सकता और न घड़सी का श्राव इसको पहुँचाना वन सकता है। तीसरा श्रमीर तैमूर की चढ़ाई हिंदुस्तान पर सं० १४४४ में हुई थी। बदसी का तैमूर के साथ युद्ध करना समक्त में नहीं आता। तैमूर ने दिल्ली फतह कर ली थी। सुलतान महमूद तुगळक शाह परास्त हो गया था। दिल्ली जाते वक्त तैमूर ने भटनेर का गढ़ भी विजय किया था, जिसके वास्ते वह ग्राप श्रपनी पुस्तक "तुजके" तैमूरी में बिखता है श्रीर फिरिश्ता ने उसका वर्णन ऐसे किया है कि "मिर्जा पीर मुहम्मद जहाँगीर. शाहजादे श्रमीर तैमूर, की मुखतान में कई महीने तक रकना पढ़ा थ्रीर उसकी सेना का भी वहाँ वहत तुकसान हथा। श्राखिर जब तैमूर का तश्कर पास श्राया तब वह उनसे जा मिला श्रीर भटनेर के हाकिम की शिकायत पिता के पास की। श्रमीर तैमर दस हजार सवार साध ले श्रजीधन' देेेेे वातपुर लूटता हुआ भटनेर पहुँचा । श्रजीधन देेेेेेे वातपुर के कई छोगों ने भटनेर में जाकर शरण छी थी श्रीर गढ़ में इतना स्थान न रहने से बहुत से मनुष्य खाई के पास ही पड़े थे। अमीर १० के।स मार्ग एक दिन में चलकर भटनेर में दाखिल हुआ। यह गढ़ हि दुस्तान के नामी गट़ों में है

श्रीर मार्ग से दूर होने के कारण कभी कोई विगानी सेना वहाँ न पहुँची थी। जो लोग खाई के किनारे ठहरे थे वे सब मारे गए श्रीर उनका माल श्रस्थाव लूट लिया। राय कुळचंद जो वहाँ का हाकिम था क्रुफार-हिंद के नामी वहादुरों में से था, वह गढ़ से निकलकर अपनी सेना का परा जमाकर युद पर बतारू हो गया। श्रमीर के सिपाहियों ने हमला करके उसे शहर में हटा दिया। नगर के निकट अमीर आप छड़ाई में शामिल है। गया और संध्या पड़ते पड़ते शहर फतह हो गया। कई लोग करल किये गये श्रीर लूट का माल भी खूब हाथ लगा। फिर श्रमीर गढ़ की श्रोर बढ़ा व सुरंगे लगाना श्ररू किया। राय ने एक सैयद की मार्फत बड़ी दीनता के साथ श्रर्ज कराई कि एक दिन की छुटी दीजिए, गढ़ खाळी कर दूँगा। अमीर ने इसकी स्वीकारा, परंतु दूसरे दिन जब करार पूरा न हुआ तो फिर सुरंगों का काम जारी किया गया। राय ने श्रपने बेटे की श्रमीर के पास भेजा श्रीर दूसरे दिन श्राप भी बहुत सा नजर नजराना लेकर हाजिर हुआ। कई किस्म के शिकारी जानवर थौर २०० धे। इं इराकी भेंट किए। श्रमीर ने भी उसे भारी खिलग्रत दी। ग्रपने देा सर्दार सुलेमानशाह ग्रीर ग्रमीहल्ला के तैमूर ने गढ़ के दर्वाजे पर इसलिये नियत किया था कि वे उन श्राद्मियों की हूँ हु नि ठालें जिन्होंने काबुली सुसाफिर केंद्र जी मिर्जा पीर मोहरमद नहींगीर के नैाकरों में से था, मारा था, श्रीर उनका सजा दें। तद्नुसार ४०० श्राहमी करल किए गए। इस पर राजा के भाई वेटों ने छड़ाई की। तैमूर ने राजा की कैंद्र कर लिया और शहर में घुसा। नगर-निवासियों ने अपनी सियों व वाल-बचों की आग में जला दिया और वे लड़ने लगे। तैमूर के कई आदमी मारे गये तब उसने नगर के। फूँक दिया श्रीर वहाँ से कूच कर सरसती में श्राया।" मालूम होता है कि उस वक्त भटनेर का गढ़ माटियों ही के श्रधिकार में था।

उपयुक्त वातों की ध्यान में रखते हुए ऐसे कहना अन्यया नहीं कि कर्नेल टॉड के जेख की अपेचा नैग्रसी का चृत्तांत विशेष विश्वास के योग्य है। उसने पादशाह का नाम ''महम्मद ख्नी'' दिया है जो शायद मेाहम्मद तुगलक हो क्योंकि वह भी बड़ा जाबिस पादशाह हुआ है और उसका समय भी दूदा तिजेकिसी के समय से मिक्ष जाता है। आश्चर्य नहीं कि स्वाराज रतनसी और दूदा तिजेकिसी के शाहे उसी समय या तो मुहम्मद तुगलक या

फीरोज तुगलक की पादशाहत में(सं॰ १४४०-४० के लगभग) हुए हों। नैएसी ने भी "गढ़ फतह हुए" बस प्रसंग में रावल हूदा तिलोकसी ने जोहर किया श्रीर पादशाह फीराजशाह की फार्जे जेसलमेर श्राई ऐसा लिखा है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि मलिक कमालुद्दीन मोहम्मद तुगलक का एक नामी सामंत था। मोहम्मदशाह के उत्तराधिकारी फीरोजशाह तुगलक के समय में रावल बढ़सी ने जेसलमेर पीछा पाया हो । घड़सी ने यदि किसी पादशाह का मान-मर्दन किया हो तो वह अमीर तैमूर नहीं किंतु वंगाल का शाह शमसहीन हो सकता है जैसा कि नैएसी ने लिखा है कि "पूरव देश का पादशाह शमसुद्दीन चढ़ आया।" अंतर इतना ही है कि फारसी तवा-रीक्षें में इस विषय में ऐसा लेख मिळता है कि गारखपुर के राजा उदयसिंह को जेर करके जब सुलतान ( फीराज तुगलक ) स० ७१४ हि॰ ( स॰ १३५४ हैं ) में वैंधवा की सीमा मे पहुँचा, श्रलपास हाजी ने (लखनौती का खुरुतान जिसने अपना नाम शमसुद्दीन शाह रक्खा था ) खुदसरी दृष्टितयार» कर ताज बादशाही सिर पर रक्खा, वंगाल, विहार व बनारस तक मुल्क फतह कर किया। फीरोज उधर गया ते। वह बँधवा छोड़कर कदाला गाँव में चला राया। पादशाह के वहाँ पहुँचने पर लड़ाई हुई जिससे पादशाही सेना पीछे इट कर गंगा किनारे था टिकी। पढ़ाव का स्थान अच्छा न होने से पादशाह वूसरी जगह देखने की चला, हाजी अलयास ने समका कि पादशाह जीटता \_हैं। गढ़ में से निकळकर धावा मारा परंतु सफळ न होने से पीछा गढ़ में भागा श्रीर ४४ हाथी छत्र श्रीर उसका सारा राजसी ठाट पादशाह के हाथ । श्राया श्रीर प्यादे बहुत मारे गये श्रीर बहुत से कैदी पकड़े गये। दूसरे दिन पादशाह ने कैदियों को छोड़ दिया। वर्षा ऋतु आ जाने से पादशाह ने कृच किया। स॰ ७४७ हि॰ (स॰ १३४६ ई॰; सं॰ १४१३ वि॰) में छखनाती श्रीर वंगाल के सुलतान शमसुद्दीन शाह का एलची फीरोजाबाद से फीरोजशाह तुगलक के दर्बार में श्राया श्रीर वहुत सी भेंट देकर संधि के निमित्त निवेदन किया। पादशाह भी उससे सम्मत हुआ, पुळची की आदर-सत्कार के साथ विदा किया, और उसी दिन से बंगाल और दक्खिन दिल्ली के अधिकार से निकल गए। स० ७१६ हि० (स० १३४८ ई०; स० १४१४ वि०) में शम-सुद्दीनशाह ने अपने चंद उमरा के साथ फिर नजर नजराना भेजा।



- (१) रावल घड़सी के मारे जाने पर उसकी राखो विमलादेवी ने केहर को गोद लेकर गद्दो पर विठाया। वह बड़ा प्रतापी हुम्रा, ३४ वर्ष १० मास ६ दिन राज किया श्रीर अपनी मौत से मरा।
- (२) बड़ा बेटा था जो लाखां देवड़ो के पेट से उत्पन्न हुआ। उसने रावल केहर से पूछे विना अपना विवाह मेहवर्चा के यहाँ कर लिया इसलिये केहर ने उसकी निर्वासित करके दूसरे पुत्र लच्मण को पाटवी वनाया।

पादशाह फीरोजशाह ने भी ताजी तुर्की घोडे श्रीर दूसरी कई कीमती चीर्जें भेजीं परंतु वनके पहुँचने के पूर्व ही शमसुद्दीनशाह मर गया श्रीर वसका बेटा सिकंदरर्खी बंगाल का सुलतान हुआ।"

इसके श्रतिरिक्त यह भी करंपना हो सकती है कि फीरोजशाह तुगलक— जैसा कि पहले लिख आए हैं—राव रनमळ भाटी की पुत्री के पेट से पैदा हुआ तो क्या श्राश्चर्य है कि इस संबंध के खयाळ से उसने रावळ घड़सी की जेसलमेर पीळा दे दिया हो।

सारांश कि या तो मूलरान रतनसी के पीछे कई वर्ष तक जेसलमेर दूदा तिलोकसी व उसकी सन्तान के हाथ में रहा है। या मूलराज ही मेाहम्मदशाह तुगलक के समय में गद्दी पर श्राया है।



- (३) लाखां देवड़ी के पेट का, कई दिन तक विक्रंपुर का स्वामी रहा। एक बार एक कतार (कॅटों की पंक्ति) का महसूल चुकाने गया था कि पीछे से केलगा ने झाकर बीकमपुर पर अधिकार, कर लिया। सोमने देरावरली और पांच स्नात वर्ष जीवित रहा।
- (४) इस पर जेसलमेर का रावल चढ़ आया। सहस-मल ने गढ़ का द्वार खेलकर युद्ध किया थ्रीर मारा गया। देरावर में, जहाँ उनका श्रीप्र संस्कार हुआ था, सेाम श्रीर सहस्रमल की देव-लियाँ वनी हुई हैं। सहसमल की संतान फलोधी कोचवद मे हैं।
- (५) अपने भतीजे को लेकर सिंध में चला गया, परंतु राव बरसिंह ने छसे पीछा बुलाकर धोवसा, वजू, कुंपासर, सिंध धौर पोथासर पॉच गाँव जागीर में दिए। पहले ये गॉव राखसियों को थे। रूपसी की संतान गॉव आवधी व वजू में है।
- (६) लाळां देवड़ो के पेट का, जिसकी संतान जैसा भाटी जोधपुर के चाकर हैं।
- (७) लाखां देवड़ी के पेट का। (कर्नल टॉड के लेखानुसार इसने सांतलमेर वसाया, जो अब जीधपुर राज्य मे है।)

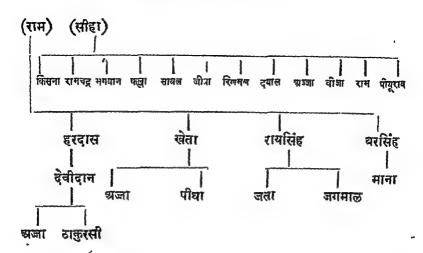

रात्रल लच्मया केहर के पाट वैठा, वर्ष ३१ दिन १३ राज किया। इसकी तीन पुत्र थे—वैरसी टीकीत, रूपसी ग्रीर राजधर। इनकी संतानी ये पाटबी तो लखमण पोतरा कहलाती है श्रीर दूसरे लखमण माटी कहे जाते हैं। रूपसी लखमण का इसकी जुदी शाखा है जो रूपसी करके प्रसिद्ध है। उसमें मादलियावाले श्रीर पोतकर्णवाले दे। विभाग हैं। जेसलमेर राज्य में रूपसी (भाटी) बहुत हैं। इनका वतन काछा

<sup>(</sup> ८ ) सांवतसी की संतान सांवतसी भाटी कहलाती है। उनकी जागीर में जैसलमेर से दस श्रीर गोरहरा से तीन कोस पर केटिड़ी नाम का गाँव है। रावल कल्याग्रमल ग्रीर मनोहरदास के राज्य-समय में सांवतसीहीत भाटियों का वडा श्रादर था।

<sup>(</sup>६) लीलाऐनी मेहनची के पेट का, इसकी संतान मेहाजलीत भाटी फहलाते हैं। उनकी जागीर में जेसलमेर से ३० कीस ऊमर-कीट के मार्ग पर मेहाजलहर गाँव है। गाँव वुज को पास तिसा मे भाटी नाथा किसनावत रहता है।

<sup>(</sup>१०) खाछां देवड़ी के पेट का।

लुद्रवा से दे। कीस परे हैं; पहले इनके रावताई थी। नाथा हरदास रूपसी जेसलमेर राज्य में हैं; करमचंद जस्सा का जिसके पुत्र वीका श्रीर भागचंद, वीरदास नीसलीत रायसल देवा का, श्रमरा भाखर का, चंदराव का पैत्र; भाटी वीळुल गोयंदोत जीधपुर चाकर।

राजधर, लखमण का जिसके वंशज राजधर भाटी कहलाते हैं, जैसलमेर राज्य में उनके देा कोहर (कुंए) श्रीर देा गाँव—घणेली जेसलमेर से एक कोस, सतोही १५ कोस, जमरकोट के मार्ग पर जागीर में हैं। वांमणो का सूजेवा, लाठी से कोस ४, रावल कल्याणदास ने भाटी जसवंत को वतन कर दिया घा। राजधर का पुत्र जैतमाल। जसवंत वैरसलीत प्रच्छा राजपूत हुमा, रावल मनेाहरदास के समय में वह चार प्रधानों में घा। जसवंत के पुत्र—भेगपत, उदयसिंह, भोजा, साम, जागीदास! भेगपत का वेटा सागचंद। वैरसल का दूसरा पुत्र सगता (शिक्तिसंह); सगता का पुत्र किसना श्रीर विसना (विष्णु); धोषा, वीरदास श्रीर सूरजमल!

रावल वैरसी लच्मण का—१६ वर्गे, ६ महीने १७ दिन राज किया। पुत्र चाचा ( चाचगदेव ) टोकेत, ऊगा, सेना और वणवोर।

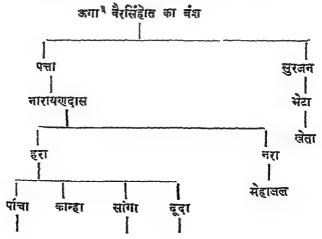

### गुँइगोत नैयसी की ख्यात



(१) सं० १६५५ मे च्यर्जुन ने मारा।

गगादास । रतनसी

- (२) बादशाह हुमायूँ का चाकर, ठहें में काम आया।
- (३) वतन सिंघ का गाँव सावड़ा जेसलमेर छोड़कर वारोटिया ( स्टमार करनेवाला ) हुआ।

कदा

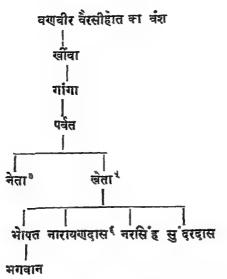

रावल चाचा (चाचकदेव) वैरसी का पुत्र गहो पर वैठा, वर्षे १-६ मास ११ राज किया। किसी काम के वास्ते सूराकर से ठट्टे गया था। लीटते वक्त कमरकोट के स्वामी सीढा मांडण ने अपनी भतीजी का विवाह उसके साथ किया। कमरकोट व जेसलमेर के स्वामियों में सदा से शत्रुता चली ध्राती थी। रावल चाचा ने राणा मांडण के भतीजे भाजदेव भीमदेव की कुछ कुवचन कहे जिस पर भोजदेव ने चूक करके रावल की मार डाला। साथ में जो भाटो थे उन्होंने दे। एक कीस पर डेरा जा जमाया श्रीर रावल के पुत्र

<sup>(</sup>४) राजा गजसिंह सूरजसिंह के मोहिनिया नाम की पातर पासवान थी। उसकी वेटो को सं०१६७६ में गोयंदास भाटो ने जे। प्र-पुर में परणाई थ्रीर चंद्रसेन को जागीर देकर ध्रपने पास रक्खा।

<sup>(</sup>५) राव जैतसिंह राजावत का नौकर।

<sup>(</sup>६) खोनावड़ी जागीर में थी।

<sup>(</sup>७) रा० मोहनदास राजावत के नौकर।

देवीदास की बुलाया। उसने आकर उत्मरकोट घेरा, राणा मांडण निकल भागा परन्तु पीछा कर आठ कोस पर उसे जा लिया और भारा। भोजदेव भीमदेव भी पहले तो निकल भागे थे, पीछे १४० आदिसियों सिहत आकर मारे गए। राव मांडण का मलक वटवृत्त पर लटकाया गया और उत्मरकोट का गढ़ गिराकर उसकी ईटें जेसलमेर लाई गई जिनसे कर्ण का महल तैयार कराया। आची का गीत—

छत्रपत सुरताण चाचर नां भोवा फूटो इह दिस बात फुड़ी,
मंखण गुडिया नहीं महारण प्रहणे राजकुमार गुड़ी।
त्ये पांतरे बड़ो छत्र पिड़यो वेटिया गढ़ां प्रथम जल वेलि,
ने वर रेलि किया मृगनैणी राणे कियो न पाखर रेलि।
मांडण चाचमदे मारेवा करें जिगन मन कूड़ कियो,
फतारीयो सनाह आपरो दलह करी सनाह दियों।॥१॥
रावल देवीदास चाचकदेव का—रावल चाचा ऊमरकेट पर
चढ़ा था, उन्होंने अपनी वेटा का विवाह उसके साथ कर फिर दगा
से उसकी मार डाला। उसके साथ के भाटियों ने देा-चार कोस
दूर जाकर डेरा डाला धीर जेसलमेर से देवीदास की दुलाया।
जव वह आया तो भाटियों ने उसके तिलक (गद्दी का) करना
चाद्दा परन्तु देवीदास बोला कि में अभी टीका लेना नहीं चाहता,
या तो में अपने पिता के मारनेवाले मांडण को मारूँगा या में ही
महँगा। उसके सब साथी भी पृर्ण उत्तेजित होकर उससे सहमत हुए

<sup>(</sup>१) कर्नल टॉड ने चाचकदेव का एक व्याह मारवाड़ के राव जीघा की कन्या से श्रोर दूसरा सेता के राजा हयातर्जी की वेटी से होना लिखा है श्रोर यह भी कहा है कि उसने मारवाड़वालों से सांतलमेर लिया। देवीदास का नाम दंशावली में नहीं लिया, चाचगदेव के पीछे वैरीसिंह का गही पर बैठना कहा है।

श्रीर उत्परकोट पर धावा कर दिया, गढ़ में जा धुसे श्रीर वहुत से सीढों को श्रसिधारा में वहाया। मांडण श्रपने भतीजों भीमदेव, भोजदेव सिहत निकल भागा परंतु पीछा कर श्राठ कोस पर उसे जा लिया श्रीर लड़ाई हुई जहाँ मांडण, भीमदेव व भोजदेव १४० सीढों सिहत मारे गए। उत्मरकोट के गढ़ को गिराकर देवीदास उसकी ई'टें जेसलमेर ले गया जिनसे कर्ण महल चुनवाया।

रावल देवीदास के समान कोई प्रतापी रावल जेसलमेर की गद्दी पर न हुआ। उसने आस-पास के सब राज्यों से छेड़-छाड़ लगाई। वर्ष २५ मास ४ राज किया। उसके पुत्र—जैतसी पाटवी, कुंभा, और राम; कुंभा का जगमाल, जगमाल का संातल, उल्लेब वृत्यीर सांतल का बेटा देवराज जिसको राव रणमस्ल ने घणली इनकेरहे. ूं के वैर में मारा। खातल ते।गावत जेसलमेर में वाकर जा।गर मे गांव खोवला, वीभोराई सांगड़ के हैं। भाटी केशोदास भारमलीत पोइकरण के गांव ठरड़े में रहता है।

राम देवीदास का (मेहवे के) रावल हापा के यहाँ व्याहा था। उसी प्रसंग से राम का पुत्र शंकर मेहवे ही रहा। जोधपुर भी उसने चाकरी की थी थीर कहते हैं कि सोजत में गाँव थांवा इसके पट्टे था। शंकर के पुत्र खोंवा, सांवल, महेश, ऊदा, व सूरा। खोंवा के पुत्र सुरताया व खेतसी, सुरताया के राधन, अचल, वीरा, रामसिह; थीर खेतसी के कल्ला व मनेहर। राम का दूसरा वेटा केहर बीकानेर है।

रावल जैतसी देवीदास का—३५ वर्ष चार महीने दस दिन राज किया। कुछ ढीला सा राजा था। वीकानेर का राव लूख-कर्ण वीकावत देवीदास का कुछ देश विचारकर जेसलमेर पर चढ़ श्राया श्रीर नगर से दें। कीस वडाणी राजवाई की तलाई पर डेरा कर

इलाके की लूटा। भाटियों ने सावाहा (रात की छापा मारना) का विचार किया परंतु राव वीका के दे।हिते भाटी नरसिंह देवी-दासीत की जेसलमेर से निकाल दिया था, वह राव लूणकर्ण के साथ था, उसने समाचार पाकर राव की सूचित कर दिया। राठे। इ तैयार हो बैठे श्रीर धपनी सेना के पास ४ वड़े कॉटों के ढेर लगा दिये। जब भाटो निकट पहुँचे तब उनमें श्राग लगादीं, प्रकारा हुआ, तब ते। भाटो मुड़े थ्रीर राठै।ड़ों ने उनका पीछा किया थ्रीर वहुत से आटी मारे गए। एक यह भी वात सुनी है कि रावल जैतसी बूढा हो। गया तव उसके पुत्र जयसिंहदेव, नारायणदास राम श्रीर पुत्रसी ने मिलकर कितने एक दिन रावल को कैंद में रक्खा धीर अपने भाई बाहड़मेरी सीता के पुत्र, रावत भीमा बाहड़मेरे के भांजे लूणकर्ण न रावत करमसी को देश से निकाल दिया। वे सिंध मे जा कुछ समय पीछे रावल जैतसी ने अपने चार बूढ़े भाटियों द्वारा जयसिंहदेव झादि से कहा सुना। भाटियों ने उनके। कहा कि रावल को इमारे पास रख दे। धीर राज तुम करे।। रावल ने भी यही कहा कि मैं इसमें राजी हूँ। तुम मेरे सपृत हो, लूणकर्ण कर-मसी कपृत थे जी चले ही गए, वला टली, इस तरह प्रकट में वाप बेटों के बीच पीछे प्रीति हुई। उन दिनों घुड़साल में घाड़े वहुत . से थे। रावल ने बेटों को कहलाया कि अपने ऐसी क्या आय है जिस पर इतने घोड़े रक्खें। सवारी के योग्य प्रश्व रखकर शेष खारीग (स्थान-विशेष) में चरने की छोड़ दो। उन्होंने भी इस बात की स्वीकार किया धीर अनेक तुरङ्गों की वहाँ रख दिया। रावल जैतसी ने अपने सब बड़े-बूढ़े सर्दारों को हाथ में लेकर भाटियों से कहा कि मैं महादुखी हूँ। पूछा, क्या कारख? तो कहा कि इन वेटों ने छोटे होने पर भी मेरी प्रतिष्ठा मंग की धीर मुक्ते केंद्र में रक्खा

-यह वात सारी विदित हो गई। भाटी वेलि कि हम प्रापकी आज्ञा पालन करने की तैयार हैं। रावल ने वचन साँगा, सब ने वचन दिया। तब रावल ने कहा कि लूगकर्ण की बुलाओ और इनकी निकालो। खब ने मिलकर लुगा की पत्र लिखा कि शोघ छात्री श्रीर खारीग में से घोड़े लो, इस वहाँ के मतुष्यों की कह देंगे कि वे घोड़े तुमकी दे देवें। पत्र पाते ही लूग्यकर्ण करमसी सिंध से चले धीर निकट पहुँचकर रावत भीम को संकेत-स्थान पर बुलाया, घोड़े लिए, सवारों के दल को तो पीछे रक्खा श्रीर वीस पत्तीस सवार आगे भेजकर नगर के समाचार मँगाए। यह वात प्रसिद्ध हो गई तब जयसिं इदेव ने रावल जैतसी थ्रीर वृहे भाटी पूंजा को पुछवाया कि क्या करना चाहिए ? उन्होंने उत्तर भेजा कि इनके दाॅत तोड़ना उचित है। ये अपना साथ लेकर चढ़े, वे झागे तैयार खड़े ही थे, दोनों भिड़ पड़े। जयसिहदेव पतले कलेजे का था, सी उन्होंने मार मगाया। ये भी वायल हुए, वे तो दाहिने वाँयें चले गए श्रीर लुगकर्ण ते। सीधा नगर की तरफ गया। जयसिहदेव की माता गढ़ में थी। जब इसकी ये समाचार मिले तो उसने गढ़ का द्वार बन्द कर दिया। रावल जैतसी ने बुर्जो पर से रस्से डलवा-कर लूणकर्ण करमसी व डनके साथियों की गढ़ में प्रवेश कराया। उन्होंने आते ही जैतसी की दुहाई फेरी और वह पीछा सिहासन पर वैठा तथा लूणकर्ण करमसी ने उसके चरणों में सीस नवाया।

रावल जैतसी का वंश

<sup>(</sup>१) वाहड़मेरी सीताबाई का वेटा।

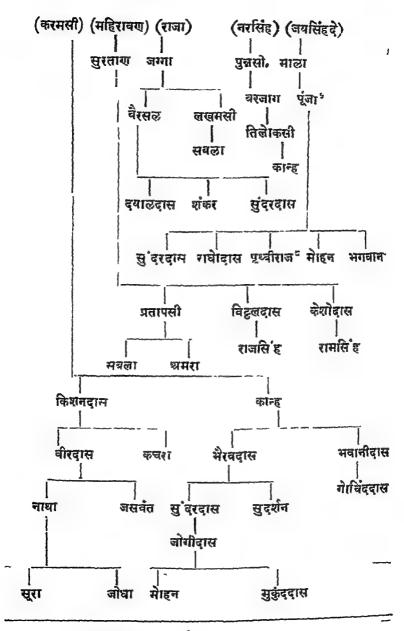

२) वाइड्मेरी सीतावाई का बेटा।

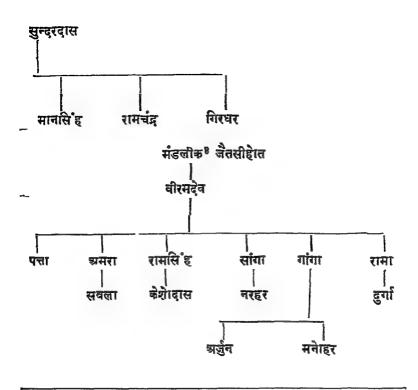

- (३) बाह्र इमेरी सी वावाई का बेटा।
- (४) '' श का वेटा।
- (५) राव वीकाजी (राठोड़) का दे। हिता।
- (६) ईंडरवाली राग्धी का वेटा। इसको निकाल दिया तब ईंडर चला गया। इसकी संतान ईंडर में है।
- (७) राव कल्याण सुरताण गढिया पर चढ़कर गया तव वहाँ काम श्राया।
  - (८) युद्ध मे काम आया।
  - ( 🕹 ) राव वीकाजी का दे।हिता।
  - (१०) राव वीकाजी का दे।हिता।



## (१) वर्ष २२ मास १० भ्रीर ३ दिन राज्य किया।

ं कर्नल टांड ने रावल लूगकर्ण को देवीदास का पुत्र खाँर जैतसी का छोटा भाई वतलाया है जो अपने पिता से स्टक्तर कंद्रहार चला गया था। रावल जैतसी के मरने पर कंद्रहारियों की सहायता से टसने अपने भतीजे करमसी से राज्य छीन लिया। अली खाँ नामी एक कंद्रहारी ने दगा से जेसलमेर के गढ़ पर अधिकार कर लिया था। तब खं० १६०७ में रावल लूग-कर्ण उसके सुकावले में मारा गया। उसके पुत्र मालदेव व हरराज थे। (हरराज मालदेव का वेटा था, भाई नहीं)।

(सं० १४६६ वि० में जब शेरशाह स्र ने दिल्ली की बादशाहत हुमायूँ से छीन ली थार वह भागता हुया जाधपुर के राव मालदेव से सहायता मिळने की खाशा में मारवाइ की तरफ गया, परंतु उसकी वह खाशा निराशा में बदल गई तब ऊमरकाट नामें कोकलोधी के मार्ग से जेसलमेर पहुँचा तब रावल लू कर्ण ने अपने दृत हारा उसे कहलाया कि खाप स्वता दिवे विना हमारे देश में थाये थार गोहत्या की, जो हिंदू धर्म के विरुद्ध है इसलिए आगे न जाने पात्रोसे। उस दूत की कैदकर हुमायूँ आसे बढ़ा। मार्ग में पानी न मिलने से उसका बुरा हाल हुआ। जेसलमेर के पास तालाब पर भी रावल ने अपने आदमी विठा रक्खे थे कि असलमानों की पानी न लेने दें। प्यासे मरते हुए हुमायूँ के साथियों ने राजपूती पर आक्रमण किया और उन्हें मार भगाया। कई सुसलमान भी मारे गये। पखालों में पानी भरकर जब वे आगे बढ़े तो रावल ने अपने पुत्र माळदेव की भेजकर मार्ग के सब कूएँ सुँदवा दिये, तीन दिन तक हुमायूँ और उसके साथियों को अच्छा पानी न सिला। चैथे दिन रावल का दूसरा पुत्र आकर हुमायूँ से मिळा और कहा

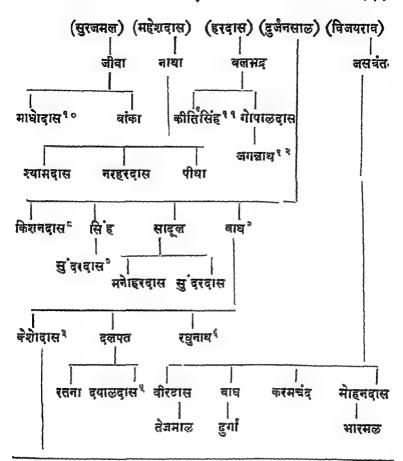

- (२) बड़ा ठाकुर था, वादशाही चाकरी की, सं० १६५५ में जोधपुर थ्रा रहा, दस गाँवों सहित स्रोजत का गाँव ध्रास्त्रा जागीर में घा उसे छोड़कर पीछा वादशाही सेवा में चला गया।
- (३) जोधपुर चाकर, गाँव मटेनड़ा जागीर मे था, सं० १६-६६ श्रावण सुदि ३ की काल किया।

कि श्राप विना इक्तिला इघर श्राये इससे श्रापको इतना छेश सहना पढ़ा। दूत की छोड़कर हुमायूँ कमरकोट चला गया।

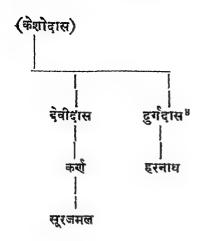

- ( ४ ) उन्जैन में काम आया।
- ( ५ ) मुसलमान हो गया।
- (६) सं० १६-६१ में विराणों गाँव जागीर में या, सं० १६-६५ राव सहेशदास सूरजमलोत के पास जा रहा।
  - (७) मोहवतर्खां के पत्त में कहीं लड़कर मारा गया।
  - ( ८) मेहनचो का भांजा, सेहने मे रहता था, वेटी रहाईनी।
- ्र (६) मोटे राजा का ससुर धौर सजन भटियागी का पिता था।
- . (१०) राव विक्रमाहित्य मालदेवोत के पास था, गाँव भाखरड़ी पट्टे में था।
- (११) जीधपुर महाराजा का नौकर, सं० १६७४ में गाँव नतेऊ पाया, सं० १६७७ में जालौर के गाँव ब्रोडवाड़ा श्रीर जेगाऊ -दिये गये श्रीर सं० १६८० में पीछे जन्त कर लिये।
- (१२) सं० १६६ ६ में भोपाल गाँव ४ दिये छीर सं० १६७ ६ में छोडे।



<sup>(</sup>१) व १० मास ७ दिन २० राज किया। राडढरे रावत की कन्या रायीवाई को ज्याहने के बाद जल्दी ही सर गया।

<sup>(</sup>२) शिवराजोकों का दोहिता, पद्मा का पुत्र, रात्र मालदेव की कन्या सजना के साथ विवाह हुआ था।

<sup>(</sup>३) पद्मा का पुत्र।

<sup>(</sup>४) सं० १६६३ में चामू लिखमेली पहें मे थो



- (५) थली में रहता है।
- (६) बीकानेर रहता है।
- (७) सं० १६७० में गॉव ५ सहित वसर पट्टै।
- ( 🗆 ) गाँव १२ सहित रिग्रमलसर पट्टै।
- ( 🕹 ) ईंडर में महियड़ माना ने मारा।
- (१०) रावल मनोहरदास के पीछे जेसलमेर की गही पर वैठा था।
  - (११) देरावर में है।
- (१२) बड़ा वीर राजपूत, राव जैतसी का दोहिता था। मेर्टे राजा की वेटी रंभावती को व्याहा। रावल भीम के राज्य में पहले खेतसी कर्ता थर्ता था। फिर भीम ही ने उसे निर्वासित कर दिया। पहले तो बहुत से भाटो उसके साथ गये और वे फलोधी में जा रहे थे। भीम का प्रताप बढ़ने पर भाटियों ने खेतसी का साथ छोड़ा तब वह सीहड़ वीरमदेव श्रीर रागा भैरवदास सहित राजा राय- सिंह का चाकर हुआ श्रीर सीरठ में भेजा गया। चार वर्ष पीछे वहीं मरा।



- (१३) द्रोयपुर की लड़ाई में राव कल्ला ने मारा।
- (१४) सं० १७०७ में रावल मने। हरदास के मरने पर वाद-शाह ने जेसलमेर दिया, सं० १७१७ श्रावण वदि ६ की काल किया।
  - (१५) राव जगमाल के साथ काम प्राया।
  - (१६) वीकानेर की साँढें लीं तव राव वीका ने मारा।
  - (१७) गुढ़ा पट्टै, सं० १६५५ में जीषपुर रहता था।



नेतसी भातदेवेात का पुत्र दुर्गदास। दुर्गदास के बेटे जसवंत छीर कर्ण। जनवंत के हरी कि ह श्रीर अजवित छीर कर्ण का वेटा रामसिंह।



- (१८) करमसोतों ने मारा।
- (१) बीकानेरी का बेटा, खेतसी का सगा भाई।
- (२) जाधपुर का नौकर, सं० १६७५ में जुट पट्टे थी।
- (३) पूनासर पट्टे।
- (४) वीकानेरी का बेटा, इसकी बेटी पार्वती भटियाणी राजा-सूरजसिंह के साथ ज्याही गई, महाराजा गजसिंह ने १४ गाँव सहित

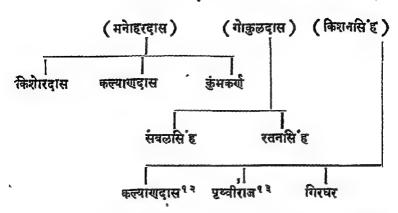

पंचायण खेतसीहोत का वंश—-पंचायण के पुत्र रामसिंह,
सुजानसिंह श्रीर श्रमरसिंह। रामसिंह के वेटे दुरजा, तेजमाल
श्रीर कान्ह। श्रमरसिंह का पुत्र पृथ्वीराज। सुजानसिंह का
निवास जेसलमेर के पीपले गाँव में है।

ध्रीयसां जागीर में दो, सं० १६५७ में पीछे ढीकती से चढ़कर देरा-वर गया श्रीर वहाँ मारा गया।

- (४) सं० १६८० में ५ गाँव सहित श्रीयसां पट्टे।
- (६) सं०१६६२ में रिग्रमल सर पट्टे।
- (७) सहसमल के साथ काम ग्राया।
  - ( प ) सं० १६७७ में खटोड़ा पट्टे।
  - ( ६ ) सं० १६५ ह श्रीयसां पहे।
  - (१०) श्रोयसा पट्टे।
  - (११) बीकानेर का चाकर, सीहलवे काम श्राया।
  - (१२) सीहलवे काम आया।
  - (१३) केसरीसिंह का चाकर, सीहलवे काम आया।

<sup>(</sup>१) सं० १६६० में गांव ४ सहित भेड़ पट्टे।

खेतसी के बेटे सिंह, बाघ श्रीर शामसिंह हुए। बाघ क्रिशनसिंह राठें। इं (किशनगढ़) का साला था श्रीर उसके साथ मारा गया। बाघ के पुत्र गोवर्द्धन को राव करमसेन ने मारा। गोवर्द्धन का पुत्र गिरधर।

शामदास खेतसीहोत मोटे राजा ( उदयसिंह ) का दोहिता था, पांचाड़ी भाहरे। गॉव ७ जागीर में थे। शामदास के वेटे—मान-सिंह दीवाण ( उदयपुर के राणा ) का चाकर; हरीसिंह चॉदा मेह-वचा के नौकर; गोपालदास लोलियाणे में मारा गया।

श्रितिसंह खेतसीहोत के सं० १६८५ में खोखरा जागीर में था, सं० १६८६ में चौराई ग्रीर सं० १६८६ में गाॅव ५ सहित भेढ़ पट्टे में रही। सं०१६८० में भाटी श्रचलदास के साथ काम ग्राया। शक्तिसंह के पुत्र केसरीसिष्ठ, रत्निसंह, महेशदास, हरीदास<sup>9</sup>, देवीदास, रघुनाथ, धजयवा उदा, सुजानसिंह ग्रीर करमचंद। केस-रीसिंह के सं० १६८० में ५ गाँव सहित भेड़ की जागीर थी। देवी-दास के सं० १६८६ में मोखरी गाॅव जागीर में था; देवीदास के ३ वेटे—हरनाथ, ग्राईदान ग्रीर भीम। रघुनाथ के पुत्र—भोजा, मुकुंद श्रीर सतरसिह। हरिसिंह के पुत्र—पीथा, श्रक्खा, नाहर, फतहसिंह, श्रानंदिसंह, चाँदा, हिम्मतसिंह, सुंदरदास।

धनराज खेतसीहोत को राव कल्ला ने मारा।

<sup>(</sup>१) सं० १६६४ में गांव ४ सहित भेड़ पहे

# पचीसवाँ प्रकरण

## रावल हरराज आदि

रावल हरराज मालदेव का—सोलह वर्ष १८ दिन राज किया; क्योंकि राड्धरा के राव ने अपनी बेटो की, जिसका विवाह रावल मालदेव के साथ हुआ था, रावल के मरने पर जातीर के खान गजनी खाँ पठान की दे दी थी इसिलए रावल हरराज ने भाडो खेतसी को भेजकर राड़धरा विजय किया धीर वहाँ के गढ़ की गिरवाकर ईटे' जैसलमेर मँगवाई'। गाँव कोडगा जेधपुर इलाके में था। उसे जेसलमेर में मिलाया थ्रीर राव चंद्रसेन (मार-वाड़) को पास से पेाइकरण गिरवी के तै।र पर ली। कोटणे के वास्ते रावल मेघराज से बड़ी बदावदी हुई, ६ मास तक उभय पत्त-वाले परस्पर लड़े, पीछे अपनी पुत्री का व्याह कर केाढगा दिया श्रीर सात गाॅव उसके लिए—ग्रेला, वर्षड़ा, डेागरी, वीकोराई, कोटड़ियासर, भीमासर श्रीर खेडावज्ञ। रावल इरराज के पुत्र भीम पाटवी राव माला का दै।हित्र, बाई खजना के पेर का, रावल करपाणदास रावल भीम के पीछे गद्दी बैठा। सं०१६६८ में रावल भीम ने राजा गजसिंह की रामकर्ण कल्ला की वेशे व्याह दी। भाखरसी पादशाही चाकर, फन्नोधी पट्टे में थी। भाटी सुरवाण पादशाही चाकर, इसके पुत्र गोपाल और भगवानहास, राव गोपाल वीड़ में काम ग्राया। भ्रज़ुन राव मालदेव का दै।हित्र

<sup>(</sup>१) रावल हररात तक तो जैसलमेर के खामी खतंत्र रहे, हरराज ने मुगल शाहंशाह श्रकवर की सेवा स्वीकारी। श्रवुल्फ्ज़ल श्रानी किताब

रावल भीम हरराज का—सं० १६१८ मंगसर घदि ११ का जन्म, ३५ वर्ष ११ महीने १२ दिन राज किया। सं० १६७० में जैसलमेर में काल प्राप्त हुन्या। बङ्ग प्रताधी, बङ्ग दातार, वङ्ग जुम्मार व जबर्दस्त राजा हुन्ना। पादशाह ग्रकवर के पास बहुत पाकरी की। रावल भीम ने पृथ्वीराज के पुत्र जगमाल की कोटड़े का रवामी बनाया था परन्तु रतनसी के पुत्र भैरवदास ने जगमाल की मारकर कोटडे पर अधिकार कर लिया। जगमाल के पुत्र उदय-सिंह न चाँदा रावल भीम के पास पुकार ले गये। तन रावल चढ़ ष्पाया, भैरद भी सम्भुख हुन्ना। रावल ने उससे गाॅव माॅगा, इसने देना स्वीकारा नहीं। सीव से कोस ४ वहढ्वे से कोस १॥ गॉव लूगोदरी की तलाई पर हड़ाई हुई, ख्रीर मैरवदास ७ राज-पृतें सहित मारा गया। रावल ने भैरव के पुत्र राखा किसना को कोटड़े का टीका दिया। जैसा भैरवदासीत, भाग नारागीत इड़वे जागीरदार व भगवानदास हरराजीत भीलाहीवाला वागी होकर निकल पड़े श्रीर राज में बहुत विगाड़ करने लगे श्रीर मेहने में जा रहे। सात वर्ष पीछे कोटड़े का आधा भाग देकर जैसा की पीछा दुलाया।

जब रावल भीम जेसलमेर की गही पर था तब उत्हड़ गोपाल-दांस के बेटे अर्जुन भूपत व मांडण पोइकरण के बहुत से गॉब-सारकर वहाँ का विन्त (गाय भैंसादि पशु) ले निकले। पोइ-करण के थानेदार भाटी कक्षा जयमलोत भाटी पत्ता सुरवाणीत और

श्रकवरनामें में लिखता है कि वि॰ सं॰ ३७८ हि॰ (त॰ १४७० ई॰, सं॰ १६२७ वि॰) में श्रकमेर होता हुआ पादशाह नागोर पहुँचा, वहीं श्रविर के राजा भगवानदास के द्वारा जेसलमेर के राव हरराज ने पादशाही सेवा स्वीकारकर श्रपनी वेटी बादशाह के व्याह दी, जिसका देहांत सं॰ १६३४ वि॰ में हुआ।

भाटो नंदा रायचंद को पीछे पड्कर वलसीसर आये, उनकी रात भर बात (कहानी) के वहाने भुलावा देकर गोपालदास के वेटों ने कोटड़े से अपने आदिमयों का रावेंगात बुखाया और प्रभात होते ही होरों की आगे करके खाना हुए। पोइकरणवालीं ने उनका मार्ग रोका। लड़ाई हुई, डभय पत्त के कई मनुष्य मारे गये। पोइ-करण के साथ के भाटी कल्लाव नेता जयमलोत, शिवा केलवेचा प्रजा का, भाटी नंदा रायचंद का, केलण, पेखल, मोकल, सीश्रम का श्रीर मेचा गांगावत खेत पड़े व केल्ह्या घायल हुआ। रावल भीम की भाटी गीयंददास (गीविददास ) ने कहा कि गीपालदास मेरी आज्ञा के बाहर है ब्राप उससे समभ लीजिए। रावल ने जेसलमेर की सब सेना देकर श्रपने छोटे भाई कल्यांग्रदास की कोटड़े पर भेजा ध्रीर उसे विजय किया। उस वक्त गोपालदास जोधपुर में था, वहाँ को गढ़ की तालियाँ उसके पास रहती थीं। रात्रि को कासिद ने प्राक्तर सूचना दी, वह तत्काल गढ़ का दवीजा खुलवा-कर चढ़ा। भाटियों का कटक गांगाहै में ठहरा हुआ या सो दिन निकलते ही गेापाल अपने साथियों समेत वहाँ आ उपस्थित हुमा ग्रीर दिन धीले तलवार वजाकर काम ग्राया। भाटियों की तर्फ कीटिड्या सुरताया भाटी गांगा वीरमदेवेात, रावल जैतसी का पौत्र जैराइत का जागीरदार मारे गये; ग्रीर ऊइड़ों के साथ में करमसी, कंवरसी, महेश, गोयंद, चहुवागा, शंकर सिंघावत, वीसा-देवड़ा, गीपा, रांदा (चांदा), ईदा, दो ब्राह्मण, श्रीर एक मांगलिया खेत पड़े। आसिया पीरा की कही हुई रावल भीम की भाखरी ( জন্ব )—

भीम भल्लां मलो रावल राय हरांद नख दीपियो। कपर भमरावां नव घारणो परियो।

ष्पापरां सेने साखती साजत सीधरां नित गैहमरां। हुकल हैमरां धूसमा खरधरां गहम गिरवरां ॥ गिरवरां गाइहंगाह गढ़पत वाह देख गाविह । खत्रराह जाण गराह खलदलदाह दुवाह पिंड्गाह ॥ थाह अथाह पेरिस अह जसगुणप्राह।

नह साहनिय वप बड़ा बिरदां वीरवै वैराह ॥

क्रलचाल नित छात्राल कंदल भीम कालाल।

भुजाल सुंडाल दरगह सावता वाडाल ॥

ऐंग बडाल किरमाल बल रिणवाल।

केता जीवणा जगमाल ॥

खगभाट सुवह्याट खेसण वाट दह भवियाट।

भिड़ वय रिमघड़ा भांजण दुवण वालण हाट।।

रिपनाट परमल हाट रावल धरण पर-

घर घाट पितपाट राखण पाट।।

पतनृप काट हुंत निराट, सुरताण सूं दीवाण।

संचित ताथ सरतुंडताया देवाया जम रह पाया।।

दाखव रायजिम रंहराय भाराय।

कजसभाड़ांग उमे। मछैर अवलीमाग ॥

बाखाग प्रथी प्रमाग बाँधै।

भाग जिम कुल भाग ॥

कंधार साह जियार कोपिय कीधमुख हलकार।

तिश्वार धर प्रहिकार नियत्तन समै भूपतसार ॥

भूजमार भर जियार भाटी खार खघवच खार।

हरहोर हुव दरबार हुंता वले थाट विदार ॥

दलपत छत्रपत माल दे गढ़पत गे।त्र गवाल -

संतदत लूणकण सम वढ़ बड़े विरद विसाल जैतसी देवीदास जगपड़ सन्नां चांपण सीम उज्जलै सोही कीघ उज्जल भूपपरियां भीम ॥ गीत रावल भीम का, वंशावली का, नवलारतन्ं ने कहा; क्रुद्ध अशुद्ध सा है:—

दाई जैसल करण दादै दल \*\* • व नगदेव वैरसी ह, लखमण विरद विसालमाला हरी मन माट माटै। पाट मेरगिर भादियां भँवाड़ै भला भीवजी भापाल। धरमी केहर दूदै घड़सी घेरणा घर छोगाळा ॥ रतन मूलू जैतसी छात्राल । करन तेजल क्रलकलाधारी नवकोट हराइत खागधारी रैगा रखसापाल। चाच कारहण हणमा सालवाहण जे लचाह दुसामा बळूह मूंध देद विजवाल हुवा। तेयो वंस हुवे।हि हुकाक इरि इस रावराजा जायौ रायारे। चलर हाल। त्तणुं केहरे मंभ्तमराव मंगलराव नुंगेस मूपाले भूपाल भाटी बड़ा वखत वडाल । जादव जगत जैत जेसाग्री भीमेग जागगा छतीसभाख साख उजवाल । बाल वुधवर्थां त्रक सोढाल गजसमार्थ वरज भ्रबुध दंश सूरत विसाल। प्रदम्न कान्हपाट परम भगत पूरी

सुवर सुजाण देह सोहै साखपाल ॥

<sup>(</sup>१) रावल मीम ने जेसलमेर के गढ़ की मरम्मत कराई । सं० १६४७ वि०

रावल कल्याग्रदास हरराजीत रावल भीम का छोटा भाई (भीम के निस्सन्तान मरने पर) गही पर वैठा। १४ वर्ष ६ महीने १५ दिन राज किया। ढीला सा ठाकुर था। राजपूर्तो श्रीर प्रजा का अच्छा पालन किया। अरीर बहुत भारी था। पाट बैठने पीछे एक बार बादशाह के हजूर में गया। बाको सदागढ़ में वैठा रहा। उसके जीतेजी सारी दौड़धूप कुँवर मनोहरदास करता था, वह तो केवल एक बार ही रावल भीम के राज-समय में कोढगां पर गया श्रीर ऊहड़ गोपादास की मारा था।

रावल मनोहरदास कल्याग्रदास का—वर्ष २२ राज किया, वड़ा शूरवीर, निर्भीक श्रीर कार्य्यकुशल राजा हुआ। कई लड़ाइयाँ जीतीं, सं > १७०६ के मगसर मास में काल किया। पुत्र नहीं था से। भाटी सदीरों श्रीर राणियों ने भाटी रामचंद्रसिहोत की पाट वैठाया।

मने। इरदास के युद्ध-कुँवरपदे में एक लड़ाई विलोचों के साथ करके इर्जीखाँ की मारा। इस युद्ध में अयिलिखित भाटी सर्दार मारे गए

में मिर्जा खाँ खानखाना के साथ रहकर उदीसा थीर बंगाल की जड़ाइयी में अच्छी कारगुजारी दर्शाई। श्रपनी बेटी का विवाह शाहजादे सलीम के साथ कर दिया। जब सलीम (जहांगीर) घादशाह हुआ तो उसने उसे "मिलिकए जहां" की पदवी दी। रावल भीम के नाथू नामी एक पुत्र दे। मास का होकर मर गया था इसिलिए पादशाह जहांगीर ने उसके छोटे भाई कल्याया की जैसलमेर दिया।

<sup>(</sup>१) तुजके जहाँगीरी में लिखा है कि सं० १०२१ हि० (सं० १६१६ ई० सं० १६७३ वि०) में कल्याया जेसलमेरी की वुलाने के वास्ते राजा कृष्ण-दास भेजा गया था। किल्याया हाजिर हुआ। उसका वड़ा भाई रावल भीम बड़े मतीवेवाला था। जब वह मर गया श्रीर दे। महीने का एक घाजक छे। गया, वह भी जीता न रहा तो कल्याया की राजगही का टीका देकर रावल की पदान की श्रीर दे। हजारी जात एक हजार सवार का मनसव दिया।

वा वायल हुए—भाटी रायसिंह, भीमावत सार्वतसी, सीहड़ धनराज डधरणोत, भाटी बॉकीदास, जसावत रूपसीहोत सोढो, जस्सा, सांगो, खमेर जिनका गाँव देवा ढेहिया के पास। जब जसील पर चढ़ श्राए ते। बहुत से जसोलियों को मारे । जगमाल मालावत के दंश के पोखरणे राठौड़ बरे।इटिये हो मेहवे में जा रहे श्रीर पोखरण सूटा ते। रावल मनोहरदास ने उनका पीछा किया। ४० कीस पर जैसल-मरे मेहवे की सरहद की पास डन्हें जा लिये, फलस्ंड से कीस ६ श्रीर कुसमला से कोस ढाई पर लड़ाई हुई। पोखरगों के १४० जुमार काम छाए छीर ने भागे। राठौड़ों के इतने सर्दार मारे गए-राठौड़ सुंदरदास देवराज का, मशुरा राग्या का, राठौड़ जगन्नाय वीजा का, माला देवराज का, मेघा राखा का, मेघा महेश का छीर भाटी छचल सुरताण का, पीछे पोखरणे त्राकर रावल के पॉवें पड़े तब उनको पीछे बुला लिये सं० १६-४४ पौष वदि ८ को इस्साइलखाँ विलोच के बेटे मुग्लखाँ की विक्रमपुर के गाँव भारमलसर में मारा तव इतने राजपूत मारे गये—सीदृढ़ देदा घनराज का, घनराज उद्धरणहिंगील राखारेवाला, राठौड़ देवीदास भवानीदास का । खाडाल के दस गाँव मारकर वहाँ के पश्च लिये ।

रावल रामचंद्रसिंह का—रावल मने।हरदास के निस्संतान मरने पर राजलोक (राणियों) को मिलाकर टीक वैठा श्रीर भाटियों को भी श्रपने पत्त में कर लिया। उस वक्त सीहड़ रघुनाथ भाणोत वहाँ उपस्थित न था। जैसलमेर में सीहड कर्ती-धर्ती था, इसलिए

<sup>(</sup>१) टांड ने रावल सीम के पीछे कल्याण के पुत्र मनेाहरदास का गही वैठना विखा है श्रीर हिंदराजस्थान के श्रीगरेजी सापांतर में (,भूछ से ) मनेाहरदास की सीम का साई कहा व श्रपने भतीजे की मारकर गही वैठना विखा है।

-र्घुनाथ के मन में इसकी छाँट पड़ गई। उन दिनें में भाटी सबलसिद्द दयालदासीत राव रूपिंद्द भारमलीत (कळवाहा) के यहाँ नै। दस हज़ार साल के पट्टे पर चाकरी करता था थ्रीर पाइ-शाह शाहजहाँ की रूपसिंह पर बड़ी कृपा थी। उसने सबलसिंह के वास्ते पादशाह से अर्ज की धीर पाँव लगाया। पादशाह ने भी उसकी जेसलमेर की गद्दी देना स्वीकार किया, श्रीर भाटी रामतिह पंचायणात श्रीर कितने ही दूसरे भी भाटी खेतसी की संतान सबलसिष्ठ से त्रा मिले। इसी अवसर पर महाराजा जसवंत-सिह ने पादशाह से अर्ज की कि पोहकरण हमारा है किसी कारण से थोड़े अर्से से भाटियों की वहाँ अधिकार मिल गया सी अब इजरत फर्मावें तो मैं पीछा ले लूँ। पादशाइ ने फर्मान कर दिया। महारोजा सं० १७०६ को वैशाख शुदि ३ को जहानावाद से मार-वाड़ में द्याया धीर ज्येष्ठ मास में जीधपुर द्याते ही राव सारून गोपालदास्रोत धीर पंचाली हरीदास की फर्मान देकर जेसलमेर भेजा। रावल रामचंद्र ने पॉच भाटी सर्दारों की सलाइ से यह उत्तर दिया कि "पोहकरण पाँच भाटियों के सिर कटने पर मिलेगा।" जाेेें पुर में कटक जुड़ने लगा धीर उधर पादशाह की भी खत्रर हुई कि रामचंद्र ने हुक्म नहीं माना। अवसर पाकर सवलसिंह ने पेशकश देना थीर चाकरी बजाना स्वीकार कर जेसलमेर का फ़र्मान करा लिया। माटी रघुनाथ व दूसरे भाटी भी रामचंद्र से बदल वैठे थ्रीर गुप्त रीति से उन्होंने सबलसिंह की पत्र भेजा कि शीव त्राग्री हम तुम्हारे चाकर हैं। पादशाह ने जेसलमेर का तिलक देकर सबलसिंह की बिदा किया श्रीर रूपसिंह ने खर्च देकर सहा--यता की श्रीर कई श्रादमी नौकर रक्खे। सात श्राठ से। मतुब्यों की भीड़भाड़ से सबलसिंह ने फलोधी की कुण्डले में भोलासर पर

ग्राकर डेरा दिया। जेसलमेरवाले भा १५०० तथा १७०० सैनिकों से शेखासर के परे जवगावधारा की तलाई पर आ उतरे। सेना-नायक भाटी सीहा गोयंददासीत था। पोइकरणवाले श्रीर केलग ( भाटी ) भी साथ में थे। सवलसिंह ने धारो वढ़कर उन पर धावा किया। इस वक्त ये सर्दार इसके साध थे—भाटी केंसरीसिंइ शचिसिंहोत, भाटी द्वारकादास ईसरदासेात, भाटी हरीसिह शक्ति-सिहोत, भाटी मोहनदास, जगन्नाण, उदयभाण ईसरदासेत, भाटी विहारीदास दयालदासीत, भाटी प्रचलदास गीर्यददासीत, मीइन-दास किशनदासीत, राजसिह भगवानदासीत, रामचंद्र गोपाल-दासीत, गिरधर गोवर्द्धनीत, श्रीर राठोड़ हरीसिह भीमसिंहीत। नेसलमेर के साथ में ये बड़े सर्दार घे—रावजैसिइ मोइनदासीत, भाडी सीहा गोर्षंददासेात, भाडी श्यामदास सावलदास गोपाल दासोत सिरिंड्या, भाटी रघुनाथ ईसरदासीत, भाटी दलपत सूर-सिहोत, धौर भाटी किशनवल्लुग्रेत। दिन-दिहाड़े युद्ध हुन्ना। खबलसिंह जीता श्रीर जेसलमेर की सेना भागी। इतने सर्दार खेत रहे—विक्रमपुर के साथ में दो नेतावत भाटी जयमल रासावत धीर राव जैतसी भाषोत; ४ सोलंकी जग्गा, देदा, कम्मा धीर ऊहा; दे। सिहराव मनोहर वदेदा; दे। जैतुंगहरदास व जगमाल; अुणकमल, ष्ठाणी अन्जू का, खालतवीदा, भाटी खंगार नरसिष्ठका शेला सरिया, पाहूमेहाजल पोहकरण के मारे गये धनराज नेतावत, भाटी भेगपत रायसिष्द्रोत, रासिरंग डुंगरसीहोत श्रीर राहड़ वीदा।

तत्पश्चात् महाराजा (जसवंतसिंह) की सेना जल्द ही पोह-करण ष्ट्राई। सवलसिंह भी खाररेड़ा के ७०० ष्ट्रादिमियों सिहत महाराजा से श्रा मिला। सं० १७०७ के कातिक मास में गढ़ से ष्ट्राध कोस के श्रंतर पर डुंगरसर तालाव पर डेरा हुआ। तीन दिन तक गढ़ पर घावे किये जिससे भोतरवाले भयभीत हो गये। सवलिं ह ने भाटी रामिं ह पंचायणेत की, राव गेपालदास विट्ठल- दास व नाहरखों से मिलकर, गढ़वालों के पास मेजा श्रीर गढ़ में के सब मतुष्यों की निकलवाया। भाटी पत्ता सुरताणेत जूमकर काम श्राया। फिर सबलिंसह उपर्युक्त सर्दारों से मिलकर जैसलिंगर की रवाना हुआ। एक आध कीस गया होगा कि खबर आई कि रावल रामचंद्र ने भाटो सर्दारों से कहा कि मुम्ने अपने कुढ़ंव व मालमते सिहत निकल जाने दे। तो में देरावर चला जाऊँगा। सीहड़ रघुनाथ, दुर्गद (स, सीहा, देवीदास व जसव त पाँच मोटियों ने रामचंद्र की बात मानी श्रीर कहा कि चले जाग्रे। तब वह माल श्रमवाब व श्रच्छे भच्छे घोड़े केंट लेकर देरावर में जा रहा है श्रीर राजधरों की शाखा का भाटी जसवंत बैरसलीत उसके साथ गया है। यह समाचार सुनते ही सबलिंसह आतुरता के साथ जेसलमेर श्राकर गद्दी बैठा। रावल रामचंद्र ने दस महीने बीस दिन राज किया?।

रावल सवलसिंह (दयालदास का पुत्र और खेतसी रावल माल-देवेात का पात्र) ने ना दस वर्ष राज किया। इसका पुत्र अमरसिंह अपने पिता को मरने पर संट १७१६ में गही बैठार। इसके पुत्र जसवंतसिंह और हरीसिंह।

<sup>(</sup>१) खड़ाळ व देरावर पीछे की बहाबल खाँ पठान (भावलपुरवाळा)
ने छीन लिया छोर रावळ रामचंद्र के संतान भागकर बीकानेर गये जहाँ
उनकी गुडियाला जागीर में मिला। कर्नल टाड लिखता है कि महाराजा
जसवंतिसिंह ने अपने भाई नाहरखां क्'पावत के भेजकर पादशाही हुक्म से
सवलिस ह के जेसलमेर की गद्दी पर विठाया। उस सहायता के बदले पोहकरण का पर्गना ळिया।

<sup>(</sup>२) सबलिस है की सं० १७१२ में पादशाह के तरफ से एक हजारी

रावल जसवंतिसं इमरिसं का—इसका कुँवर जगतिसं ह तो पिता के विद्यमान होते ही पेट में कटार मारकर मर गया था श्रीर उसका वेटा दुपिह अपने दादा के पीछे गदो वैठा। कहते हैं कि उसकी शीतला निकली तव उसकी दादी वीसलदेवी ने उसे विष देकर मार डाला। फिर जसवंतिसंह का पुत्र तेजिस गदो पर वैठा तब माटी हरिसिंह अमरिसंहोत उस पर चढ़ आया श्रीर अस्वैसिंह के कहने से चूककर उसकी मार डाला?। रावल अस्वै-सिंह उस वक्त बाहर चला गया श्रीर तेजिस ह (घायल होने पश्चात्) 'प्राय: चार घड़ो जीवित रहा। तब उसने अपने पुत्र सवाईसिंह को गदो पर विठाया। श्रोड़े हो काल पीछे अस्वैसिंह को साथ लेकर चढ़ श्राया, सर्दार कामदार उससे प्रसन्न श्रे श्रीर दुपिह का छोटा भाई होने से राज का श्रिषकारी भो वास्तव में वही था, जेसलमेर में पाट बैठा। रे

मनसव मिला था। रावल श्रमरिस हं के साथ में वीकानेर के राजा श्रनृपिस हं ने कांधलीत राठौड़ों की जेसलमेर पर भेजा परंतु श्रमरिस हं ने उन्हें पराजित किया।

<sup>(</sup>१) कर्नल टॉड ने।रावल सबलिसंह, अमरिसंह, जसवंतिसंह, वुध-सिंह, तेजिसंह का समय नहीं दिया और न नैण्सी ने इनका राजत्वकाल जिला है। केवल इतना जाना जाता है कि रावल सबलिसंह का देहान्त संव १७१६ में हुगा। उसके पीले ६० वर्ष तक अमरिसंह, जसवंतिसंह और वुध-सिंह ने राज किया। जसवंतिसंह के पुत्र—जगतिसंह, ईम्बरीसिंह, तेजिसंह, सर्वारिसंह और सुलतानिसंह। बुधिसंह और प्रलैसिंह जगतिसंह के पुत्र थे। सं०१७७६ में तेजिसंह गही पर बैठा और।तिन वर्ष राज किया।

<sup>(</sup>२) जेसलमेर में दस्तूर है कि राजा श्रीर प्रजा सब मिलकर वर्ष में एक बार घड़सीसर तालाव की मिट्टी निकालने जाते हैं। पहले एक मुट्टी कीचड़ महारावल निकालता है श्रीर फिर दूसरे लोग उसकी साफ कर देते हैं। इस दस्तूर के मुवाफिक तेजिस ह उस तालाव पर गया था। वहाँ श्रतेसि ह

रावल प्रखैसिंह जगतसिंह का—बड़ा प्रतापी राजा हुन्ना, चालीस वर्ष तक राज किया। उसके पुत्र—मूलराज पाटवी, भाटी रतनसिंह मूलराज का सगा भाई से।ढों का दौहित्र, भाटी पद्मसिंह करमसे।तों का दोहिता; पुत्रो तीन—चंद्रकुमारी महाराज गजसिंह (बीकानेर) को ज्याही, विनयकुमारी महाराजकुमार राजसिंह (बीकानेर) को ज्याही। ये दोनों चहुवाणों की दोहितियाँ थाँ। वीसरी विजयकुमारी महाराजा विजयसिंह (मारवाड़) के महाराजकुमार फतहसिंह को ज्याही थी। वह करमसे।तों की दोहिती भीर पद्मसिंह की सगी वहन थी। जिस वक्त महाराजा अभयसिंह का पुत्र रामसिंह दखनियों की सेना लेकर मारवाड में श्राया श्रीर मागोर व जोधपुर को घेर लिया उस वक्त महाराजा विजयसिंह की राणी शेखावतकुँवर फतहसिंह सहित जेसलमेर गढ़ में रही। जब सेना हटो तब विजयकुमारी का विवाह फतहसिंह के साथ कर दिया गया।

### केलगोत भाटी

सभागाव के पुत्र साँगा का बेटा रागा राजपाल हुआ। राजपाल के पुत्र—हुच, लहुमा, छेना, छीकस पहे। इ. प्रटेरण, लखे। इ. इरया। राजपाल का राजस्थान मथुरा में था। मथुरा मुगलों (मुसलमानों) ने ली थ्रीर राजपाल मारा गया तव उसका

श्रीर हरीसिंह ने उसे घायल किया परंतु श्रखेसिंह के। पूरी सफलता न हुई। तेजसिंह के मरने पर उसका वालक पुत्र सवाईसिंह गदी पर विदाया गया था। उसको श्रवसर पाकर श्रखेसिंह ने मार डाला श्रीर सं॰ १७७६ में राज लिया। इसके समय में दाऊदखी श्रफगान के पेाते श्रीर सुधारिक खीं के बेटे बहाबलाखीं ने खडाल श्रीर देरावर के पर्गने भाटियों से छीने थे सं० १८१८ तक श्रखेसिंह ने राज किया।

बेटा बुध खरड़ में थ्रा वसा, इसी से खरड़ को थ्राज तक 'बुधेरा' कहते हैं। उसके ताल्लुक १४० गाँव कहे जाते थे जिनमें मुख्य ये हैं—वाप, वावड़ी, नीवली, कानासर, चूनी, लीकड़ा, भदली, श्रहवा, नाचणा, सितहारी, घंटियाली, वारू, कामधो, सोनासर, खीरवा, भाड़हर, बूटहर, श्रंतरगंढ़ा थ्रादि।

खरड़ के कोहर (कुएँ)—हेमराजसर, पिड़हार हेमराज का खुदवाया हुआ वड़ा जलाशय है, गहरा २५ पुर्सा, पानी मीठा है। आकला, गीधला, चांडी, नरसिंहवाला, खीचियोंवाला, तीलाऊँ, वीजा, अवाह गहरा १७ पुर्सी पानी मीठा, नादडा, मीठिड़िया, फीलायो, भड़लो गाँव, वारू, नाचणा, हरभम केलायोत का अंतरगढ़ा, बंटियाली, सितिआहो, भाड़हर, वालायो, तार्यायो।

तलाइयाँ—राणा रूपड़ा की, आठ मास तक पानी रहता है, राव का तालाब, आठ मास तक पानी रहता है, खजूरी, मेलूरी, जगमाल की तलाई, देवीदास की तलाई, जवणी की तलाई, सोहड़ राजपूरों की खुदाई हुई, अचलाणी में ६ मास तक पानी रहता है, सेखासर का वड़ा तालाव सेखा का खुदवाया हुआ, खीरवा, मेरारी, वेरोलाई, वैगण, धाररी, देराणी, जेठाणी, नीवालिया।

पहले यह खरड़ पिड़हारों की थी, राणा रूपदे पिड़हार ने दगा से कम्मा की मारकर खरड़ का इलाक़ा लिया था। रान केलण निकुंपुर का स्वामी हुआ; उसके पुत्र रिणमल के बेटे गेपपाल, जग-माल और अचला। जगमाल ने गोपा से खरड़ छीन ली तन अचला सुलतान के तुकों को चढ़ा छाया और उनकी सहायता से जगमाल को मारकर अपने नड़े भाई गोपा को पीछा गही पर विठाया। जग-माल का पुत्र जैता पिड़हारों का भानजा था, पिता के मारे जाने पर नह निहाल में जा रहा। पीछे पिड़हारों का नल दिन-दिन घटता गया और भाटी प्रवल होते गये। पिड़हार मूखे थे इसिलए भाटियों ने पहले ते। उनसे घोड़े ऊँट लिये, फिर कुछ दे दिलाकर गाँव भी ले लिये। अब तक बहुत से गाँवों में पिड़हार रहते हैं। खरड़ विक्कंपुर से जुदो है, यहाँवाले जेसलमेर जुदी चाकरी देते हैं।

पोइड़ राखा राजपाल के—पहले इनके पास बहुत भूमि घी ध्रार्थात् नाहवार, विज्ञांट, नांदणोट, कोटड़ा, कालाड़ंगर, जेसुराखा, सापली, द्रेग ध्रादि। कहते हैं कि सारी खड़ाल के स्वामी पोइड़ (भाटी) थे। नोंभड़ पोइड़ कोटड़े का स्वामी था ध्रीर रायमल माजास के बेला नाम की एक भैंस थी जो कोटड़े के गाँव शिव की बाड़ी में विगाड़ किया करती थी। माली नींभड़ पेइड़ के पास कोटड़े जाकर पुकारा तब नींभड़ ने उस भैंस की कटवा डाला। इस पर राठोड़ों ध्रीर पहिड़ारों में लड़ाई हुई, किर रावल माला (मिल्लनाथ) ने द्रेग पर चढ़ाई कर इड्यों (भाटियों) की मारा। राखा राजपाल की संतान इड्या ध्रीर पोइड़ देानों का साथ ही नाश हुआ। इस विषय का एक गीव भी है जिसमें नाम दिये हैं।

विकुंपुर के भाटी—रावल केहर का बड़ा बेटा राव केलण, जिसको वंशज केलणा भाटो, विकुंपुर का पहला राव हुआ। पिता से पूछे विना केलण ने कहीं सगाई कर ली; इससे अप्रसन्न होकर रावल केहर ने उसे गदो से वंचित रखकर जेसलमेर से निकाल दिया और छोटे बेटे लक्षण को टीकायत बनाया। केलण पहले दे। आसनीकोट में जा रहा परंतु फिर विचारा कि यहाँ तो जेसलमेर का स्वामी मुक्ते टिकने नहीं देगा। इतने में उसके पिता का भी देहांत हो गया। विकुंपुर उस वक्त ख़ाली पड़ा हुआ था, वहाँ केलण ने आकर अपने गाड़े छोड़े। गढ़ में भाड़-भंखाइ बहुत हो हुए थे। उन सबको जलाकर वहाँ रहने लगा। जब रावल

घडसी भ्रापत्काल में अपना राज वापस लेने की पादशाही चाकरी करता या तब जयतुंग व केल्हा का पुत्र महिपा रावल के साथ थे। उन्होंने उसकी अच्छी सेवा वजाई भीर खर्च से भी पूरी सहायता की थी। राज पाने पर रावल ने अपने सब साथियों का सत्कार किया। उस वक्त महिपा की भी कहा कि तुमने मेरी सेवा बहुत की है सो अब तुम जितनी भूमि माँगो में तुमको दूँ। उसने पोइकरण से १६ कोस व फतोधी से ८ कोस खरड़ की राणा की तलाई से लेकर वीठणोक तक की भूमि मॉगी। वीठणोक वीकानेर से १० कीस और जीगी के तलाव व देवाइत के तलाव से ४ या ५ कीस है। रावत घड़सी ने वह घरती जैतुंग को दे दी। कितने एक अर्से तक विक्रंपुर जैतुंग के पास रहा फिर पूंगल पर मुलतान की सेना आई थीर उसे विजय करके तुकों ने विक्तंपुर भी आ घेरा। जैतुंग केता ने अपने प्राणों के साथ गढ़ दिया। मुद्द तक गढ़ तुकौँ के अधिकार में रहा जहाँ उन्होंने एक मसजिद भी बनवाई श्रीर मुलताननिवासी साहू बीदा का बतवाया हुआ एक जैन मंदिर भी गड़ मे है। तुर्कों को वहाँ खान-पान की कठिनाई पड़ने लगी तव वे विकुंपुर को छोड़कर चल दिये थीर राव केलग आसनीकोट से वहाँ आ वसा। कोट में के जलाये हुए भाड़-भांखाड़ों के टूँउ अब तक दीख पड़ते हैं। विक्कंपुर का गढ़ ऊँचाई पर है, दर्वाजा अच्छा और भीतर एक घर भी सरस है। गड़ के चारों क्रोर की दीवार तो सामान्य सी ही है: परंतु किडाणा नाम का एक कूप दर्वाजे की दीवार के नीचे ही है, उसका जल खारी श्रीर ४० पुर्सा नीचा है। पॉच-सात कीस तक कहीं जल नहीं। लोग सब गढ़ में रहते हैं। विक्रुंपुर फलोधी से २५ कोस, जेसलमेर से ७० कोस, वीकानेर से ४० कोस, देरावर से ६० कोस और पूंगल से ४४ कोस की दूरी पर है।

विकुंपुर से १६ धीर फलोधी से प कीस वाप नाम का वड़ा गाँव किरड़ा के पास है जिस पर ठाकुराई का धाधार है। वहाँ पाली-वाल बाह्य बहुत वसते हैं धीर बनियों के घर भी ५०।६० हैं। वाप की भूमि सेजे (सजल) वाली है ब्रीर वहाँ गेहूँ सव ठीर पैदा होते हैं। काठे गेहूँ के एक मण बीज से साठ मण पैदा होते हैं, ज्वार की फसल भी अच्छो होती है। सुकाल में दो लाख मण गेहूँ तथा तीन लाख मण जीजरे (चने?) हो जाते हैं। सिरहड़ जैसे धीर भी अच्छे गाँव हैं। विकुंपुर के राव के हो सहस्र मनुष्यों की जोड़ धीर भृमि भी भली है। देरावर मुल्तान का मार्ग वहाँ से जाता है जिसकी आय भी अच्छो हो जाती है। राव केलण ने वहाँ अपनी ठाकुराई भली भाँति जमा ली।

तलाई विकुंपुर के पास—तिलाणी १ कोस, जिसमें १ मास जल रहता है; राणीवाला ने। खसेवड़ा के वीच ४ मास जल ठह-रता; भाटी का चंद्राव सेवड़ा से कीस...चार मास जल रहता, वे सेवड़ा के निकट २ मास जल रहता; वरजांग जैतुंग सेवड़ा के वीच कोस तीन, ४ मास जल रहता; गोपारी नीवली के पास चार मास का जल; हरख जैसिंह का सिरहड़ जल १० मास; गोधणलो सिरहड़ के पास, ६ मास का जल, पुरानी तलाई है; हरराज की लोइड़ी तलाई सिरइड़ के पास, ४ मास का जल; सिरहड़ में तलाई १००, कुएँ ३ मीठे वीस पुर्से ऊंडे; लोइड़ी सिरइड़ में मीठे जल के कुएँ १८; तलाई घणी जैतारी ५ मास का मीठा जल; मथुरी में जल ४ मास रहता; दलपत की वाव, तालाब राणाहल में ८ मास जल रहता; कुएँ बहुत; पूनादे की (तलाई), विकुंपुर बरसलपुर के बीच १२ कोस; बोका से। लंकी का तलाव उत्तर की थ्रीर कोस ३, जल ४ मास रहता; खेतपाल का टीमा कीस २, इसमें दें। मास जल

रहता; वाखलवाला कोस ३, जिसमें ४ मास जन्न ठहरता है। भ्रम्मलाणी विक्नंपुर से १० कोस राणैरी के पास, जन्न मास ६; नींबा सुँहता की नीवलो १२ कोस, जन्न मास ४ का; मांडान्न मांडा सुँहता की, ६ कोस, ४ मास का जन्न; कानड़ियारी कान्हा सीडा की, राणैरी के पास, कोस १०, दे। मास का जन्न; खूडी रामसर विक्नंपुर से कोस...दो मास का जन्न।

विकुंपुर में राजपूर्वों छै।र दूसरेकी वॉट में गाँव व कुएँ इस प्रकार हैं-- जसहड़ों के गॉव नेखड़ा कुएँ १०; सिंवरावों के नारायणसर, भारमत्तसर, वाढेवार, भोदासर; टाँवरिया मकवावों के भेता श्रीर टावरियोंवाला गोगलियार; भूख कमत्त्रीं के गेलितीसर; नेतावत भाटियों के चारणोंवाला गाँव नेाला; गहलोतों के सेवड़ा, कुएँ २०, इममें दे। विभाग हैं गहले। तोंवाला गहले तो के छै। र पुरे हितीवाला पुरे। हिवों के। से। लंकियों के से। लंकियोंवाला; से।म (भाटियों) के प्रावयी, वजु, कूंपासर, पीधासर व सृतावत। रिख्यीरपोती के जसूवेरा; डाइलिये राजपूर्वी के गाँव नागरैर के इर कि डाग्रे पीवे। नाधों के नाधों का कोहर। वड़ी सिरड़ पहले पाहुवें के थी; पीछे राव सूरसिय ने अपने भाई ईसरदास को दी। जैतुंगों के केालियासर, नागराजसर, गिरराजसर, चिहू, बहदड़ा, जूडियसिवड़ा—चारणों के तीन गाँव, देा तो गाडणों के—लंडा लेजी श्रीर मेथोरा देवा का, श्रीर एक वरजांगरा कन्द्रैया के व एक रतन् चारणों के। सिरहड़ वड़ो पहले पाहुवीं को घी, पीछे जसहड़ों को रही, अब भवानीदास को बेटे वहाँ हैं। कुएँ १८, वज्ञाई घणी, वाव भाटो दलगत की, कुएँ गहरे पुर्सी ४ पानी बहुत सीठा, वाब दै।य पानी पुर्सा ४ पर पुक्तज्ञ व मीठा। ताज्ञात्र मेबड़ानर, भर जावे ते। वारह मास तक जज़ रहता है। नी रती में के। हर (रहंट)

-६, तालाव बाह्यणोंवाला बड़ा है। कोई तो उसे मैमसर धौर कोई विक्वंपुरसर कहते हैं; विक्वंपुर से १६ कोस, कुथ्रों में जल पुष्कल, फलोधी से १३ धौर वीकानेर से २५ कोस है।

इसी काल में रावल लखणसेन का पुत्र राव रार्णगदे भाटी, पुण्यपाल का पेता, जिसकी कहते हैं कि राव चूंडा ने मारा था, निपता गया। राव राग्रंगदे की छो ने राव केलग्र की कहलाया कि जो तू सुभक्तो घर में रक्खे तो (पूँगल का) गढ़ मैं तुभको दूँ। केलगाने प्रपंच को साथ उत्तर दिया कि ''वहुत खूव।' छाप पूँगल गया, राणंगदे की छी ने कहा कि घारेचा (नियोग ?) की रीति करें। केलग्रा बोला कि प्राज तो रावाई लेने का दस्तूर करने का मुहूर्च है, कल दूसरी रीति भी कर ली जावेगी। उस दिन पाट वैठकर रावाई का तिलक कराया छीर दाथ व जिह्ना (रीभा मीज ष्ट्रीर प्रिय भाषणा) से सबको प्रसन्न किया। दो-एक दिन बीतने पर वह प्रन्तः पुर की देहुड़ी पर गया श्रीर राव रायं-गदे की की को जुहार कहलाया। राग्यी ने प्रत्युत्तर भेजा कि मेरे साथ तुने जो कै। ल किया था उसकी ग्रव पूरा कर। केलग वे। ला कि ऐसी बात कभी हुई नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसा करने से जगत् में सब संबंधी मेरी हैंसी करेंगे और फिर कोई भी मेरे साथ संदंध न करेगा। राव को कोई पुत्र नहीं तो उसका वैर मैं लेऊँगा। राणी ने जब देखा कि अब इस बात में कुछ मज़ा नहीं रहा तब बोल चठी कि बहुत ठीक, मेरा प्रभिप्राय भी वैर लेने ही से था। इस प्रकार राव केलगा ने पूँगल लिया, फिर मुलतान जाकर सुलैमानखाँ की नागीर पर चढ़ा लाया और राव चूंडा की मरवा डाला। केलग्रा बहुत वर्षों तक राज करता रहा। उसके अधीन इतने गढ थे--

#### दोहा

पूंगल वीकमपुर पुण विम्मणवाह मरोट। देरावर नै केहरोर केलण इतरा कोट॥

राव फेलाग के देरावर लेने की एक वात ऐसी भी सुनी है कि सोम, फीइर का सगा भाई, देरावर में मर गया तव ४०० मनुष्यों को लेकर राव केलग वहाँ शोक-मोचन कराने की आया। सोम के पुत्र सद्दसमल ने उसको गढ़ में न घुसने दिया परंतु वह कई सीगंद शपथ व कील वचन करके गढ़ मे आया श्रीर पाँच-सात दिन तक रहा। सहसमल ने कहलाया कि अव जाख्री। परंतु उसने गढ़ न छोड़ा। तव सहसमल रूपसी क्रोधित होकर अपना माल-मता गाड़ों में भर, गढ़ छोड़कर, निकल गए ख्रीर सिंध में जा रहे। देरावर केलग के हाथ आया। तदुपरांत केलग जल्दी ही मर गया। विक्कंपुर, वरसलपुर, मीटासर और हापासर की सब धरती पर केल्याका अधिकार था। केल्याको पीत्र राव शेलाकी संतान में भूमि इस प्रकार बँट गई-- ३६० गॉव पूँगल के ताल्लुका। कोई ऐसा भी कहते हैं कि गाँव १५० थे। ७५ गाँव विकुंपुर के ताल्लुकः; ८४ गाँव वरसत्तपुर के: श्रीर १४० गाँव हापासर में किशनावत भाटियाँ के पास रहे। हापासर पाहुवैं। का कहलाता है। पहले ते। जेसलमेर के श्रधिकार में था, पीछे वीकानेर के महाराज सूरसिंह ने जबर्दस्ती उसकी वीकानेर में मिला लिया श्रीर किशनावत वहाँ चाकरी देने लगे। हापासर वीकानेर से १२ कोस पर है। पहले जैसलुमेर की सीमा वडी वजाल तक यी जो रायोहर से १२ कीस महाजन के निकट है। किशनावतों के गाँवों की तफसील-हापा-सर, मोटासर, खारवास, राणोहर रायमलवाली, वीजल, वाधी, धवलासर, भाकेवला, राजासर, सूरासर, वेंडरण, लालावर, पीठ-

वाला, मोटेलाई, नागराजसर, लाखासर, ग्रखासर, देदाहर, चूहड़-सर मोरियोवाला, लाकड़वाला, वंध, जगदेवाला, मंडण, खोखारण, भावाहर ग्रीर कलाकसा।

राव केलग के पुत्र—चाचा, रिग्रमल, विक्रमादित्य, ध्राका, किलकर्ण ध्रीर हरभमा चाचा पूँगल में; रिग्रमल विकुंपुर में राव था जिसकी संतान खरड़ के भाटी हैं; ग्राका की राव नाथू रिग्रमलीत ने मारा; उसकी संतान सेखा सरिया भाटी; हरभम की संतान हरभम भाटी जिनके गाँव नाकगा ध्रीर सरनपुर हैं। किलकर्ण की संतान तथांग्रे गाँव में ध्रीर विक्रमादिस के वंशज परिवारों में हैं।

राव चाचा केलण का पूंगल मे पाट वैठा। राव केलण ने जितने गढ़ लिये उनमें से विकुंपुर रिणमल केलणोत को दिया। राव चाचा के अधिकार में इतने कोट थे—पूँगल, केहरीर, मरीठ, मगलवाहण और देरावर। चाचा के पुत्र—राव वैरसल पूँगल की गदी पर, रावत रिणधीर को भाईवंट में देरावर मिला। उसने वरसलपुर का नया कसवा वसाया। कुंभा, मिहरावण रावत रिणधीर के पुत्र देरावर मे न ठहर सके क्योंकि वह सारे सिंघ देश का नाका है, इसलिए विकुंपुर में नेालसेवड़े चले आये। अब नेतावत भाटी वहां रहते हैं। रावल लूणकर्ण ने देरावर लिया तभी से वह नगर जेसलमेर ताल्लुक हुआ। राव वैरसल ने गाडीण प्रसायत बारहट खीवा की दुष्काल में सिघ जाते हुए रोककर अपने पास रक्खा और इतना दान दिया—

"दुय मिरि चंदन अढार वरजल वंत्र मोताहल। सेर एक सोवन्न पंच रूपक भालाहल।।" "बार जूथ नर महिप चादर षट बारह। च्यार तुरी चत्र कॅट गाय इक सर विरहै।।" "भाटियाँ राव हुवसी भुवण, लामधम्म सोभागतुक। वैरसल हाथ मांडावियो, चाय इतै चाचगा सुद्र ॥" "खींदे समीन वारहट वैरड समीन राय। जातै जग जासी नहीं दूहो चवे पसाय॥"

(वैरसल के पुत्र—''सेखा राव तिलाकसी, जागाइत जगमझ। चैरागर रा डीकरा, एकै एकइ भद्य॥'')

विकुंपुर राव केलग के दूसरे पुत्र रिग्णमल ने पाया था। उसका.
पुत्र गोपा कपूत हुआ तब राव शेखा (पूँगल) के पुत्र हरा ने विकुंपुर उससे छीन लिया। राव हरा का पुत्र राव वरसिंह हुआ जे।
पूंगल और विकुंपुर दोनों ठिकानों का स्वामी था। उसने बड़ी बड़ी खड़ाइयाँ कीं। राव बरसिंह का कवित्त—

पंचसहस मो गरे सहस पंचह धमधारे

पंचसहस पेखरे किये कंवड़े करारे।

रैवारी रतड़ी फिरे आगे पड़दारे खड़े

बाग मोकली चित्त भाटियाँ करारे॥

वाहड़िगर खांवड़ कोटड़ें छड़े।टम सिकये।

गोरहर लगा जू मेहमो त्येष्ठ तारम आविया।

कहकहिया कमछिया कछलागी किरमालां

कमालां मारिया पूठ जिरहाँ कमालां॥

खेड़ीतां खूंदतां धसे घर पाये हैमर

धूघर रीलरचह कथां वाजे रिमायायर।

सरमाय साह नीसाम सर कृपिये ढोर्ला

रविकयों त्रुटती रातहर भमतम्भ जगमाल जगाविया॥

राव बरसिंह का पुत्र राव दुर्जनसाल विकुंपुर का स्वामी हुआ। वह सोनिगरे खींवा का दोहिता था और मोटा राजा ( उदयसिंह ) उसकी पुत्री पेाहपावती ( पुष्पावती ) को व्याहा था जो मोटे राजा के जोधपुर वहाल होने के पूर्व ही मर गई। राव दुर्जनसाल के पुत्र—राव दुंगरसी, सूरजमल, भवानीदास, सुरताण धीर रायमल।

राव हुंगरसी—विकुंपुर का स्वामी बढ़ा ठाकुर हुआ। वक्त मोटा राजा फलोधी में रहता था श्रीर देश में दाय भी वहुत लगता था। घेड़े के सीदागरीं की एक सोहबत फलोधी की धाती थी, राव डुंगरसी ने श्रपने भाई भवानीदास की भेजकर सीदागरीं की बुलवाया श्रीर उतसे दागा चुकाकर श्रागे विदा किया। माटे राजा ने उनकी रचा के निमित्त अपने आदमी भेजे थे, उनके सुपुर्द करके भाटी भवानीदास पीछा फिरा ध्रीर मांडग्रसर में ग्राकर उतरा था। वहाँ राव वैरसी जैतावत व उसके साथियों ने भवानीदास की मार डाला। राव डुंगरसी कुछ न वाला, परंतु मीटा राजा भाटियों से छेड़छाड़ करने श्रीर उनकी बुराई करने लगा, (उनका गाँव) वालेसर लूट लिया तव राव डुंगरसी सव केलग भाटियों की इकट्टा कर ढाई हजार सेना सहित कुंडल में राव के तालाव पर आया। मोटा राजा भी पाँच-सात सी धादिमियों की भीड़भाड़ लेकर भाटियो पर चढ़ घाया, सं० १६२७ के ग्राश्विन के ग्रंत ग्रीर कार्तिक के प्रारंभ में युद्ध हुआ, विजय भाटियों को मिली। भाटियों की तरफ बरसलपुर का स्वामी राव मंडलीक मारा गया और राठौड़ों के भी कई मनुष्य खेत रहे। मोटा राजा हार खाकर फलोधी श्राया श्रीर भाटी वहीं से फिर गये। राव डुंगरसी के पुत्र राव उदयसिंह पाटवी, बल्चों व सन्मा ने पूँगल को राव ग्रासकर्श की मारा था। सदयसिह ने सम्मा को, बहुत साधियों सहित, मारकर वैर लिया। मेहने तलवाड़े पर भी कुँवर पदे चढ़कर गया या परंतु वहाँ हार खाई ग्रीर उसके बहुत से आदमी मारे गये। डुंगर का दूसरा वेटा देवीदास था।

राव दृदयसिंह के पुत्र—स्रिस्त पाटवी, ईसरदास, अर्जुन स्रोर कचरा। ईसरदास सिरड़ में रहता था। सं० १६८५ में जब भाटी वस्ता फलोधी का हाकिम था तब दसने ईसरदास की मारा। दसके पुत्र रघुनाथ, हाथी, नाहरखान, लखमीदास, पूरा, सहसा, कर्म जिसकी विक्रमादित्य के पुत्र अचलदास ने मारा, रासा (वीकानेर नै।कर होकर वीठगोत के पास जा रहा, वह स्थान अब तक रासे का गुड़ा कहलाता है जहाँ पाँच सी सात सी घर की वस्ती थी), वाध स्रोर सबलसिंह, अर्जुन, कचरा द्रियसिंहोत (वीकानेर का चाकर मांडल में रहता था)।

राव सूरसिंह (वा सूरजिसंह)—विकुंपुर का खामी हुआ। यह बड़ा निर्भय राजपूत था। इसने वड़े-बड़े काम किये। एक वार जब नागीर की जागीर मोहबतलाँ (महाबतलाँ) के थी तब वह बीकानेर, नागीर व फलोधी के बहुत से मनुष्य लंकर चढ़ ध्राया। राव सूरसिह दो-ढाई सहस्र ग्रादिमयों के साथ सीधा वाप जाकर खतरा। तब फलोधी के हाकिम मुँहता जगन्नाथ ने मध्यस्य होकर संधि कराई। सं० १६-६२ में दलपत के पुत्र पृथ्वीराज ग्रखेराज वाधीतरे के बास्ते हीमा के माटियों के पीछे पड़े हुए थे उसी समय राव उदयसिंह व उसके पुत्र बल्लू के बीच बैमनस्य हो गया। तब बल्लू विकुंपुर छोड़कर कैर मे पर्वत के पास भ्रा रहा। वहाँ पोकरण के घाणे पर रहनेवाले भाटी दुर्गादास मेथराजीत, भाटी द्वारकादास श्रीर एका,

इंमीर ग्रीर राव सूरसिंह सहित सब भाटो ग्राये। वहाँ पर वह म्याया तो दुर्गदास, द्वारिकादास, रघुनाथ, एका श्रीर विकुंपुर जेसलमेर का सारा साथ दीड़ा। फलोधी से १५ कोस परे मांगिलियों के गाँव मूंडेलाई में जाकर डेरा दिया; जहाँ दुर्जनसाल का पुत्र खेतसी रहता था। उसने इनको देखकर ढोल बजनाया। राव पृथ्वीराज अखैराज ने भी शक्ष सँभाले। लड़ाई होने लगी जिसमें राव सूरसिंह अपने पुत्र बल्लू समेत मारा गया श्रीर भाटी द्वारिका-दास, दुर्गदास, रघुनाथ व पोकरण के साथ भागा, इमीर व मथुरा दो आदमी राव सूरसिंह के साथ काम आये। राव सूरसिंह के पुत्र-बल्लू पिता के साथ मारा गया, उसका वेटा किशनसिंह श्रीर किशनसिंह का क्रशलसिंह। किशनसिंह ने सं० १७२१ पैष बदी २ को ननेऊ से आकर राव विदारी की मारा फिर तेजसी ने किसना की मार डाला था। किसनसिंह के श्रतिरिक्त प्रयागदास, मेाहनदास, बिहारीहास, चंद्रसेन, दलवत ग्रीर खेतसी राव चदयसिंह के पुत्र थे। प्रयाग का पुत्र पत्ता। सूरसिंह के पीछे मीहनदास की विकुंपुर का टीका दिया गया। भीहनदास के पीछे उसका पुत्र नयसिंह -राव हुआ परंतु सं० १७११ में बिहारी ने गढ़ लिया। जयसिंह का पुत्र मालदेव था। विद्वारीदास कई दिन तो बीकानेर चाकरी करता रहा फिर रावल के ब्राज्ञानुसार उसने जयसिंह से विकुंपुर ले लिया। चह कुछ ग्रालसी साथा। सं०१७२१ के पैष बदी २ की बिहारी का पुत्र ब्याहने गया था, पोछे गढ़ में थोड़े से घादमी थे तब भाटो किसना (बल्लूओत) ने ननेक से दसेक आहमियों सहित आकर विहारी की मारा। विहारीदास के पुत्र राव जैतसी श्रीर गर्जिसंह चंद्रसेन का पुत्र जगरूप; दलपत साहबदे के पेट का जैतावती का भानजा था।

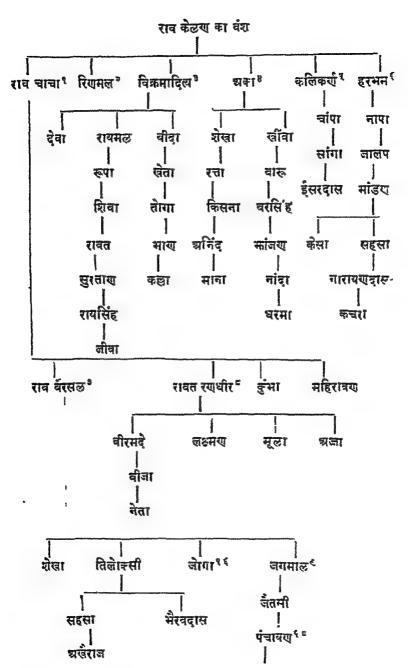

### मुँहगोत नैगसी की ख्यात

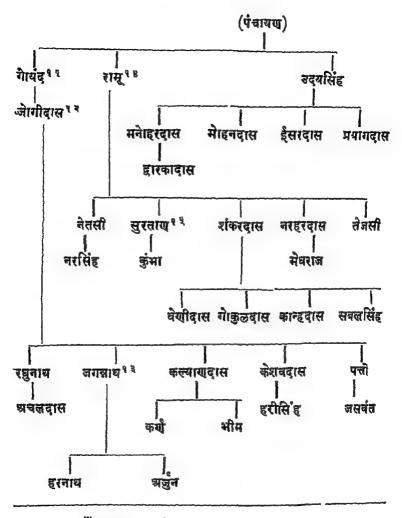

- \*(१) पूँगल का स्वामी।
  - (२) विकुंपुर की गद्दी पर।
  - (३) परिवारौं का खामी।

<sup>ः</sup> पुस्तक में इस प्रकार के जितने टिप्पण दिये गये है वे सब मूल प्रंथ के हैं, भाषान्तरकार के नहीं।

- (४) इसके वंशज शेखा सरिया भाटो, श्रका को राव नाधु रिणमलीत ने मारा।
  - (५) इसके वंशज तथां यों गाँव में हैं।
- (६) इसके वंशज हरभम भाटी नाचणे, सरनपुर, खरड़ श्रीर खोरवे में हैं।
  - (७) बरसलपुर वसाया।
- (८) देरावर भाई-वेंट में मिली घी, संतान नेतावत भाटो। विकुंपुर के गाॅव नेाखसेवड़े में।
- ( ﴿ ) मनण वाहण लिया परंतु जगमाल की मृत्यु होने के वाद वहाँ तुर्कों का अधिकार हुआ।
  - (१०) राव वाघा की वेटो व्याहा।
- (११) गे।यंद की कन्या सुजानदेवी राजा सूरसिह (मार-वाड़) के साथ व्याही गई थी।
- (१२) बड़ा राजपूत, जोधपुर रहता था, बींभन्नाड़िया गाँव ४ सहित पट्टे था, सं०१६-६१ में मोहनतला के पच मे काम आया।
  - (१३) चॉदरख पट्टे, दैालतावाद में मोहबतकाँ के काम स्राया।
- (१४) राव चंद्रसेन (मारवाड़) का सुसरा, राखी सोहद्रा का पिता।
- (१५) जोषपुर का नैकर, मेड़ते का गाँव राजार पट्टे में घा।
- (१६) भाई-वेंट में केहरार की जागीर धाई, वरसलपुर में भी कुछ भाग घा। वढ़ा दाता हुआ। मरने पर केहरार तुकों ने ले लिया।

वैरसल चाचावत का दंश—वैरसल के पुत्रशेखा तिलोकसी आदि तिलोकसी के बेटे सहसा और भैरवदास । सहसा का बेटा अखैराज ।

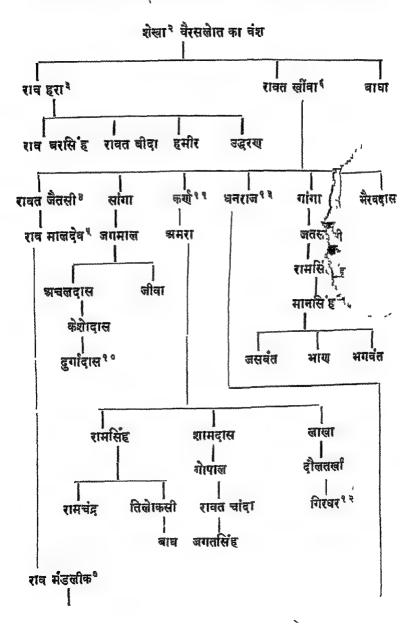

## देशहा—''जेशगइत जीग्रार, पाना ऊथलसी परम। तेशने बीजी त्यार, बेहरी होसी वैरडत ॥"

- (१) मरोठ का स्वामी था, भैरवदास के निस्संतान मरने पर जैसा ने मरोठ ली।
- (२) पूँगल का स्वामी, एक बार इसकी मुगल पकड़कर मुल-वान की तरफ ले गये थे, राव बीका ने छुड़ाया।
  - (३) पूँगल का स्वामी।
  - (४) बरसत्तपुर का ठाकुर, तुर्कों ने मारा।
  - ( ५ ) बरसलपुर का ठाकुर।
  - (६) वरसलपुर का ठाकुर।
- (७) बरसलपुर का ठाकुर, सं० १६२७ में मेरि राजा ( उदयसिंह ) के साथ कुंडल में लड़ाई हुई वहाँ मारा गया।
  - ( 🔾 ) बरसलपुर का स्वामी, समियाखे में वलोची ने मारा।
  - ( 🕹 ) बरस्रलपुर का स्वामी।
  - ( १० ) जीधपुर मे फलोधी का गाँव मेहाकीर पट्टे।
  - (११) अपने पिता खींवा के साथ कृतम आया।
  - (१२) खजवाया पट्टे।
- (१३) राव मालदेव का नै। कर, बि, कुंपुर कोहर वहुत से गाँवी सहित जागीर में था। फलोधी के थाने में रह ताथा। पूँगलपित राव जैसा ने चांडी गाँव खूटा तब उसने बाहर करके उस्तको पोहला के पास जा लिया। जैसा, पृथ्वीराज श्रीर भोज की मारा ख्रीर लड़ाई जीती।
  - ( १४, १५ ) भटनेर काम ग्राये।
  - (१६) जोधपुर बास।
  - (१७) राव सत्रसाल के साथ काम भ्राया।
  - ( १८ ) बोकानेर निवास, नाथूसर चाखू पट्टे।

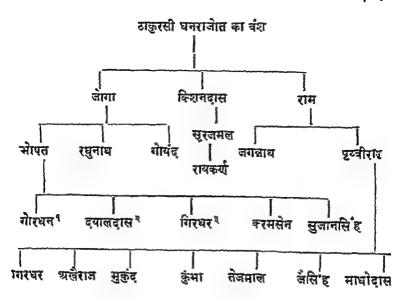



टक्ष्मीदास<sup>र</sup>धनराजीत के पुत्र—कल्याग्डाम श्रीर दूदा। कल्याग्दास का वेटा लाइस्ति<sup>९०</sup>। हुंगरसी घनराजीत का वेटा करमसी

### मुँह गोत नैयसी की स्थात



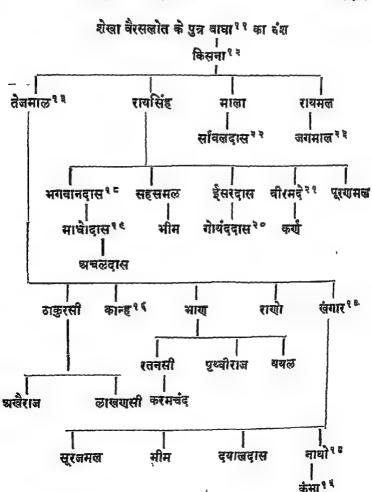

- (१) खींदासर पट्टे। (२) नाभासर पट्टे।
- (३) सीहाय पट्टे। (४) जीधपुर नै। कर मेहाकीर पट्टे।
- (५) जांभेला पट्टे। (६) जोधपुर नौकर चीमणवाह पट्टे।
- (७) हडफो मे मारा गया। (८, ६) भटनेर में काम आये।
- (१०) बोकानेर में निवास, सेावाणिया पट्टे।
- (११) शेखा के वंशज शेखावत भाटो, पूंगल में हापासर के साथ १४० गाँव वेंटा लिये।
- (१२) किसना की संतान, किसनावत माटो वोकानेर की चाकरी में रहते थे। जब फलोधी मेाटे राजा की मिली तब पोछे नाम के वास्ते छाधी फलोधो किशना की दी गई।
  - (१३) वड़ा चलाड़ पळाड़वाला राजपूत या।
  - (१४) अच्छा राजपूत, खारवा के चूहड़ सर में रहता है।
  - (१५) खारवा रहै।
- (१६) जीधपुर महाराजा का नै। कर, सं० १६८५ में मेड़ते का मीठिडिया गॉव पट्टे में था।
- (१७) जीधपुर नैकिर था, सं०१६५६ में पाँच गाँव सहित वीठ-गोक पट्टे में थी, राजा सूरसिंह ने तेजमाल के साथ इसकी भी मारा।
- (१८) सं०१६७७ में जीधपुर रहता था, चामू सावरीज पट्टे में थी।
  - (१६) जोधपुर नौकर।
  - (२०) किशनावतें में मुखिया, रायमलवाली राखोर में रहता था।
- (२१) जांधपुर नीकर, सं० १६५ हमें १४ गाँवीं सहित कालाणा पट्टे।
  - (२२) हापासर में रहता था।
  - (२३) दहेरे भाचाहर में रहता था।

## सुँहणोत नैणसी की ख्यात

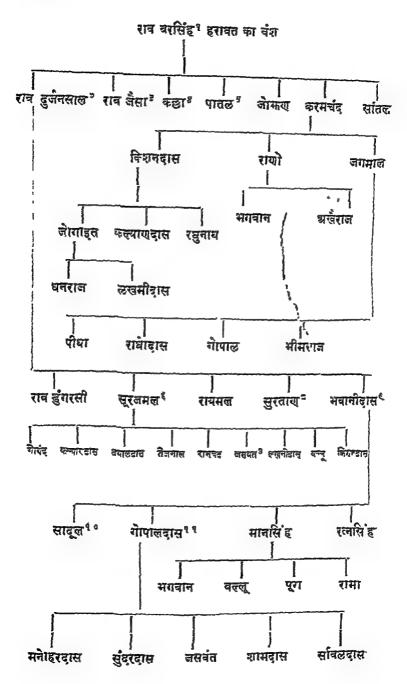

- (१) पृंगल, विकुंपुर दोनों का स्वामी।
- (२) विक्कंपुर का स्वामी।
- (३) पूँगल का स्वामी।
- (४) किरड़ छोर वाप के वोच रहता था, उस स्थान को कल्ला की कोठड़ी कहते हैं। एक वार राव जैसा कहीं गया था, पीछे से कल्ला ने पूँगल पर घ्रधिकार कर लिया, फिर वह जल्दी ही मर गया ग्रीर पूँगल का टीका उसके भाई पातल को हुआ।
- (५) छ: मास तक पूँगल की गद्दों पर रहा फिर जैसा ने पूँगल पोछी ली। पातल की संवान नेखड़े में है।
  - (६) जोधपुर का चाकर, विकुंकोहर पट्टे।
- (७) जे। धपुर का चाकर ननेऊ पट्टे। सं०१६६३ मे काम भ्राया।
- (प) मोटे राजा का चाकर, फलोधी की गैविं घेरीं, इस वक्तृ काम श्राया।
- ( ६ ) सिरहड़ में रहता था, पीछे सेवा के मामले में सं० १६२५ के लगभग माटे राजा ने फलोधो रहते मारा।
  - (१०) राजा रायसिंह के साथ काम आया।
  - (११) सिरहड़ में रहा, पातावत ने नाल के पास मारा।

#### मुँहणोत नैगसी को ख्यात

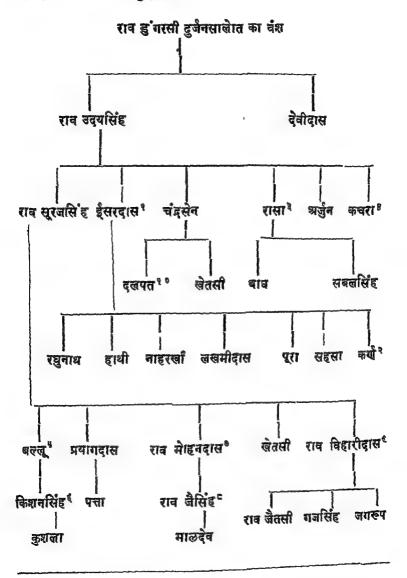

<sup>(</sup>१) सिरडवासिया पट्टे में था, सं०१६८५ में भाटी वस्ता ने मारा।

<sup>(</sup>२) विक्रमादित्य को पुत्र राव अचलदास ने मारा।

- (३) वीकानेर का चाकर, वीठणोक के पास जा रहा। ग्रव तक एस खान को रासा का गुढ़ा कहते हैं। वस्ती घर ५०० तथा ७०० की सदा रहती थी।
  - (४) वीकानेर का चाकर, मांडाल गाॅव में रहता था।
- (५) अपने पिता सूरसिंह के साथ सं० १६-२ में मूंडेलाई की लड़ाई में मारा गया।
- (६) ननेऊ से चढ़के राव विदारी की मारा फिर तेजसिंह ने किशना का काम तमाम किया।
- (७) सूरसिंह और वल्लू के मारे जाने पर विक्नंपुर की गद्दी पर वैठा था।
- (८) मोहनदास के मरने पर विकुंपुर का टीका हुआ था, सं० १७११ में विहारीदास ने गढ़ लिया।
- (६) पहले ते। कई दिन वीकानेर चाकर रहा, फिर रावल के हुक्म से विक्चं रुर लिया। भन्ना, परंतु ढीला सा ठाक्चर घा, सं० १७२१ पैंग वदी २ की विहारी का पुत्र व्याहने गया, पीछे गढ़ में घोड़े से मनुष्य रह गये घे तब भाटी किशना ने ननेऊ से ज्याकर १० श्रादमियों सहित मारा।
  - (१०) साहित्रदेवी का पुत्र, जैतावतीं का भांजा।

राव जैसा बरसिंहात (पूँगल का स्वामी )-इसके वंशज जैसावत भाटी कहताते हैं। जैसा बड़ा बॉका राजपूत हुआ, उसने सराठ भी ली थी धौर २२ खड़ाइयाँ जीतीं, अंत में मुलतान की फ़ीज से लड़ता हुन्ना मारा गया। राव मालदेव गाँगावत ( जोधपुर) ने छड़ोस-पड़ोस को सारे राज्यों की घर दवाया था। पूँगल पर भी चसकी सेना धाई। चाड़ी का ठाक़ुर राव माग्र भोजराजात कटक के साथ था। इससे भगड़ा कर जैसा चाड़ी गाँव पर चढ़ गया, वहाँ तीन लड़ाइयाँ जीवीं—एक में राव पृथ्वीराज भाजराजीत की चाड़ी के खेड़े में मारा। गाँवकरण का स्वामी कल्ला रतनावत पाता-वत को साथ सिहत रिखमलसर के पास जा लिया, लड़ाई हुई जिसमें कल्ला की घायल कर (जैसा ने ) गिराया धीर उसकी एक भ्रांख भी फूट गई। भ्रागे राव (मालदेव) का पोहकरण के थाने का साथ लेकर राव भोजराज का बेटा राग्र ध्रीर भाटी धनराज केलग-फलोधी के थाने के-दोनों आते थे, उनकी बोकानेर के गाँव लाखासर के पास आ दवाया, लड़ाई हुई, राग्र भोजराजीत के १७ आदमी मारे गए और राग्र निपट घायल हुआ परंतु मरा नहीं। भाटो घनराज की भाटियों ने बचा लिया। यह लड़ाई भी जैसा ने जीवी। ऐसाभी सुना जाता है कि राव जैसा कितने एक दिन जोधपुर राव मालदेव को पास रहा था और मेड़ते को पट्टे का गाँव रायग उसके पट्टे में था। वह पातावतीं का भांजा था, कुछ काल चोटोले भी रहा। उस वक्त पातावतों ने उसकी बड़े ब्रादर से रक्खा था। गीत राव जैसा का-

"श्रा भागो कलह सील सत श्रव कै, श्रमुर घड़ाँ चेारंग चढ़ एम। जो जीबीजे तो सालिया, जै मरजे तो जैसा जेम।।" विक्कंपुर के स्वामियों के दूसरे राज्यों से संबंध— राठोड़ों के साध--

राव चंद्रसेन (जाधपुर) राव हुंगरसी की वेटी व्याहा। मोटा राजा ( चदयसिह ) राव दुर्जनसाल की वेटी हरखाँ की परणा; भाटो जगमाल खींवावत के यहाँ व्याह किया, भाटो जयमल कल्लावत की वेटी व्याहा।

वीकानेर के स्वामियों के साथ संवंध—

राजा रायसिइ भाटो भवानीदास की वेटी जसीदा व्याहा।

राव सूरसिंह राव छासकर्ण (पूँगलिया) की वेटी व्याहा। भाटो तेजमाल किशनावत की वेटो पेरणा।

राजा कर्णसिंह भाटी सुदर्शन मानिसहोत सिरिडिया की वेटी

कछवाहों के साध-

महासिह मानित्रहोत राव श्रासक्तर्श पूँगलिया की वेटी व्याहा। माधोसिह राव डुंगरसी विकुंपुरवाले की वेटी व्याहा।



जैसा भाटी—केहर (रावल) के पुत्र कलिकर्य के बेटे जैसा से शाखा चली, जो जैसा भाटी कहलाते हैं। जैसे जेसलमेर छोड़ के फलोधो के किसी गाँव में नहीं रहे, एक बार किरड़ड के पास छा बसे थे। वहाँ मूल नचत्र में जनमी हुई रायी लच्मी को हरभम के यहाँ उसके निनहाल भेज दी छीर जैसा नागेर के गाँव भाडड़े में गया। वहाँ गढ़ बनवाया छीर रचा के निमित्त अपने छादमी छोड़कर वह चित्तोड़ में रायाजी के पास जा रहा। राया कुंभा ने उसकी १४० गाँव सहित मल्ला सीलंकीवाला ताया पट्टे में दिया। वहाँ उसने रामदास माल्ह्य के बाप की मारा। एक बार उसने दीवाय से कहा कि धाप कहें तो में दरगाह (पादशाही खिदमत में) जाकर जेसलमेर की धका पहुँचाऊँ। रायाजी ने रुखसत दी, वह दिल्ली जाकर दी मास वहाँ रहा और वहीं मरा। रायाजी ने उसके पुत्र भैरवदास की राव की पदवी

<sup>(</sup>१) पूँगल का स्वामी, जैसा को तुर्कों ने मोरा तब कान्ह भी क़ैद हो गया था। राजा रायसिंह ने बादशाह से धर्ज़ कर छुड़ाया।

<sup>(</sup>२) पूँगल का स्वामी। सम्मा बलोच पूँगल पर चढ़ आया तब श्रासकर्थ गढ़ से निकलकर नगर के बाहर मैदान में उनसे लड़ा श्रीर बहुत राजपूरी सहित मारा गया।

<sup>(</sup>३) राव मान खोंवावत का दोहिता, सं० १७२२ में राजा कर्ण (बीकानेरी) ने इससे पूँगल छीन ली।

<sup>(</sup>४) सं० १७२२ में बीकानेरवालों ने मारा।

वाणे का पट्टा १४० गाँव से दिया। भैरवदास की वसी नागोर के गाँव भाउड़े ही में थी। वलीचों ने वहाँ के गी, भैंस भ्रादि घेरे। भैरव उत्तसे जा भिड़ा श्रीर लड़ाई में, ४० साथियों सहित, मारा गया। वाणे का पट्टा राणा ने उसके पुत्र श्रवलदास की दिया। भाउड़े में वसी रह न सकती थी तब राणी लहमी ने राव सूजा (मारवाड़) से श्रक्त कर वसी के वास्ते गाँव चे।पड़ाँ दिलवाया। वसी वहाँ रहती श्रीर श्रवला मेवाड़ में रहता था।

हम्मीर भाटी-हम्मीर देवराज का श्रीर देवराज मूलराज का पुत्र था। यह जैसलमेर के चाकर हैं। नरा ग्रजावत, ग्रजा किशनावत थ्रीर किशना चूंडावत, आगे का हाल मालूम नहीं। जैसलमेर के ४ भाटी प्रधानों मे एक हंगीर भाटी थे। जब भाटियों का ष्रिधिकार पेकिरण पर था तव वहुत से हंमीर भाटी कैर पहाड़ी के बहाले पर रहते थे। इनका एक गाँव, जेमलमेर से ४ फोस, मछवाला जैसूरायों के पास है। मथुरा रायमलीत, मथुरा हराडत धीर माना शिवदासीत का एक गुढ़ा (छीटा गाँव) कैर पहाड़ी के पास था, जहाँ राव पृथ्वीराज असैराज दलपतीत राव उदयसिह वाघा-वत के बैर में सं० १६ स्२ में इनके गाँव मार के एक सहस्र गीवें ले चला। राव सूरसिंह, वल्छ, इन्सीर, पत्ता, मधुरा, माना पाकरण का संघ वहारू हो पीछे लगा, मूंडेलाई मे मांगलियों के यहाँ जाकर ठहरे, वहाँ पृथ्वीराज कपर आ पड़ा, लड़ाई हुई धीर राव सूरसिह वल्लू मारे गए, मशुरा भी काम आया और पत्ता श्रत्यंत घायत हुआ। मञुरा हरावत के पुत्र — जोगा श्रीर रतना; कांघल शिवदासीत का वेटा देवराज; रायमल के पुत्र शक्ता, पत्ता, हरचंद, रूपसी; भाटी दुर्गदास मेवराजीत, मेवराज वीरमदासीत। हंगीर की संतान—

मूलराज के पुत्र देवराज का बेटा हंमीर, हंमीर का लूणकर्ष', खूणकर्ष का सत्ता', सत्ता का अर्जुन', अर्जुन का स्नावंत', सावंत का सीहा', और सीहा का पुत्र रायपाल'।

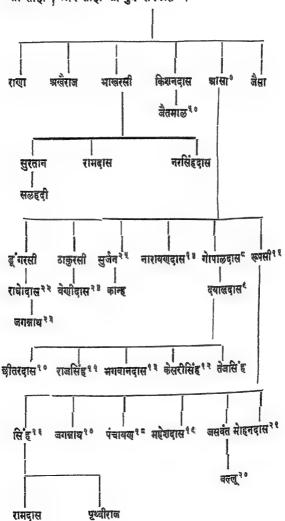

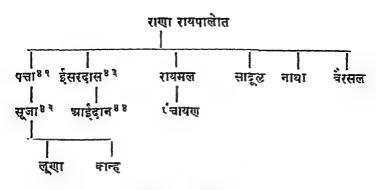







- (१) इसकी संतान जोधपुर दर्बार के चाकर।
- (२) राव रखमल के साथ चित्तीड़ काम आया, इसने राव को वचन दिया था कि मैं आपके साथ प्राख दूँगा।
- (३) राव बीका का मेरिक्षों के साथ युद्ध हुआ जिसमें मारा गया।
  - (४) बीकानेर राव लुखकर्ण के काम आया।
  - (५) मीत से मरा।
- (६) राव मालदेव का नौकर, खींवसर और नागेर के गाँव अटबड़ा खेजड़ला पट्टे में थे; फिर राव चंद्रसेन के पास रहा। जब राव चंद्रसेन ने मीटे राजा से फलोधी में युद्ध किया तब रायपाल लड़कर मारा गया।
  - (७) राजा भगवानदास कळवाहे के पास रहता था। वहीं मरा।
- (८) बड़ा राजपूत, बादशाही चाकर था। सं० १६६६ में वसी रखने की खेजडला पट्टे में रहा। सं० १६६६ में राजाजी के साथ दिचया से गुजरात में होकर आया जिससे पादशाह नाराज़ हो गया। सं० १६७१ में जीवपुर चाकर हुआ और दूधवाड़े का पट्टा पाया।

- (६) सं० १६६७ में जीषपुर नौकर हुआ श्रीर श्रीलवी पहें में दी गई। सं० १६७८ में २४ गॉव सिंहत मादराजूण मिली। सं० १६८२ में भादराजूण छूटकर श्रीलवी ही रही। सं० १६८० में जालीर की फ़ौजदारी दी। सं० १६६१ में हुकूमत व पट्टा उतरा तव दूधवाड़े श्रपनी बसी उठाकर वारे गाँव में गुढ़ा वाँघा। सं० १६६१ जेठ सुदी ११ को राव चाँद वाषीत मेहवचा, जो मेवाड़ में राणाजी के पास नौकर था, चढ़ श्राया श्रीर दयालदास को मारा।
- (१०) पहले ते। गोपालदास के पास था। सं०१६६० में जब दयालदास की दृष्वाड़ा दिया तब भ्रोलवी इसकी मिली थी। सं०१६६३ में छोड़कर राव भ्रमरिसंह के पास गया, सं०१६६५ में वापस भ्राने पर भादराजूण का पट्टा राजिसंह के शामिल मिला था। वे दोनें। परस्पर लड़े श्रीर राजिसंह ने भादराजूण की गढ़ी में छीतरदास की मारा।
- (११) पद्दले छीतर के साथ भादराज्य जागीर में घा, कं० १६-६ में ४ गॉव सहित समदोला पट्टे में मिला।
  - ( १२ ) सं० १६ ६२ में ४ गाँव सिहत खेजड़ला पट्टे में था।
  - (१३) दयालदास के साथ काम श्राया।
- (१४) राजा मानसिंह का चाकर था, उसके मरने के पीछे जोधपुर रहा। सं०१६७३ में मेड़ते का गॉव कुड़की पट्टे मे था, सं०१६७६ में छूटा तव पीछा राजा भावसिंह के पास जा रहा।
- (१५) सोजत का वापारी गाँव ३ गाँवें सहित पट्टे, सं० १६५१ में जोधपुर का गुढ़ा मिला। वड़ा राजपूत घा।
- (१६) सं० १६६७ में स्रोजत का गॉन रीनडी पट्टे, सं० १६७७ में मल्हार पाया।

- (१७) पहले ते। दयालदास का नौकर था, सं० १६७३ में मेड़ते का गाँव देखि। लाई पाया, सं० १६८५ में आगरे से आता हुआ मारा गया।
- (१८) सं० १६७५ में खींवसर की वेरावस पट्टे, सं० १६८४ धारणवाय चैकिड़ो पाया।
- (१६) राव दलपतिसिंह (बीकानेर) के पास था, जब इलपत की बादशाही सेना से लड़ाई हुई थ्रीर वह मारा गया तब मेाहनदास भी हाथी गोपालदासेात के साथ काम श्राया।
- (२०) सं० १६७४ में जातीर का खारा नरस्राणा पट्टे, सं० १६७७ में तुवरां श्रीर मेड़ते की चेखा वासग्री थी।
- (२१) सं० १६७४ में जालीर का सेराणा था, सं० १६७७ में जैतारण का नीलांबा और सं० १६८० में मेड्ते का चैकड़ो पट्टे रहा।
- (२२) सं० १६७७ में जालीर का खाहला गाँव ५ सहित पहें, सं० १६७८ में तिमरणी की मुहिम में काम घाया।
- (२३) सं०१६७८ में मेड़ते का घोड़ाइड़ ग्रीर जातीर के ३ गाँव पट्टे मे थे।
- (२४) सं० १६६७ में ५ गाँव सिंहत चोपड़ाँ पहें, सं० १६७६ में पट्टा ज़ब्त हुआ तब शाहज़ादे ख़ुर्रम के पास जा रहा धीर पूर्व में मरा।
- (२५) सं० १६७२ में चौपासर, सं० १६७५ में जैतारण का महसिया धीर सं० १६८० में मेड़ते का माणकियावास था।
- (२६) पहले ते। पृथ्वीराज पातावत के पास था, सं० १६४९ में मीटे राजा का नौकर हुआ और दॉवीवाड़ा पाया। जैसा की पूछ प्रधानों में होती थी, सं० १६४६ में लाहोर में मरा।

- (२७) राजा रायसिंह की छोड़ जोधपुर नीकर हुआ। सं० १६५२ में दॉतीवाड़ा, सं० १६५५ में सोजत की चंडावल श्रीर १६५६ में ३ गॉव सहित खेजड़ला पट्टे था।
- (२८) वड़ा राजपूत, खेजड़ता पट्टे सं० १६६६ में ग्रेशलवी ग्रीर मंगेसर मिले। वादशाही दरवार में वकीत है।कर रहता घा। सं० १६८० में मरा।
  - (२६) सं० १६८७ में भागेसर पहे।
- (३०) सं० १६६७ में बोलाड़े का कूंपड़ावस, सं० १६७४ में जालोर का रेवता और सं० १६७७ में लवेर का नांदिया पट्टे में घा, छोड़ के भावसिंह कानावत के पास जा रहा।
- (३१) सं० १६६० में पीपाड़ का वाड़ा पट्टे, सं० १६६२ में मांडवे में काम आया।
- (३२) सं० १६६ सें सूरजनासयी श्रीर सं० १६८० में धना की सिल्यी पट्टे।
  - ( ३३ ) सं० १६७४ में वीलाड़े का गाँव हरस पहे।
  - ( ३४ ) सं० १६८६ मे छुड़ली पट्टे।
- (३५) सं० १६५२ में वीलाड़े का जैतीवास पहें, सं० १६७१ में भाटी गीयंददास के साथ काम आया।
- (३६) सं० १६७६ में भाटी गोयंददास के पत्त में लड़कर पूरे लोह पड़ा, सं० १६७२ में जैतीवास का पट्टा कायम रहा, सं० १६-६२ में मरा।
- (३७) सं० १६८० में सामेलाई श्रीर सं० १६-६२ में जैतीवास पट्टे।
  - ( ३८ ) सवलसिंह राजावत के पास रहता था।

- (३-६) सं० १६५० तेजा का राजला पट्टे, सं० १६५४ में बोजा-वासगी दी, सं० १६६१ में छोड़ी। मेड़ते में भाग वेगीदास राजा पूरणमस का फीजदार था, कान्हदास के लोगी ने इस पर देख लगाया जिससे राजा अप्रसन्न दो गया। जब राजाजी देश में आये तो उन्होंने भाग और वेगीदास की महंदअली (महम्मदअली) द्वारा दरबार में बुलवाया। नकीब पुकारा कि बेगीबाई और भागीबाई जुहार करती हैं। ये दोनें छोड़कर किशनसिंह के पास जा रहे। सं० १६७७ में पीछे जोधपुर आये, भाग को ३ गॉव से छुहर पट्टे में दिया। सं० १६७६ में जोधपुर का सिकदार रहा था।
- (४०) सं० १६७७ क्रुहर पट्टे, सं० १६-६२ में सांवलता श्रीर कपूरिया पाया।
  - ( ४१ ) माघोसिंइ कछवाहे का चाकर, ग्रजमेर काम आया।
- ( ४२ ) सं० १६७२ में ५ गॉव से भांडोलाव पट्टे, सं० १६७३ में मेड़ते का गंगड़ाखा, १६७८ में गजिसिइपुरा श्रीर १६८७ में ४ गाँव से वॉभ्जवाड़िया पट्टे।
  - ( ४३ ) मेनाड़ का नै। कर पुर का परगना पट्टे ।
  - ( ४४ ) मेवाड् का नौकर।
  - ( ४५ ) खुर्रम के साथ की लड़ाई में मारा गया।
  - ( ४६ ) करमसेन का नौकर । पँवारी की लड़ाई में मारा गया।
  - ( ४७ ) करमसेन के पास।
- (४८) फळवाहा प्रतापसिंह के पास, पूरव की मुहिम में काम स्राया।
  - ( ४-६ ) कछवाहा प्रतापसिंह के पास पूरव में मारा गया।
- (५०) राठौड़ जसवंत डुंगरसांहोत के पास था, जसवंत के साथ मारा गया।

# पचीसवाँ प्रकरण

### जैसा कलिकणीत का वंश

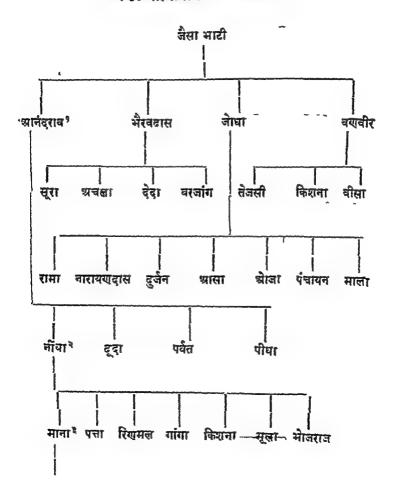

<sup>(</sup>१) स्जारे निवास, जब भैरवदास जैसावत की सूर माल्हण

ने मारा तो आनंद ने सूर को गडेवाड़ की अहिलायी में जाकर मार लिया।

- (२) राव मालदेव का नौकर, लवेरा पहे, वहीं रहता था। इसके कढ़ाई सदा चढ़ी रहती श्रीर पाकशाला चलती ही रहती थी। शेरशाह सूर के साथ राव मालदेव की लड़ाइयों में घायल हुआ तव चाकर डठाकर घर लाए, पीछे काम आया।
- (३) जब मोटा राजा फलोधी में या तब माना उसकी चाकरी मे रहा श्रीर कुंडल की लड़ाई मे भी शामिल था।
- (४) गे। यंददास वड़ा राजपूत हुआ, सं० १६४० में मोटे राजा के पास था श्रीर लवेरे की वासगी पट्टे में थी। एक बार वह पादशाही दरगाह में भेजा गया। गे। यंद काम सुधार आया तब प्रसन्न होकर मे। टे राजा ने सिवागे का गाँव माँगला फिर दिया। सं० १६४३ में लवेरा पाया। सं० १६५१ में मे। टा राजा मरा, सं० १६५२ में राजा सूरिलह ने लवेरे के साथ गाँव २५ श्रीर दिये श्रीर अपना प्रधान बनाया। सं० १६६३ में लवेर के साथ शासीप भी पट्टे में दिया श्रीर दरगाह में भी गोयंद प्रसिद्ध हो गया। सं० १६७१ व्येष्ठ सुदी द को अजमेर के सुकाम राव किशनसिंह ख्यसिहोत (राजा सूरिलह का भाई) राजा के ढेरे पर गोयंद की मारने के लिए आया। कटाकटी में गोयंददास, राव किशनसिंह, कर्ण शिक्तिसिहीत आदि बहुत से आदमी मारे गये। यह लड़ाई वादशाह जहाँगीर के ढेरों के पास अजमेर मे हुई।
- (५) सं० १६६३ में कुँवर गजिस है टी है राजा जगन्नाघ की यहाँ ज्याहने की गया था, वहाँ शीतला निकली और बहुत वीमार हो गया। गीयंददास ने अपने पुत्र मोहन की कुँवर पर वारा जिससे कुँवर को तो आराम हुआ और मोहन मर गया।

- (६) सं० १६७२ में राजा सूरिस ह ने डोबर का पट्टा, सात गाँनों सिहत, दिया था। सं० १६७६ के वैशाख में इसने रा० नरहर ईसरदासेत को वैर में मारा। तब पट्टा ज़ब्त हो गया थ्रीर नरहर आफ़्त का मारा शाहज़ादे , खुर्रम के पास जा रहा। वहाँ से छोड़कर सिंगले गया थ्रीर कॅवले गाँव में रहा। वहाँ इसे मृगी रोग हो गया, पीछा राजा गजसिंह ने पाँनों लगाया थ्रीर मेनरा पट्टें में दिया। सं० १६-६५ में मर गया।
  - (७) मद्दाराजा गजसिंद का नौकर तिलाखेस खेतासर पट्टे।
- (८) सं० १६-६ में नरहरदास पर भाटी मालदेवात धीर गीर्यंद सहस्रमलीत नागार से आये। दूदा भी मुकाबले में जाकर खड़ा धीर मारा गया।
- ( ६ ) महाराजा जसवंतसिंह का चाकर, सं० १७२१ में गाँव धवा पट्टे।
- (१०) महेवची पूरां का पुत्र, सं० १६७२ में भाटी गीयंद-दास मारा गया तब लवेरा रामसिंह धीर पृथ्वीराज की शामिल में मिला था। सं० १६७७ में बुरहानपुर में रामसिंह से छुड़ाकर खवेरा पृथ्वीराज की दिया तब रामसिह शाहज़ादे शहरयार के पास जा रहा। कश्मीर जाते रा० ईसरदास कल्याग्रदासीत के चाकर ने रामसिंह जगमाल की रात के वक्त हेरे में घुसकर मारा। सं० १६७२ में एक बार घ्रासीप मिली थी। सं० १६७६ में राजा गजसिह ने ब्रासीप राजसिंह की दिया धीर रामसिंह की मटेंड़ा मिला।
- (११) सं० १६७२ में तीन गाँवों सहित ग्ड़ोद ध्रासरी पट्टे में थी। सं० १६७८ में रड़ोद राजसिंह को दी तब वेग्रीदास घर

ध्या वैठा। सं०१६८० में ३ गाँव से धाणवाणा पाया। सं० १६८५ में पागल होकर मर गया।

- (१२) प्रयावासा पट्टे।
- (१३) पूराँ महेवची का पुत्र, सं०१६७२ में आसोप श्रीर लवेरा दोनों पट्टे में थे। सं०१६७७ में कुँवर ध्रमरसिंह के साध (नागेर) गया, फिर पीछा जोधपुर ध्राया तब लवेरा पट्टे में पाया। महाराजा जसवंतसिह का छपापात्र घा, सं०१७०४ में प्रधान का पद पाया ध्रीर ४००००) की जागीर मिली। दो-एक वर्ष पोछे ध्रलग किया गया। सं०१७०६ में पादशाही चाकर हुआ ध्रीर सं०१७२० में मरा।
- (१४) अच्छा राजपूत था, सं०१७१६ मे रा० इंद्रभाण कोसरीसिंहोत गाँव डेह में रहने लगा थ्रीर सवलसिंह पर चढ़ आया। इसने भी मुकावला किया, अस्सी आदिमियां सिहत लड़कर मारा गया।
- (१५) सं० १६५७ मगसर सुदि ७ का जनम। सं० १६७० में कैलावा पहें में दे अपने आदमी भेज बढ़े आदर से बुलाया। चिचोड़ में राणा सगर के पास था। सं० १६७८ में बुरहानपुर से राव रलसिंह के पास चला गया। सं० १६८० में मनाकर पीछा आया धीर कैलावा दिया। सं० १६६१ में फिर छोड़ बैठा, चाकरी नहीं करें। फिर राव शत्रुशाल के पास रहा। काबुल जाते रा० किशोरदास गोपालदासीत के चाकर ने मारा।
  - (१६) जूट पट्टे।
  - (१७) श्रोजी का चाकर, विमलोखा पट्टे।
- (१८) सुरताण के पट्टे का विक्वंकोहर १७ गाँवों सहित दिया। सं०१६७८ में राव रतन के पास जा रहा, सं०१६८० में पीछा

आया और विक्षंकोहर पट्टे में आया। सं० १६-६० में फलोधी थाने पर रक्खा। वहाँ बलोचों ने गीवे धेरों, उनको जा पफड़े और लड़ाई में मारा गया।

- (१६) सं०१६६० में विकुंकोहर पट्टे, सं०१७१४ में उज्जैन काम भाषा
  - (२०) विक्रंकोद्दर धौर मतेख़ा पट्टे।
  - (२१) यबूकड़ा पट्टे।
- (२२) सं० १६-६० में ग्रीयसॉ की डामड़ी पट्टे, सुंदरदास के वैर में सेढों ने मारा।
- (२३) जोधपुर का मैवरा पट्टे। खवेरी की साँहें से। हों ने वेरी तब बाहर में से। हो से खड़कर मारा गया।
  - (२४) सं० १६७५ में मेहकरण राम की मुहिम में मर गया।
- (२५) सं०१६८० में मेवर पहे, सं०१६८१ में चामूँ दी थी, फिर राव ध्रमरसिंह के साथ गया, सं०१६८५ में पीछा लाया और मेड़ते का चामूँ और साथागा व फलोधी का जैसला दिया। सं०१६८६ में कावर पहे, सं०१७०४ में देश की खिदमत दी, सं०१७१४ में डब्जैन के जंग में ध्रति घायल हुआ। महाराजा ने ध्रादर के साथ ८०००) भ्राय का कई गाँवों सहित खवेरा दिया धीर भीवाल भी।
  - (२६) श्रोजी का चाकर।
- (२७) सं० १६७१ में गोपासिरया और बारणाऊ पहें में थे, सं० १६८६ में खींवसर की नागरी और सं० १६६३ में बोक्स-वाडिया दिया।

पत्ता नींवावत का पुत्र भीपत; भीपत के वेटे ईसरदास, जगमाल प्रेंगेर कान्ह । ईसरदास के पुत्र—मनीहर, वरसिंह, नरसिंह, गोपालदास, धर्खैरान, लखमीदास प्रेंगेर साँवलदास।

रिग्रमल नीवावत के वेटे माधादास ध्रीर वाघ। वाघ का लखमीदास।

गांगा " नींवावत का पुत्र कला; " कला के वेटे हरीदास, " माधोदास, जगन्नाथ, सावलदास और प्रयागदास "। हरीदास का पुत्र जसवंत।

किशना<sup>°</sup> नीवावत । मूला<sup>५</sup> नीवावत । भोजराज<sup>६५</sup> नीवावत । दूदा श्रानंददास्रोत का पुत्र मेघराज; मेघराज का नारायग्रदास; , नारायग्रदास<sup>३६</sup>का कल्ला ।

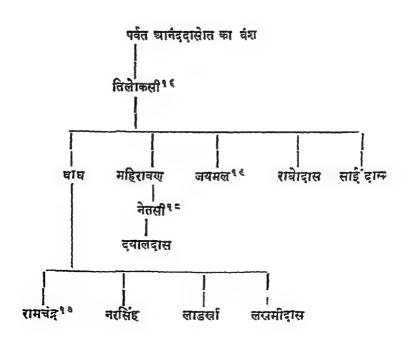

#### मुँहिणोत नैगासी की ख्यात

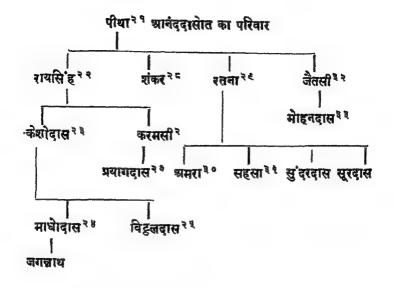

- (१) नींबा को बाद टीकोत हुआ।
- (२) नींबा की सब बसी भोपत ही के रही, आपत्काल में गुढ़ा पर राग्राजी का साथ आया तब भोपत मारा गया।
- (३) सं०१६४० में गांगावाड़ो, तवेरे की बासगी और सं०१६५८ में भोवादी टीकाई दी गई, सिवाने के गढ़ का रचक भी था।
  - (४) डब्जैन काम श्राया।
  - (५) दिचया में मरा।
  - (६) गोयंददास ( भाटी ) के साथ काम ग्राया।
  - (७) फलोधी में राव मालदेव के काम झाया।
- ( ) राव चंद्रसेन के समय जीधपुर के घेरे में रामपोल पर तैनात था, वहाँ काम भ्राया।

- ( ६ ) सं० १६६५: में सोजत का राजिंगयावास पट्टे, सुरतास के पास था, अवलदास के साथ मारा गया।
- (१०) राव चंद्रसेन के आपत्काल मे जोधपुर गढ़ के द्वार पर लड़कर काम आया।
- (११) सं० १६४० में लवेरी की मढली, सं० १६४१ में राहणवा श्रीर लवेरे की वासणी पट्टे में थी।
- (१२) सं० १६७१ में पृथ्वीराज की चाकरी में वेठवास का पाना पाया श्रीर सं० १६७६ में ह्यं डिया पट्टे में था। सं० १६८७ में छोड़कर ध्रचलदास सुरताणात के पास जा रहा श्रीर इसी के साथ काम ध्राया।
  - ( १३ ) अजमेर मे गोयंददास के साथ काम आया।
- (१४) जेसलमेर की सेना आई तत्र राव मालदेव के काम आया।
  - (१५) पट्टा छोड़ा श्रीर कटार खाकर मर गया।
- (१६) मेड़ते में देवीदास जैतावत के साथ काम ग्राया, राव मालदेव का चाकर था।
- (१७) सं० १६६७ में रामावास पट्टे या, छोड़कर भाटी अचलदास के पास जा रहा और उसके साथ काम आया।
  - (१८) ग्रचलदास के साथ मारा गया।
- (१६) मोटे राजा का चाकर, लोहावट की लड़ाई में मारा
  - (२०) सं० १६५२ में ईसर नावड़ा पट्टे।

- (२१) राव मालदेव का चाकर, मेड़ते. में देवीदास जैतावत के साथ काम भ्राया।
- (२२) सं० १६४० में चॉपासर, सं० १६४३ में स्रोजत का नापावत और पीछे बॉघड़ा पट्टे में रहा।
  - (२३) वाँधड़ा पट्टे।
- (२४) सं० १६७२ में क्दिया पट्टे में या, सं० १७१४ में उन्जैन काम म्राया।
- (२५) कॅंदिया पट्टे, पहरे पर एक चाकर खड़ा या उसने मारा।
- (२६) रूँदिया पट्टे, अजमेर में गोयंददास के साथ मारा
- (२७) सं० १६८२ में जालेखी पहे, फिर फलोधी का गाँव छीला दिया।
- (२८) राव चंद्रसेन त्रापत्काल में भाइराजण गया, वहाँ शंकर मारा गया।
- (२६) मोटे राजा ने फलोधी में भाटी भवानीदास की मारा, इस लडाई में काम आया।
  - (३०) सं० १६ ६२ में लोलावस पट्टे।
  - (३१) गुजरात में काम प्राया।
- (३२) सं० १६५६ में सोजत राव शक्तिसिंह की दी गई तब शक्तिसिंह के साथियों ने रात के वक्त विष्णुदास पर छापा मारा, वहाँ जैतसी काम श्राया।
  - ( ३३ ) सं० १६८३ मे बांधरा पट्टे।

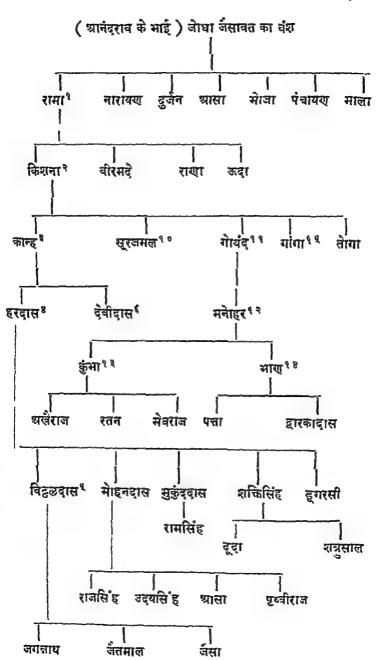

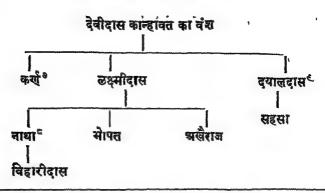

- (१) राव मालदेव ने १५ गाँव सहित बालरवा पट्टे में दिया था; पूँछड़ में रहता था। जब राव जैसा भावदासीत को मांगेसर को थाने पर भेजा ते। रामा को भी उसके साथ दिया। वहाँ वह बहुत घायल हुआ धीर डेरे पर लाते ही मर गया।
- (२) मोटे राजा का चाकर था। जब रामा काम याया ते। बालरवा बीरमदे रामावत के हुद्या, इसिलए किशना चाकरी छोड़कर बीकानेर चला गया, जब मोटे राजा को फलोधी मिली तब पीछा धाया थीर राजाजी के साथ समावली गया, फिर जब मोटे राजा। को जीधपुर मिला उस वक्त पीछा देश में भ्राया।
- (३) जब मोटे राजा ने कुंडल में भाटियों से खड़ाई की तब कान्ह युद्ध में पूर्णरीत्मा घायल हुआ, फिर समावली गया। सं० १६४० में जब जोघपुर मोटे राजा के हाथ आया तब भावी के डेरीं पर चार गांव सहित बालरवा धीर कूड़ी का पट्टा कान्ह की दिया गया। गढ़ पर रहता था, सं० १६६६ में मरा।
- (४) बालरवे का पट्टा बरकरार रहा, सं० १६८६ में ज़ब्त किया गया तो वह राव अमरसिंह के साथ चला गया। सं० १६६६ में काबुल से लीटने पर बालरवा पीछा दिया और गढ़ का किले-कार बनाया।

- (५) सं० १६८३ में मोखेरी पट्टे, सं० १६८७ में हो गाँव सहित सावरीज दिया, सं० १६८१ में ध्रमरसिंह के साघ गया ध्रीर सं० १६८५ में पीछा ध्राया तब चोइड मूंडवा पट्टे में पाये।
- (६) सं० १६५६ में जब शक्तिसिंह की सोजत दी गई तब भाटी सुरताय ने राजा सूरिसंह के साथ जाकर सेजित की घेरा था, उस वक्त देवीदास किशनसिंह (राठौड) की बुनाने के वास्ते सुरताय की भेजा। उसने जाना कि किशनसिंह पाली में है। किशनसिंह के सहायी लाला के भाखरसी सादूलीत से वैर था जी वालीसों की भूमि में रहता था। लाला उपर गया, लड़ाई हुई, भाटी देवीदास धीर लाला मेलावत मारे गये धीर अर्जुन उहह धीर भीम सहायी किशनसिंह की ले निकने।
- (७) सं० १६७२ में द्वीरादेसर रामावत लखमीदास के शामिल पट्टे। सं० १६८३ में तांवड़िया मिला उसे छोड़कर भीम-कल्याणदासीत के पास जा रहा।
- ( ८ ) सं० १६ ६० में नांदिया पट्टे में था, सं० १६ ६१ में स्रमरसिंह के साथ गया धीर १६ ६६ में पीछा स्राने पर काठसी गाँव दिया गया।
  - ( ६ ) सं० १६८० में फलोधी का वरजांगसर पट्टे।
  - (१०) मोटे राजा का चाकर, लोहावट की लड़ाई में मारा गया।
  - ( ११ ) सं० १५५६ में भगतानासग्धी छीर १६५७ में छानावस पट्टे।
  - ( १२ ) गोयंददास के साघ श्रजमेर मे मारा गया।
- (१३) सं० १६६८ में आनावस पट्टे, छोड़कर राव अमरिसंह के साथ गया, पीछा आने पर गॉव नांदिया पाया।
  - (१४) उज्जैन मे काम स्राया।
- (१५) सं० १६४३ में मानावस पहे, सं० १६५७ में दिचिया से काम प्राया।

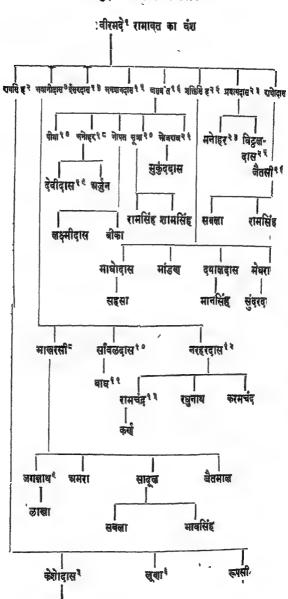

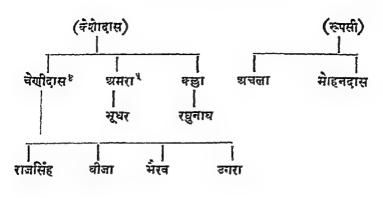

#### (१) बालरवा पट्टे।

- (२) राव चंद्रसेन के आपत्काल में भादराजण में था। राव ने वैरीसाल पृथ्वीराजात, गोपालदास भाषात, कहड़ धौर जयमल इन ४ ठाक्करों की घोड़ों की कारवान लूटने की भेजा था। वहाँ लड़ाई में मारा गया।
- (३) सं० १६४० में चापड़ा पहे, छोड़कर किशनसिंह के पास रहा। पीछा आने पर सं० १६७४ में कराहो ही गई। सं० १६७४ में अगांव सहित भवराणी पहें में थी। सं० १६८० में मेहते का गाँव घषालाव पाया और सं० १६८३ में मरा।
- (४) सं०१६ ६१ में राव अमरिसंह के साथ गया था; वहाँ काबुल से आते हुए दरिया अटक में हूवकर मर गया।
  - (५) सं० १६८३ में मेड़ते का गाँव सीहार पट्टे में था।
- (६) सं० १६५६ में भाटी देवीदास के साथ किशनसिंह (राठाड़) के काम आया। सहाणी लाला के दावे में खेतसी सादूलीत पर चढ़कर गये थे, गोड़वाड़ के गॉव सेवटावास में खड़ाई हुई।

- (७) राव चंद्रसेन के गाँव बालरवे में था, वहाँ थे।रियों के साथ लड़ाई में मारा गया।
- (८) संबेराई पट्टें, सं० १६७७ में बेरू पाया। सं० १६८३ में राव ग्रमरसिंह के पास गया ग्रीर वहीं मरा।
  - ( ) सं० १६-६५ में गोलावास की थाइरी पट्टे।
- (१०) सं० १६६१ में त्रिगटो पट्टे, सं० १६६५ में ब्रह्मावासणी धीर सं० १६६६ में सौवत कुँधा पाया। सं० १६७० में कुँवर गजिस्ं ह धीर भाटी गोयंददास ने कुंभलमेर लिया। राणा के छादिसयों से लड़ाई हुई जिसमें मारा गया।
  - ( ११ ) से० १६७० में त्रिगटी पट्टे में थी।
- (१२) सं० १६६३ में भांहरा पट्टे, सं० १६७३ में सोजत का चाइंडिया, सं० १६७४ में सोजत की बोल, सं० १६८१ में जूट पट्टे में था। सं० १६८४ में भगवानदास के साथ कड़ी गाँव में काम श्राया।
- (१३) सं० १६८४ में जूट पट्टे, सं० १६-६१ में राव अमरिलंहीं के साथ गया।
- (१४) राव चंद्रसेन ने घोड़ों की कारवान खूटने की अपने आदमी भेजे, यह भी उनमें था, रायसिंह के साथ मारा गया।
- (१५) राव चंद्रसेन के आपत्काल में साथ रहा, सवराड़ की लड़ाई में मारा गया।

- (१६) सं०१६४० में चेराई, वीरसरा ग्रीर ढिकाई पट्टे में घे, श्राच्छा राजपूत घा, सं०१६७६ में उसके मरने पर गाँव ज्ञान्त हो गये।
- (१७) जसवंत के साथ चेराई में हिस्सा था। सं० १६७७ में बुरहानपुर से नवाब दिख्य गया, मार्ग में दखनियों से खड़ाई हुई, वहाँ वाया लगने से मरा।
- (१८) सं० १६८३ चेराई में हिस्सा था, सं० १६-६० में मरा।
  - ( १६ ) सं० १६ स्थ में भाखरी जदावस पट्टे।
- (२०) सं० १६७० में घींगाणा पट्टे, सं० १६८८ में चेराई थी।
  - (२१) सं० १६७२ में सवलसिंह राजावत के रहा।
  - ( २२ ) सं० १६४१ में देा गाँव सहित पाँचला पट्टे।
- (२३) सं० १६४० खवेरे का पूटला पहें, पीछे उसके वदले सोयला दिया सो छोड़कर वृँदी राव भाग के पास चला गया, वहीं इसका विवाह हुआ था। सुसराल गया था वहाँ शत्रुर्धा ने सार डाला।
  - (२४) किशनगढ़ में रहता था।
  - (२५) किशनगढ़ में रहता था।
  - ( २६ ) सं० १६६८ में ग्रायसां का गाँव चंडालिया पट्टे।

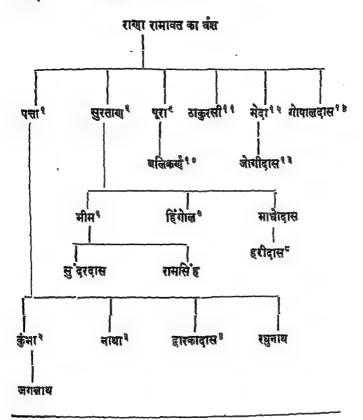

- (१) सं०१६४० ढीकाई पट्टे, फिर खुडियाला पाया; सं० १६६० में सावंतक्कवा पट्टे था, सं०१६६३ में मांडवे की खड़ाई में काम आया।
- (२) सं० १६६३ खुडियाला पट्टे; सं० १६७१ में अजमेर गीर्यददास के साथ काम आया।
  - (३) सं० १६७२ खुडियाला पट्टे।
  - (४) सं० १६८१ खुडियाला पट्टे।
  - (५) सं० १६४० बहुलवा, फिर कदीवास पहे।

- (६) बहा राजपृत था, किशनसिंह (राठाँड़) की उस पर वहुत कृपा थी, उसी के साथ काम आया।
- (७) सं० १६५१ गांघड़वास पट्टे, ईडर से पोछा बुलाया श्रीर सं० १६५८ में खेड़ला श्रीर श्रड़चीणा दिया, पीछे मर गया।
  - ( 🗆 ) किशनगढ़ में रहता था।
- ( ६ ) मांडण कूंपावत के पास रहता था, सं० १६४३ में वादशाह ने मांडण को आसीप दिया और वह अपने देश मे आया तव करमसोतों से लड़ाई हुई, जिसमें पूरा मारा गया।
- (१०) सं० १६६४ में झासोप की चिनड़ी पट्टे में थी, फिर खदयसिंह भगवानदास मेड़ितया के पास जा रहा।
- (११) सं० १६... मे श्रोयसॉ का रेाह्या पट्टे, फिर इंगार-वाड़ा दिया। दिल्ला में मरा।
- (१२) सं० १६४० में वेराही में वरजांग का पाना पट्टे में था, सं० १६४२ में झोयसां का बुरवटा पाया और सं० १६५१ में इंडा-लिया मिला।
- (१३) सं० १६७४ चंगावडा पट्टें। सं० १६७७ में नवाव बुरहानपुर से इच्छापुर पर चढ़ घाया, वहाँ लड़ाई में वाळ लगने से जोगीदास मरा।
  - ( १४ ) सं० १६६...मे चंडालिया पट्टे।

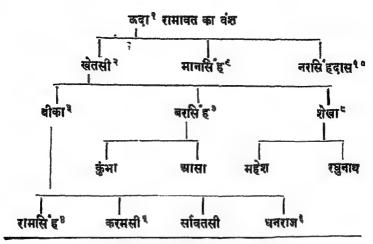

- (१) जेाधपुर के गढ़ के घेरे के समय काम आया।
- (२) कल्याणदास रायमलीत के पास रहता था, सं० १६४५ में कल्याणदास सिवाने काम आया तब खेतसी भी पूर्ण घायल हुआ। कान्ह किशनावत ने इसे इठाया और आराम होने पर सं० १६४६ में जोधपुर के जाटीवास का पट्टा पाया।
  - (३) जाटीवास पट्टे।
- (४) सं० १६८६ में चंबत नदी पर पठानों के साथ खड़ाई हुई, वहाँ पृथ्वीराज बल्लुओत के काम आया।
  - (५) जैसावस धौर टीवडी पट्टे में थी।
  - (६) जाटोवास पट्टे।
- (७) सं० १६७१ भगतावासामी पट्टे, सं० १६८६ मेड्ते का सिहारा पाया।
  - (८) सं० १६८४ मेड्ते का जोघड़ावास पट्टे ।
- ( ६) खेतसी के गुढ़े पर तुर्क चढ़ आये और लड़ाई हुई जिसमें काम आया।
  - (१०) मानसिंह के साथ खेतसी के गुढ़े काम याया।



- (१) श्रोयसां की कींकरी पट्टे, अजमेर सं० १६७१ में गोयंद-दास मारा गया तन यह उसके साथ पूरा वायल होकर पड़ा था। सं० १६८३ में पूर्व से आता हुआ मार्ग में मर गया।
  - (२) वीरोखी पट्टे।
  - (३) वीरोग्धी पट्टे, सं० १६६२ में मौडवे की लड़ाई में मारा गया।
- (४) सं० १६५२ में सूरजवासयी पट्टे थी, फिर किशनसिंह के पास जा रहा। सं० १६७२ में पीछा आया तब काभड़ा पाया। विंक्चपुर कोहर पर पानो के लिए लड़ाई हुई, वहाँ भाटी भवलदास ने उसकी मारा।
  - (५) सं० १६६२ में लवेरे का गाँव खारी पट्टे में घा।

दुर्जन कोधावत-पुत्र नेतसी, नेतसी का कचरा श्रीर कचरा के बेटे अमरा श्रीर पोशा।

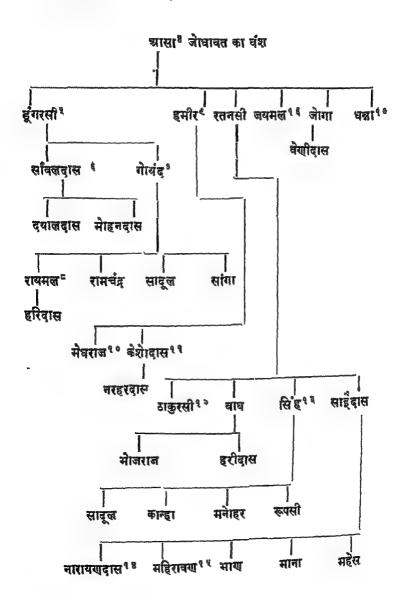

- (१) राव मालदेव के काम आया।
- (२) राव रायसिंह चंद्रसेनोत के साध सिरोही काम प्राया।
- (३) इरीसिंह किशनसिंहोत के पास रहता था।
- ( ४ ) राव चंद्रसेन के भ्रापत्काल में जीवपुर काम श्राया।
- (५) सं०१६४० में वेराही झासा का पांना पट्टे में घा, सं० १६५१ में चामूं की वासकी रही फिर चामूं दी गई छीर पीछे चांपासर पाया।
  - (६) सं० १६४० में माग्रेनी पहें, पीछे चांपासर दिया।
  - (७) सं० १६७३ चामृं पहे, सं० १६७१ वारणाड पहे।
- (८) सं० १६६१ में चामूं छूटी, गाँव में रहता था। एक वार ऊँट पर चढ़कर किसी काम के वास्ते रवाइणिये गया था। महेवचा देवीदास पातावत वारोटिया हो रहा था, उसने पॉचले गाँव के पास २२ सॉढ़ें घेरों, रायमल वार दें। इा, लड़ाई हुई खीर मारा गया।
- ( ६ ) फलोधी में भाटियों से मोटे राजा की लड़ाई हुई वहाँ मोटे राजा के पच में लड़कर मारा गया।
- (१०) सं०१६४६ खेतासर पट्टे। सं०१६५२° में गुजरात जाते हुए कोली कावों से लड़ाई हुई, वहाँ काम आया।
  - ( ११ ) खेतासर पट्टे, सं० १६५४ में छूटा।
  - ( १२ ) मेड़तियों के काम ग्राया।
  - (१३) दासलोतीं का दोहिता, राड्धरे दासाजी के काम धाया।
  - (१४) चामूं पट्टे।
  - (१५) हरदास भाटो के काम आया।
  - ( १६ ) जीवपुर के गढ़ पर आसा के साथ काम आया।
  - (१७) राव मालदेव को तरफ लढ़कर फलोधी में काम भाया।

भोजा १ जोधावत के पुत्र—वैरसल, वीरा, राजधर श्रीर पंचायन। वैरसल का गोपालदास<sup>२</sup>, गोपालदास का राघोदास<sup>३</sup>। वीरा का देवीदास। राजवर के पत्ता श्रीर कल्याणदास<sup>8</sup>, पत्ता का बेटा केशोदास।

पंचायन जोधावत बड़ी लड़ाई में मारा गया। पुत्र जगमल भ, का केशोदास है।

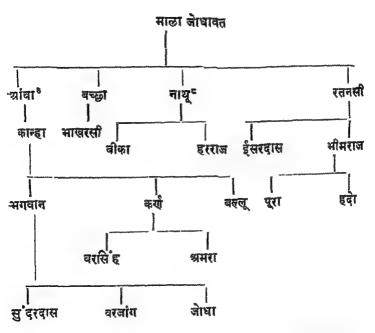

भैरवदास<sup>८</sup> जैतावत के पुत्र—स्रा, श्रचला, देदा, वरजांग श्रीर कन्या -करमेती<sup>९०</sup>। हंगरसी

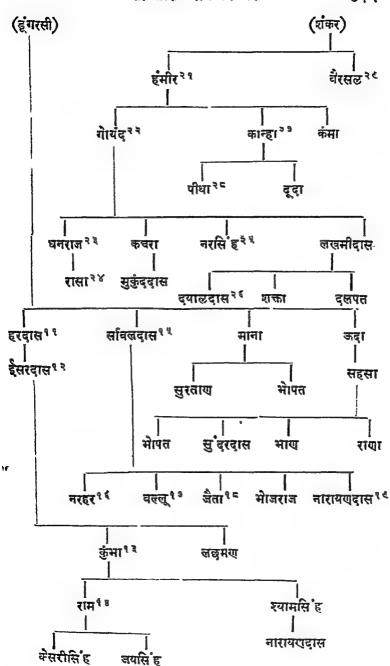

- (१) सं०१६०० में (शेरशाइ) सूर पादशाह आया तब जोधपुर की पोल पर तुकों से लड़कर काम आया।
  - (२) सं० १६५ सोजत का बूढेलाव पट्टे।
  - (३) महेशदास दलपतीत का नै। कर।
  - (४) बीकानेर के देश में।
- ( ५) राव मालदेव के फलोधी के भाटियों से लड़ाई हुई वहाँ काम भाया।
  - (६) द्वारकादास मेड्तिये के पास ।
  - (७) क्रक्तूरी की लड़ाई में मारा गया।
  - ( 🗆 ) अक्रकूरी की लड़ाई में मारा गया।
- ( क्) राव सूजा ने सोजत का गाँव घवलेरा दिया, वहाँ नहता था। राव के चाकर सूर माल्हण के चेापड़ा पट्टे में थी सो सीमा पर क्ताड़ा हुआ वहाँ सूर माल्हण ने भैरवदास को मारा और आप भागकर राणाजी की घरती में जा रहा। आनंद जैसा-वत जेसलमेर से साथ लेकर आया और अहराणी ईदवड़े में भैरव-दास के वैर सूर माल्हण को मारा।
- (१०) करमेती का विवाह रा० मेहराज ग्रखैराजीत के साथ हुग्रा था, जिसके पेट से कुंपा ने जन्म लिया।
- (११) बड़ा राजपूत, राठोड़ भोजराज मालदेवोत के पास रहता था, भोजराज की तुर्कों से लड़ाई हुई जिसमें हरदास मारा गया।
- (१२) पहलों मोटेराजा का चाकर था, गाँव मार्गोवी धीर बाद में मार्गाकलाव पाया। बढ़ा राजपूत था।
- (१३) देवराज का भांजा, सं०१६८० में सावड़ाऊ कालिया-ठड़ा पट्टे, सं०१६८८ में मरा।
  - (१४) सं० १६८६ में दो गाँव सहित सावड़ाऊ ईसरदास के

शामिल पट्टे। सं०१६-६४ में जुदा पट्टा कराया। सं०१६-६७ मे माणकलाव से विसाइण रामपुरे जा वसा।

- (१५) सनावतीं के पास वहलवे मे रहता था।
- ( १६ ) सं० १६६७ में कागल पट्टे थी।
- (१७) सं० १६७० में गीवाली पट्टे।
- ( १८ ) सं० १६७२ ग्रांवलां पट्टे।
- (१६) राजसिंह के पास इडीवे में रहता था।
- (२०) वड़ा राजपूत, राव मालदेव का अजमेरगढ़ इसके हवाले था। सूर वादशाह आया तव लड़ाई कर मारा गया। जोधपुर के गढ़ में पाज पर छतरियाँ वनी हुई हैं—एक भाटी शंकर सूरावत की, दूसरी भाटी तिलोकसी वरजांग्येत की श्रीर तीसरी अचला शिवदाग्योत की है।
- (२१) फज़ोधों में भाटियों के साथ मोटे राजा की लडाई हुई वहाँ मारा गया।
  - ( २२ ) बूटेची पट्टे।
- (२३) बूटेची श्रीर भालेसरिया पट्टे, सं० १६३४ मे रामड़ा-चास पाया।
  - ( २४ ) सं० १६ ६२ में वेाङ्गनङ्ग पट्टे।
  - ( २५ ) घीघीलिया पट्टे।

1-1

- ( २६ ) उन्जैन काम ग्राया।
- (२७) सं०१६४१ मे सूराखी, सं०४२ मे पाली का द्यांकड़ावास भीर पीछे वोड़वी पट्टे मे थी। नाघा घायभाई का जमाई घा।
- (२८) वोड़वी श्रीर सांवत कूवा पट्टे में था फिर राजिस ह के पास जा रहा।
- (२६) फलोधी के लोहावट की लड़ाई में मोटे राजा के लिये काम श्राया।

## मुँहणोत नैणसी की क्यात



- (१) चित्तोड़ राणाजी का चाकर या, १४० गाँव से ताणा पट्टे छीर वसी चेपड़ां में थी। रामदास के पिता माल्हण की जैसा ने मारा। उस वैर में रामदास ने ६ श्रादमियां सहित श्रचला की चेपड़ां में मारा।
- (२) मांडण कूंपावत के पास रहता था। सं० १६२४ में पत्ता नंगावत ने राणा का गाँव कंटाडिया मारा, उस वक्त मांडण भी राणाजी का नौकर था। पत्ता मांडण के गाँव के सम्मुख होकर निकला था। राणाजी ने मांडण को कहलाया कि हमारा गाँव लूट-कर पत्ता तुम्हारे सामने से चला गया और तुमने उसकी दंड नहीं दिया, इसलिए श्रव तुम भी जाकर उसका गाँव मारा। मांडण ने भादराजण श्रीर वावला जा लूटा, तव चैताले के स्रमा सांबला से खड़ाई हुई, वहाँ संसारचंद काम श्राया।
- (३) सांखलों ने संसारचंद को मारा इसिलए उन्होंने साँवल-दास को श्रपनी वेटी ज्याहकर वैर तोड़ा। सांखली के पेट से धनराज पैदा हुआ। सं० १६४० छडाग्यो पट्टे, सं० १६६२ मे गुजरात के टांतीवाड़े के कोलियो की लड़ाई में मारा गया।
- (४) सं० १६५८ में सिवाने का कूंपावास मनोहरदास कल्लावत के शामिल पट्टे में था, सं० १६६३ में सावरला, फिर कीटखोद, सं० १६-६२ में कांव धीर सं० १६-६५ में कीटखोद पीछा दिया। भाटो सॉवलदास संसारचंदीत, वैरसी रायमलीत, ईसरदास रायमलीत श्रीर कल्ला रायमलीत, ये चारों मीटे राजा के पास श्रा रहे थे, इस वक्त दरवार श्राते सामने एक नेवला खड़ा हुआ देखा। साथ में नींवा महेशीत शक्तनी था। उसने कहा कि तुम्हारी चाकरी जीधपुर

में बहुत अर्से तक रहेगी और वैरसी और, साँवलदास ठाकुर मोटे राजा के बेटे के काम आवेंगे।

- (५) रूपसी, करण श्रीर पृथ्वीराज तीन पुश्त तक दोबाण के चाकर।
- (६) सं० १६६२ कूंपावत मनोहरदास के शामिल था, सं० १६६७ में सिवाने का भुड़हड़ पट्टे और सं० १६४० में दहीपड़ा था, फिर राजसिंह खोंवावत के पास रहा। १६७७ में बालापुर की मुहिम में लाव लगी जिससे खोड़ा हो गया था।
  - (७) सं० १६८६ दहीपड़ा पट्टे ।
- (८) सं० १७७२ मोकलनड़ी पट्टे, सं० १६७६ में सोजत की वालां धीर सं० १६८२ में सिवाने का सूरपुर धीर मोकलनड़ी थी। सं० १६६२ में राव अमरसिंह के पास गया और सं० १६६४ में पोछा आकर सामरलां और भुड़हड़ का पट्टा पाया।
- ( ६ ) सं० १६६१ अमरसिंह के साथ गया, पीछा आया जब सावरलां और भूवड़ पाया।
  - (१०) उपजैन काम स्मया।
  - (११) स्रपुरा मोकलनड़ी पट्टे।
  - ( १२ ) सं० १६१६ कीटगोद पट्टे।
  - (१३) तांविख्या पट्टे।
- (१४) कूंपावाप पट्टें, कुंडायो गढ़ के इल्ले में शामिल था, पीछे पोकरण के गढ़ में रक्ला।
- (१५) मंडिया के पास रहता था, फिर जोधपुर महाराज का नौकर हुआ, सं०१६४३ में सिवाने का गाँव कूंपावास हो गाँवों से दिया। सं०१६५७ में इचिया में श्रहमदनगर में मरा।

- (१६) सं०१६५७ में धनराज के शामिल कूँपावाम दिया, सं०१६६३ में नरसिंहदास के श्रीर सं०१६६७ में माधोदास के शामिल रहा।
- (१७) सं० १६६७ में मनोहरदास के शामिल कूंपावास का पट्टा था, पीछे रामदाम के शामिल हुआ।
- (१८) वड़ा राजपूत, मांडण के पास रहता था, पूरव में काम स्राया।
  - (१६) खोंवा के पास या फिर राजसिंह के रहा।
- (२०) राजसिंह को छोड़कर भावसिंह कानावत के पास रहा, फिर जोधपुर नौकर हुआ, सं० १६-६० में मलार की पाडरी पट्टे में थो।
  - ( २१ ) सं० १६-६१ में मलार पट्टे।
  - (२२) महार पट्टे।
  - (२३) राजसिह का नौकर।

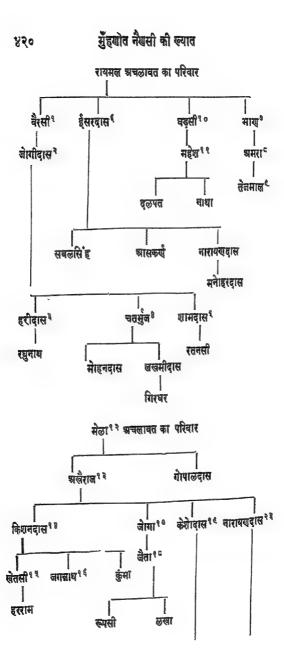

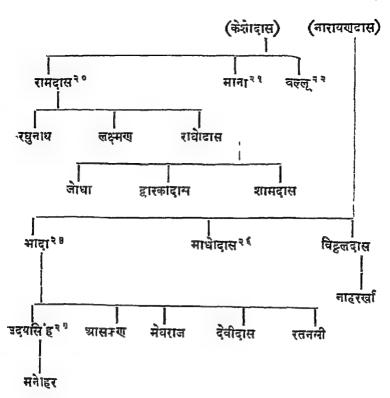

गोपालदासं मेरावत के पुत्र-सूरजमल दे, पूरणमल, कान्ह, भगवान्। सूरजमल के वेटे-गोयंददास, सुंदरदास दे, केशोदाम, रामसिंह। कान्ह का पुत्र रामदास, रामदाम का गोवर्छनदास। गोयंददास के आसा, दलपत।

करमसी श्रचलावत के पुत्र—ठाकुरसी श्रीर हरराज। ठाकुरमी के वेटे सहसा<sup>र</sup> श्रीर सिह<sup>२१</sup>; हरराज का सांईदास, सांईदास के पुत्र राषोदास श्रीर रायसिंह।

जैतसी श्रचलावत का वेटा रतनसी, रतनसी का सुरताण श्रीर सुरताण के पुत्र-मेघराज, सूरा, सुंदरदास श्रीर भाजराज।

- (१) सिवाने का लालाणा धीर जाजीवाल पट्टे। सं० १६५८ दिचा में अंबर (इवशी) की लड़ाई में बाग लगा।
- (२) सं०१६५८ जाजीवाल पट्टे था, छोड़कर राणाजी का चाकर हुआ । सं०१६६४ में पोछा आया श्रीर जाजीवाल पाया। वीर पुरुष था, सं०१६७६ में मरा।
  - (३) सं० १६५८ जाजीवाल पट्टे, सं० १६-६२ में मरा।
  - (४) सिवाने का महेला पट्टे।
  - ( ५ ) सं० १६ ६२ में जाजीवाल पट्टे।
- (६) बड़ा राजपूत और कार्यकुशल आदमी था। राव राय-सिंह चंद्रसेनात, के साथ सिरोही की लड़ाई में बहुत से लोह लगे, पीछे करमसेन के पास जा रहा। चांदा खीची को करमसेन ने मारा तब ईसरदास ने बरछे की दी थी। सं०१६७१ में गोयंददास भाटी मारा गया तब पट्टा छोड़ के जोधपुर का नैकर हुआ और ४ गाँवी सहित बीट पट्टे में पाई, परंतु उसे भी छोड़ बैठा।
- (७) पूरवामल मांडवोति का नौकर, सं० १६४० में पूरवामल के साथ सिरोही काम आया।
  - (८) जोधपुर का रामङ्खास पट्टे, दिचल में मरा।
- ( € ) सं० १६७८ सांचतकूवा, सं० १६८६ मांहरा श्रीर सं० १६-६० में लवेरे का गाँव खादी पट्टे में था।
- (१०) राव चंद्रसेन को गुढ़े फूलाज में तुर्क आये, वहाँ लड़कर मारा गया।
- (११) सं० १६... में पोपाइ का वीनावास पट्टे, सं० १६७२ भादराज्या का पाँच भदरा दिया, फिर करमसेन के पास जाकर रहा धीर वहीं मरा।

- (१२) कूंपा के पास घा, वड़ी लड़ाई में कूंपा के साथ मारा गया।
- (१३) मंडिया कूंपावत के पास था, सीहा सिंघल की भारा वहाँ काम प्राथा।
- (१४) सं० १६...पांचीला पट्टे, सं० १६६४ विलीड का बीभावाडिया और सं० १६७२ में पीछा पांचीला पट्टे दिया गया, फिर मरा।
- (१५) सं०१६८० में मेड्ते का जैसावस, सं०१६८८ में जगन्नाय के शामिल सोजत की घाहर वासगी, सं०१६८६ में छाछा-लाई छीर सं०१६६१ में कम्मा का वाड़ा पट्टे में था। गॉव खांड-परा सिंह जैतमालीत के थी, जल्दी ही (सीमा का) भगड़ा उठा छीर खेतसी मारा गया।
  - (१६) स्राधा महेव पट्टे।
- (१७) सं० १६४२ मे राविषयाणा का गाँव कणवीर दिया या, सं० १६४...मे से।जत का पांचनड़ा श्रीर सं० १६५२ में से।जत की महेव दी गई। अच्छा श्रादमी था।
  - (१८) भगवानदास नारायणदासीत का नीकर।
  - (१६) सं० १६५० में लवेरे का गाँव रामकाहरिया पट्टे।
- (२०) सोजत का गाँव हिंगोला की वासग्यी सं १६६४ में पट्टे घी, फिर सिंघावासग्यी दी गई।
- (२१) सं०१६७३ में सिवाने की उमरलाई, सं०१६७६ में सिवाने का लालाणा पट्टे में घा।
  - ( २२ ) राव श्रमरसिइ के साथ काम श्राया।

- (२३) थ्रोयसॉ का गाँव काँमरी थ्रीर फिर सोजत का महेव पट्टे में था।
- (२४) सूराणी पट्टे, फिर महेव दिया गया। सं० १६७१ सें ध्रजमेर गोयंददास भाटी के साथ काम आया।
  - ( २५ ) सं० १६७२ महेव पट्टे।
  - ( २६ ) उदयसिंह के शामिल आधी महेव पट्टे।
- (२७) स्रोजत का गाँव वाघवस पट्टे में था। रा० मांडख कुंपावत ने सीहा की मारा तब काम आया।
  - ( २८ ) सं० १६६२ में बांधड़ा पट्टे।
- (२६) मेड़ते का गाँव ईटावा भीजा दौजतलाँ के शामिल पट्टे में था।
- (३०) सं०१६५६ में लवेरे का बूरबटा धीर सं०१६६७ में मेडते का मांडावरा पट्टे में था।
- (३१) मेड़ते का मांडावरा, सं० १७५६ में, त्रिघटी सं० १६६५ में भीर मेड़ते का माण्यियास सं० १६६६ में पट्टे था।

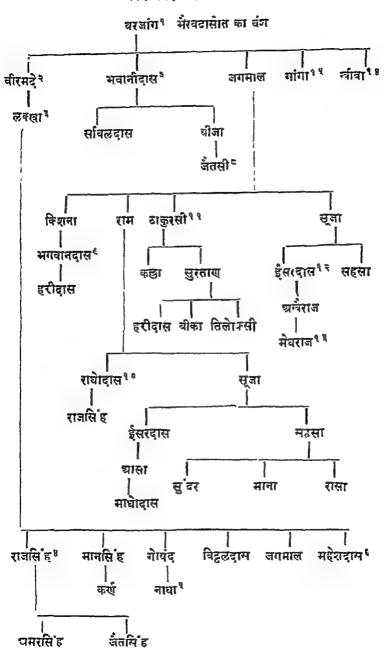

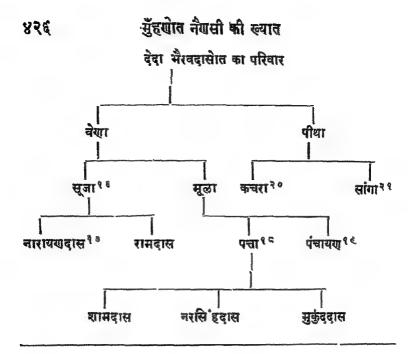

- (१) राव मालदेव ने (शेरशाह) सूर पादशाह के पास एक
  पुरेाहित छीर बरजांग भाटी की प्रतिनिधि करके भेजा था, पादशाह
  ने उनकी पकड़कर कैद कर लिया। जब शेरशाह मरा तब वे छूटकर
  छाये। बरजांग की वेराई छीर महेव पट्टे में दी थी। बेराई में
  उसका बँधाया हुआ बरजांगसर तालाब छीर बरजांगसर कुँवा है।
  महेव में जोगी का आसन बनाया।
  - (२) बागड़ में काम आया।
  - (३) चै। हायों के वैर में मारा गया।
  - (४) उज्जैन में काम आया।
  - (५) गैड़ों ने मारा।
  - (६) गै।ड़ों ने मारा।
  - (७) बागड़ में काम आया।
  - ( ८ ) बागड़ में रहता था।

- ( 🗲 ) मान खींवावत का नीकर।
- (१०) जसवंत सादूलोत का नैकर।
- (११) सं० १६६६ में भोवाद पट्टे।
- ( १२ ) कांभडा गाँव मे भाटी अचलदास सुरताणात ने मारा ।
- ( १३ ) अचलदास सुरतायोत के साथ काम आया।
- (१४) बागड़ में काम स्राया।
- (१५) कूंपा के पास था। कूंपा नं उसे सूर पादशाह के पाम भेजा। पादशाह ने वंदी बनाकर रक्खा। शेरशाह से खड़ाई होने के बक्त कूंपा के साथ काम ध्राया। गांगा का कूंपा महराजीत के साथ सहोदर भाई का सा संबंध था।
  - (१६) श्रासरानड़ा पट्टे।
  - (१७) पहले ग्राधा ग्रासरानड़ा ग्रीर पोछे पूरा पट्टे।
  - (१८) श्राधा श्रासरानड़ा पट्टे।
  - ( १६ ) घाधा घासरानड़ा पट्टे।
  - ( २० ) वेग्गीदास पूरणमलीत का नैकिर।
- (२१) रा० लच्मण नारायणदासीत के पास था। उसी कं साथ काम आया।

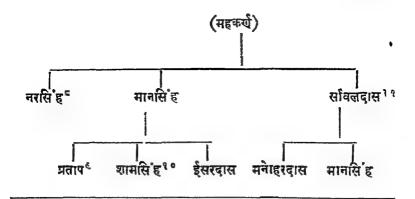

- (१) खैरवा पट्टे।
- (२) राव मालदेव का नैकर, खैरवा पट्टे। राव मालदेव ने भागेसर मे लड़ाई की वहाँ वणवीर वहुत घायल हुआ और उसे उठाकर लाये। (भ्राराम होने पर) गुजरावाली वाहतखड़ में फ़ौजदार करके भेजा।
- (३) भोजराज मालदेवात का नौकर, भोजराज के साथ काम
- (४) सं० १६६७ में गूंदाच का गाँव वाला, सं० १६७० में पीपाड़ का अरिटिया थ्रीर पीछे गोधावास पट्टे में रहा। सं० १६७१ में धाजमेर में भाटी गीथंददास के साथ काम श्राया।
- (५) सं० १६७२ में दो गाँव सहित प्ररिट्या पहे, सं० १६८४ में पूनासर श्रीर सं० १६८७ में साँवलता पाया। सं० १६६२ में राव अमरसिंह के पास गया।
  - (६) कान्हा के साथ मारा गया।
  - (७) डुंगरपुर काम श्राया।
- (८) सं० १६७५ में मालवे की तरफ से आया तब गांधेलाइ पट्टे में दिया था।

- ( € ) सं० १६८६ में जाल्हणे की मुहिम में काम श्राया।
- (१०) काठसी पट्टे।
- (११) खटेाड़ा पट्टे था, छोड़कर करमसेन के पास गया श्रीर चोड़े की लात से मरा।
- (१२) ग्रन्छा ठाकुर था। राव चंद्रसेन मेहा की वेटी परगो थी। ग्रापत्काल में चंद्रसेन के पत्त में लड़कर मारा गया।
- (१३) सं० १६४१ में तांबिड्या भ्रीर सं० १६६५ में करमसी--सर पट्टे में थे।
  - (१४) करमसीसर पट्टे।
- (१५) बागड़ से आया तब मीटे राजा ने बड़ला पट्टे में दिया था।
- (१६) राव मालदेव के आपत्काल में भागेसर की सड़ाई में काम आया, ऊगा मेहेवचा के शामिल।
  - (१७) नागोरवाली से लड़ाई हुई तब भाटेर में काम भाया।
  - (१८) भाटेर में काम आया।
- (१६) जीवपुर की भगतावासायी पट्टे, सं०१६७१ में कुँवर गजिसिंह श्रीर भाटी गीयंददास ने राखा का कुंभहमेर लिया सब काम श्राया।
  - (२०) बॉधड़ा पट्टे।
- (२१) सं० १६७६ में गोपालदास भीमोत के साथ काम भाया।

## रूपमीहात भाटी

भाटियों में एक शाखा रूपसीहोतों की कहलाती है। रूपसी रावल लदमण का पुत्र घा, उसके वेटे वीजा, नायू श्रीर पत्ता। वोजा रूपसीहोत का परिवार—वीजा का सांगा, सांगा का मेला, मेला के भैरवदाल श्रीर भीमराज, भीमराज का पुत्र वेणीदास। भैरवदास के वेटे—रायसिंह, स्जा, नरहरदास, रामसिंह, लाडखाँ, उदयसिंह, जगन्नाय श्रीर राजसिंह। स्जा के पुत्र कुंभा श्रीर श्रासा हुए। रामसिंह के कीरतिसंह श्रीर हरदास हुए। लाडखां के श्रखैराज श्रीर भोजराज हुए। उदयसिंह के विद्वलदास श्रीर मुकुंददास हुए।

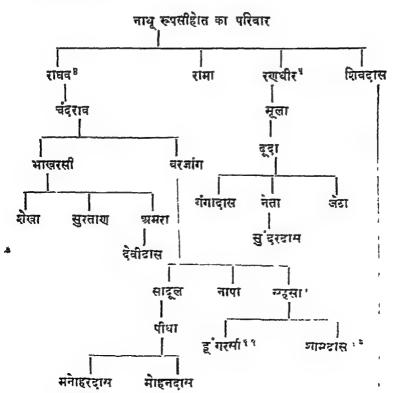

## मुँहखोत नैयसी की स्थात

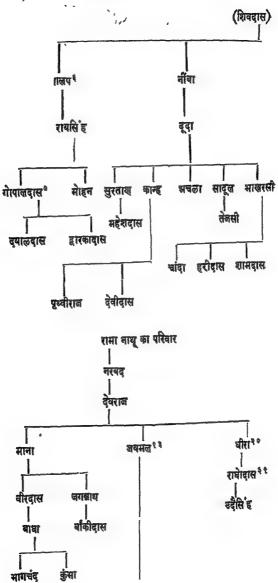



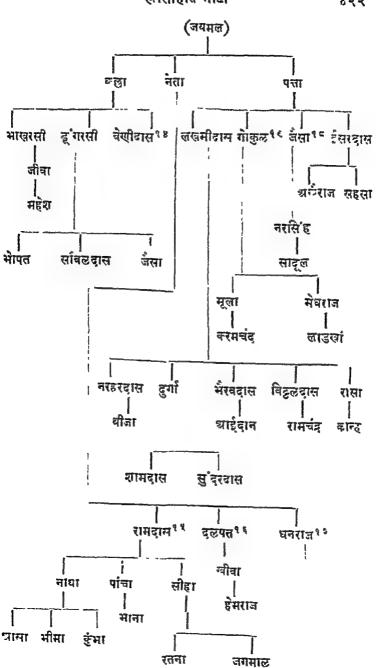

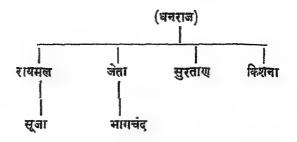

### पत्ता रूपसीहात का परिवार

पत्ता का हरदास, हरदास का नर्वद, नर्वद का राषा।
राणा के वेटे गोयंददास, गोपालदास । गोयंददास का विट्ठलदास; गोपालदास का हरिदास, हरिदास का जगन्नाथ, जगन्नाथ
का अखैराज।

- (२) कांभड़ा पट्टे।
- (३) भाटी गीयंददास के साथ मारा गया।
- (४) इसकी संतान जेसलमेर में है।
- ( ५) जेखलसेर में है।
- (६) राव मालदेव का चाकर, राम के साथ इसेटि गया।
- (७) राव जगन्नाथ का नौकर।
- ( ८ ) भांगेसर की लड़ाई में राठीड़ जस्सा ने मारा।
- ( + ) बाघावास पट्टे, सं० १६४१ में गुनरात काम भ्राया।
- (१०) सोढों की लड़ाई में काम धाया।

<sup>(</sup>१) सं० १६५१ में राठै। इ रामदास चांदावत का नैकर था, किर जेविपुर रहा, सं० १६७० में मेड़ते का सिकदार हुन्ना श्रीर सं० १६७७ में मादिलया पट्टे में पाया।

- (११) नगन्नाय के पास।
- (१२) सेारठ में काम आया।
- (१३) जेाधपुर के गढ़ पर काम भ्राया।
- (१४) पोकरण काम श्राया।
- (१५) पोकरण की लड़ाई में काम आया।
- (१६) पोकरण की लड़ाई में काम भ्राया।
- (१७) रावल रामचंद्र के साथ सवलिसंह की वाप से लड़ाई हुई, वहाँ मारा गया।
  - (१८) करमसेातेंा की लड़ाई में मारा गया।
  - (१६) पांकरण की लड़ाई में मारा गया।
- (२०) मेड़ितयों के पास था, सं० १६१० में पृथ्वीराज जैतावत की लड़ाई मे काम ध्राया।
  - (२१) राव गोपानदास के पास था।

### पूंगल के राव

(१) राव केलग्र, (२) राव चाचा, (३) राव वैरसल, (४) राव शेखा, (५) राव इरा, (६) राव बरसिंह, (७) राव जैसा, (८) राव कान्ह, (६) राव झासकर्ण, (१०) राव जगदेव, (११) राव सुदर्शन, (१२) राव गणेशदास, (१३) राव विजयसिंह, (१४) राव दलकर्ण, (१५) राव झमरसिंह

# विकुंपर के राव

वरसिह ने कंवर पट्टे में राव गोपा से विकुंपुर लिया। राव सिंह एंगल टीके बैठा तब उसने अपने पुत्र दुर्जनसाल को विकुंपुर दिया। (१) दुर्जनसाल, (२) इंगरसिंह, (३) उदयसिंह, (४) सूरसिह, (५) मोहनदास, (६) जैसिंह, इसको विहारी सूरसिंहोत ने रावल सबलसिह से मिलकर निकलवा दिया और आप राव हुआ परंतु किशनसिह ने उसे मार डाला। (७) राव विहारी, (८) जैतसी, (६) सुंदरदाल, (१०) लाडलां, (११) इरनाथ।

# वैरसलपुर के राव

यह नगर रावल वैरसल ने बसाया। (१) रावत खींवा शोखावत. (२) तेजिस ह, (३) मालदेव, (४) मंडलीक, (५) नेवसी, (६) पृथ्वीराज, (७) दयालदास, (८) कर्षीस ह, (६) भवानीदास, (१०) केसरीसिह, (११) लखधीर, (१२) ध्रमर-सिंह, (१३) मानिस ह। सुगृल चकत्ता भाटी कहते हैं। चकत्ता भोषत का, भोषत बालंद का, बालंद धीर राजा रसालू शालिवाहन के पुत्र ध्रीर शालिवाहन ध्रधीवंब का बेटा था।

### खारवारे के भाटी

वाघा शेखावत, किशना वाघावत, तेजमाल किशनावत, खंगार तेजमालीत, नाथा खंगारीत, कुंभकर्ण नाथावत, विहारी कुंभावत, जीध विहारी का और जैता जे।धावत ।

#### जेखलमेर के रावल

रावल मूलराज, सोढा रणछोड़ गंगादासीत का दे।हिता। ध्यसैसिह, बुधसिह, जेारावरसिंह खावडियों के दोहिने। जगत-सिह, ईसरीसिंह, सेाढों के दे। दिते। जसवंतसिह, पदमसिह, जयसिह, विजयसिह, स्रोढों के दोहिते। जूमारसिह, इलवद के भाली का देविता। अमरसिंह, रत्नसिंह, वाँकीदास, राय-सिद्द रूपनगर के दोहिते। सवलसिद्द, विहारीदास समियाणे के कला रायमलीत के दोहिते। एयालदास, पंचायण, ईसरीसिह, शक्तिसिंह, याघ सांतलमेर के दोहिते। खेतसी, हरराज, भवानी-दास, ह्र'गरसी, सहसा, नारायणदास, मालदंव, ल्याकर्ण, दूलाभाई, मराठ सरवभाई, सरदारसिह, तेजसिह जसेाल के राव के देशिहते। सूरतसिह सेंाडों का थ्रीर गजसिह, इरीसिह, इंद्रिस ह जसेाल के मेहवचें के देहिते। मूलराज से पीढ़ी तीन जगतसिंह रावल के भाई जैतसी सोढों के दे। हित । देवीदास, चाचगदे, वैरसी, खपसी, राजधर, लच्मण सं० १४-६४ मे लच्मीनारायण का मंदिर कराया। सोमा, केलण, केहर, वलकर्ण, वीजो, तएंराव के (वंशज) भटनेर, राजपाल कीरतांसह के (वंशज) भटनेर तुर्क हुए। देवराज, हमीर, सत्ता, मूलराज, रतनसी, राखा जिसके पुत्र घड़सी कान्हड़, पड़ा जैतसी कर्ण, जसहड़ के वेटे टूदा रावज्ञ। रावज्ञ तेजराव, तिलोकसी, भीमदेव, द्यासकार्य, भोज दगे से मारा गया। रावल वाचगदे, जयचंद, द्यासराव, पाहुग्य, सांगग्य, बांग्ग्य गाँव कोहर। कालग्य, शालिवाइम, राव बीजल, बांदर सं० ११३४ राजा लाया- हास्रं, सूरेतरासल्ग्यो, उछरंग मोकल सुथार हुआ, सं० १२४६ काम ध्याये बलोचीं की खड़ाई में। जेसल, विजयराव लांजा ने २५ वर्ष छुद्रवे में राज किया। विजयराव को बेटे भाजदे, राजसी जिसके पुत्र राहड़ से शाखा चली। विजयराव की बेटियाँ लांग और लाछ शक्तियाँ हुईं। रावल दुसाम, सिघराव, मूल पसाव, दग्यग, बाघराव के पाहू भाटी कहलाये, दग्रगराव के वंशज गाँव गुढ़े में। सिघराव की संतान सिघराव भाटी कहलाते, उनके गाँव खूहड़ी, फुलिया वतन ।

<sup>(</sup>१) यह वंशावली नितांत श्रस्पष्ट है।

| की हुई )                                                    | विश्रोप विवस्या                           | विक्रम संवत् से १० वपं<br>पवे ( टा'व ) | स्व ः अन्            | ह्सरी शताब्दी के शुरू में(,,) |                           |                  |                           |                                         |   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---|
| की तैयार                                                    | प्राचीन लेखें।<br>से                      |                                        |                      |                               |                           |                  |                           |                                         | - |
| भाषांतरका                                                   | राज करन<br>का समय<br>सं॰ निक्रमी          |                                        |                      |                               |                           |                  |                           |                                         |   |
| गें की वंशावली (                                            | देहांत संघत् नेयसी की ख्यात से<br>विक्रमी |                                        |                      | राव माटी                      | े ,, विजयग्व<br>मंक्तमग्व |                  | ,, विजयराच<br>रावल देवराज | , मृंध<br>,, बक्<br>:. दसाम             | 9 |
| जेसलमेर के राजाओं की वंशावली ( मार्णतरकार की तैयार की हुई ) | देहांत संवत्<br>विक्रमी                   |                                        |                      |                               | ១ ០<br>៧ ឃ<br>១ ១         | ง<br>ข           | දා<br>භ<br>සේ             | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |   |
|                                                             | टाड राजस्थान से                           | राजा रिक                               | ,, गज<br>,, शाबिवाहन | राव बाळद<br>" माटी            | " मंगलराव<br>" मंक्तमराव  | , केहर<br>तन्त्र | ,, विजयराव<br>रावल देवराज | ,, सूध<br>,, बक्राव<br>,, दसास          | 7 |
|                                                             | o<br>मं°                                  | •                                      | or m                 | 30 st                         | ພ ອ                       | ll w             | 0 00                      | n, w, to                                |   |

| યુપ્રદ | ι                                     |                                             | ति नैणसी                                             | की ख्य                                    | Ta '                                                                  | 田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田                |                                        |           |                                         |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|        | a a a a a a a a a a a a a a a a a a a | गीय वर्ष राज किया संव<br>१२१२ से ( नेमासी ) | हाई मास राज किया (त्रेणती)                           |                                           | मास ६ राज किया, था-<br>तेजी माता से जुन्हा, अतः<br>नहीं से सताता गया। | ( मेगास )<br>बावक के धुत्र तेजवी<br>बावक के धुत्र संवत | महारा ( केस के केशन                    | का समय    |                                         |
|        | निमेन निवर्ध                          | प्रस्त सम                                   | बाई मास रा                                           |                                           | मास<br>नेबी                                                           |                                                        | 9 11 12                                |           |                                         |
| 1      | प्राचीन लेखों<br>त                    | 180                                         | n n                                                  | 1 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | १ ३० त ११<br>१ ३२ २ ११                                                |                                                        |                                        | 3 ३ १ ८ % |                                         |
|        | त से का समय                           | 1 15                                        |                                                      |                                           |                                                                       | ,, gradia                                              | ,, जैतसी                               | मुखराञ    | <b>,</b>                                |
|        | नियसी की स्थात                        | रावल खांजा विजयाय<br>स्रोजदेव               |                                                      |                                           | १३२७१ , मानकत्व                                                       | 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                | ************************************** |           | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|        | जिन्हींस संविध                        | 本                                           | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2              |                                           |                                                                       |                                                        |                                        | नैत्तासंह | ,, मूलराज                               |
|        |                                       | टाड राजस्थान                                | ्रावत ताना विश्वत्यः<br>भे भेगवदेव<br>भे भे नसम्बदेव | १८ भ समिति                                | १६ भी मान्यतिय<br>२० भी मान्यतिय<br>२१ भी भी                          | 2.2 , Ball                                             |                                        | ***       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   |
|        | 1                                     | 110                                         | 4 e e                                                | <b>6</b> -                                |                                                                       |                                                        |                                        |           |                                         |

| राज-च्युत किया गया। ( नेयासी) रावल माणदेव के पैशि द्यालदास खेतसीहोत का वेटा था। भ्रमरसिंह का घडा वेटा जगतसिंह तो कटार खा- कर मर गया थीर उसका पुत्र बुघसिंह गदी वेटा | जिसका उसका दादा न |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20 20 cc                                                                                                                        | _                 |
| ато то т                                                                                                                           |                   |
| ,, दूदा<br>,, कहर<br>,, कहर<br>,, बक्मण<br>,, देवीदात<br>,, सेति<br>,, माळदेव<br>,, मोम<br>,, मोहरदात<br>,, सचवसिंह<br>,, सचवसिंह<br>,, सचवसिंह                     |                   |
| ত ত ত ত ত ত বিদ্ধা<br>ত বিদ্ধা                                              |                   |
| ), दृदा।<br>), बहसी<br>), ब्लब्बारेब<br>), बाचकश्व दृसरा<br>), वाचकश्व दृसरा<br>), करमसी<br>), माळदेव<br>), मोहर्वेद<br>), समचैद्र<br>), सब्हसिंह                   |                   |
| 5 L w o c u w 30 3/ m 3 L w o c u w m                                                                                                                               |                   |

1

# भाषांतरकार का मत (पृ० ४४३ छे ४५१ तक नैश्वची का नहीं)

अब भाटियों के प्राचीन इतिहास पर भी थोड़ी दृष्टि डालें ते। कहना पड़ेगा कि अन्यान्य राजस्थानी की ख्यातियों की भाँति भाटियों की ख्याति के कई पुरावृत्त सं० १४०० के पूर्व संदिग्ध ही जान पड़ते हैं। नैंगुसी ने तो रावल देवराज से पहले होनेवाले राजाओं के नाममात्र या कुछ वर्णन ही दिया है, परंतु कर्नल टॉड माटियों की प्राचीन राज-धानी गृज़नी बतलाकर मुसलमाने। से परास्त होने पर उनका इधर धाना कहता है। टाँड राजस्थान के अनुसार सुवाहु का पुत्र रिक युधिष्ठिर सं० ३००८ वर्ष पहले हुम्रा। उसका विवाह मालवे के राजा वैरिसिंह की कन्या सुभगसेना के साथ हुआ था। वह फ़रीदशाह नामी किसी मुसलमान पादशाह के मुकाबले में मारा गया। रिभ्न का पुत्र गज या जिसने युधिष्ठिर सं० २००८ वैशाख बहा ३ रिववार रोहिग्गी नक्तत्र मे गुऊनी का नगर वसा वहाँ ध्यनी राजधानी स्थापित की थ्रीर स्तेन्छे। के मुकावले में मारा गया। राजा सलभन का राज्य सारे पंजाव में सं० ७२ वि० में था। उसने दिल्ली के राजा जयपाल तंबर की कन्या से विवाह किया। सं० ८८७ मे होनेवाले राव केहर का विवाह नालीर के भ्राल्हणसी देवड़ा की वेटो के साथ हुआ, इत्यादि इत्यादि।

युधिष्ठिर संवत्, जिसे किलयुग संवत् भी कहते हैं, ३००८ वॉ वर्ष विक्रम सं० २००१ के वरावर अर्थात् विक्रम संवत् चलने के १६ वर्ष पूर्व आता है। उस वक्त वैशाख वदी ३ को न तो रिववार पड़ता और न कभी वैशाख बदी में रेहिग्री नचत्र आता है। मुस-लमानों की उस समय तो क्या वरन् उससे सात सी वर्ष पीछे तक उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। मालवे में उस वक्त वैरिसिष्ठ नाम केः किसी राजा का होना पाया नहीं जाता। सं० ७२ वि० में प्रथम तो दिल्ली का बसना ही सिद्ध नहीं होता, वहाँ का राजा जयपाल तंतर विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में राज्य पर था। जालीर के चौहानों में थ्राल्हणसी का समय सं० १२१८ वि० होना उसके लेख से सिद्ध है। यदि यह भो मान लें कि वह ब्राल्हणसी नहीं, किंतु श्रणहिल हो जी थ्राल्हण से पॉच-छ: पीढ़ी पहले हुआ था, तथापि उनका भी राव केहर का समसामयिक होना बन नहीं सकता है।

आगे कर्नल टाँड लिखता है कि भाटी पहले यादव कहलाते थे, फिर अपने पुरुषा भाटी के नाम से भाटी प्रसिद्ध हुए। राव वालंद का वेटा या श्रीर वालंद राव सलमन का। सलमन के १५ पुत्रों में एक राजा रसालू भी था। यदि राव सल्लभन की दिल्ली के राजा जयपाल तंवर का समकालीन मानें जा सुलवान सुबुक्तगीन ग्रीर सुलतान महमूद गृज़नवी से लड़ा था ते। सलभन का समय सं० १०५८ वि० के लगभग आवेगा और उसके पैात्र राव भाटी का सं० ११०० वि० के लगभग; परंतु जे। बपुर राज्य के गाँव घटियाले में मिलो हुए प्रतिहार राजा बाउक या कक्क को सं० २०४ व २१८ के लेखें। से सिद्ध होता है कि कक से तीन पीढ़ी पहले होनेवाले राजा शीलुक प्रतिहार ने वल्लमंडल के राजा भट्टिक देवराज की जीता था (मुलतान वा उसके ग्रास-पास का प्रदेश पहले वस्नमंडल कहलाता था श्रीर कक के भट्टिक वंश की राग्गी से छ: पुत्र हुए थे।) यदि शीलुक के पीछे होनेवाले राजा भोट व भिल्लादित्य प्रतिहार का समय ४० वर्ष का मानें तो शीलुक का सं० ८०८ वि० के लग-भग राज्य पर होना संभव है, अत: भट्टिक देवराज भी उसी समय (८६०-८०) के आस-पास हुआ और राव भाटी के नाम से ये भाटी कहलाये हैं। तो अवश्य राव भाटी देवराज के पहले हुआ था। जेसलमेर के मंदिरों में कितने एक पुराने शिलालेख हैं जो राजपूराना

श्रीर सेंट्रल इंडिया की Report of a search of Sanskrit manuscripts for the year 1904-05 and 1905-06 में छपे हैं उनमें दा-एक लेखें मे विक्रम धीर सहिक संवत् दोनें दिये हैं अर्थात् रावल वैरिमिंह के लेख में 'श्री विक्रमोर्क् समयातीत सं० १४-६४ वर्षे भाटिको सं० ८१३ प्रवर्तमाने। । रावल भीमसिह को समय के लेख में "नृपति विक्रमादित्य समयातीत सं ० १६७३ रामाश्वभूपतौ वर्षे शाके १५३८ प्रवृत्तमान भट्टिक (सं०) स्टें३'' इन लेखें। से भाटिक ग्रीर विक्रम संवत् में ६८० वर्ष का ग्रंतर ग्राता है छर्थात् वि० सं०६८० = भट्टिक सं०१। यदि यह सं०राव भाटी का चलाया हुन्ना माना जाने तो रान आटी का सं० ६८० मे विद्यमान होना सिद्ध है। इस समय से इम रावल देवराज के उपर्युक्त समय का मिलान करें तो क़रीव-क़रीव ठीक छा मिलता है, परंतु कर्नल टॉड का सं० -६६४ का समय उपर्युक्त समय से श्रतुमान १०० वर्ष के पीछे का है। नैयसी की ख्यात की श्रतु-सार रावल जेसल से सवलसिह तक ४५४ वर्ष मे २३ राजा हुए ग्रर्थात् प्रत्येक के राज्य-समय का धौसत १६'७४ ग्राता सो ठीक है परंतु राव भाटी से रावल जेसल के समय तक ५३७ वर्ष में कुल १३ राजा कहे यह विश्वास के योग्य नहीं। विक्रम की नवीं शताब्दी में श्ररवी भाषा में लिखी हुई पुस्तक चाचनामा में भाटिया नाम के एक नगर का वर्णन है कि सिंध देश के राजा चाच ब्राह्मण के पुत्र घरिसया ने अपनी वहन का विवाह भाटिया के राजा के साथ करने का उसे ग्रपने माई दाहिर के पास भेजी थी। ज्ये।तिषियों ने उस कन्या के नत्तत्र देखकर कहा कि इसका पति सारे सिंघ का खामी होवेगा. अतः दाहिर ही ने उसके साध विवाह कर लिया। तारीख़ यमीनी में सुलतान महमूद गुज़नवी का

आदिया पर चढ़ाई करना लिखा है—"सुलतान सुलतान के पास सिंघ नदी उतरकर शहर मार्टी की तरफ चला, वहाँ विजयराव नाम का राजा था। गढ़ में से निकलकर वह मुसलमानों के मुकाबले की आया कि उन्हें अपने हाथियों, योद्धाओं श्रीर बल-प्रताप से ढरा दे / तीन दिन-रात लड़ाई होती रही, चैाथे दिन सुलतान ने धार्वा करने का हुक्म दिया। मुसलमान 'ग्रह्माहो प्रकदर' का हाँक लगा काफ़िरों पर दूट पड़े थ्रीर उनकी सेना में हलचल मचा दी। सुलतान ने अपने हाथ से कई दुश्मनों की मारा और उनके हाथी छीन लिए। विजयराव चुपके से चंद साथियों सहित जंगल में भाग गया धीर पहाड़ों में जा छिपा। मुसलमानी ने पीछा किया तो श्रंत में वह कटार खाकर मर गया, आदि।" तारीख़ फ़िरिश्ता में लिखा है कि जब सुबुक्तग़ीन का बाप मुलतान में घाकर लूट-मार करने भीर लीडो गुलाम पकड़कर ले जाने लगा तब लाहेर के राजा जयपाल ने आटिया राजा से सलाह की। जान पड़ा कि हिंदू सेना उत्तर की सर्द हवा की सहन नहीं कर सकती तब भाटिया राजा के द्वारा उसने शेख़ हमीद श्रकृगान की नौकर रक्खा श्रीर उसे -समगान का द्वाकिम बनाकर वहाँ अफ़गानी सेना नियत की। अंत में शेख़ हमीद सुबुक्तगोन से मिल गया। सुलतान महमूद के भाटिये के हमले के बयान में फ़िरिश्ता लिखता है कि राजा विजयराय मुसलमान द्वाकिमीं को बहुत तकलीफ़ देता था थ्रीर मातहत होने पर भी अनंदपाल (जयपाल का पुत्र) को ख़िराज की रक्म नहीं देता था। इन उपर्युक्त वर्णनों में भाटिया एक नगर ध्रीर जाति दोनों श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है और संभव है कि भाटियों का नगर होने ही से वह भाटिया लिखा गया हो। अबूरीहान अलवेरूनी ने भाटी के नगर की मुलतान से १५ फरसंग (५४ मील के क़रीब) बतलाया

है। यद्यपि इस नगर के विषय में विद्वानों में मत-भेद है, कोई उसको भटनेर श्रीर कीई बेहरा बतलाते हैं, तथापि संभव है कि वह भटनेर हो जो भाटियों की पुरानी राजधानी रहा है। कर्नल टॉड लिखता है कि लुद्रवे में मुभ्ने विजयराय का एक लेख दसवीं शताब्दी का मिला, यदि यह सन् ईसवी से अभिप्राय हो तो उस लेख का विजयराय सुलतान महमूद के समय का विजयराय हो सकता है। टॉड ने राव भाटी के पुत्र संगलराव के समय से गुज़नी के ढंडी बाद-शाह से लाहार घेरा जाना लिखा है और सलभनपुर चढ़ आने के समय मंगल का जंगल मे भाग जाना भी कहा है। आरचर्य नहीं कि ढंडी बादशाह से अभिप्राय सुलतान महसूद ही से हो क्योंकि घटना-काल से पीछे दंत-कथाग्री के आधार पर लिखी हुई बढवे भाटों की ख्यातें। में प्राय: ऐसे फेर-फार पाये ही जाते हैं। ऐसी भी कल्पना की जाती है कि हिंदुस्तान में आने के पूर्व गृज़नी नगर भाटियों की राजधानी था ता शायद ने कावुल के हिंदू राजा हीं, परंतु अलवेरुनी के उन राजाओं की बाह्य कहे थीर अनंदपाल जयपाल के पुरुषा बतलाये हैं। क्या भट धीर भाटी के भ्रम मे पड़-कर तो अलनेकनी ने ऐसा नहीं लिख दिया ? कानुल आदि उत्तरीय प्रदेशों में शासन करनेवाली यैद्धिय जाति के कई सिक्के मिले हैं जो बैद्धिमतातुयायी थे। वही यैद्धिय जंजूया या जोइया के नाम से पुकारे जाते थे। कर्नल टॉड ने राव सलभन (शालिवाहन) के एक पुत्र का नाम जंज दिया है, जिसकी संतान जंजूया कहलाई। संचेप रीति से भाटियों की प्राचीनता का दिग्दरीन मात्र है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाटी वंश बहुत प्राचीन है श्रीर उत्तरी भारत मे 'पहले इनका प्रवक्ष राज्य रहा फिर मुसल्लमानों से खदे हे जाते के कारण ये सिंघ, मुलवान से इघर रेगिस्वान में श्राये।

प्रसंगागत पुरायों के अनुसार यहाँ यादवें का भी थे। इस हाल दिया जाता है। यादव चंद्रवंशी हैं। राजा ययाति ने दानवें के पुरे।हित शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से विवाह किया. जिसके गर्भ से यदु श्रीर तुर्वसु नाम के दो पुत्र हुए। देवयानी के साथ दानवराज की कन्या शर्मिष्ठा भी दासी होकर रही थी। ययाति के सहवास से उसके भी दुखु, अनु धौर पुरु तीन पुत्र हुए। पुरु को राजा ने अपना युवराज बनाया। तुर्वेसु को पूर्वे में, (इरि-र्दश पुराख में दिच्या का देश देना लिखा है जहाँ उससे दसवीं पोढ़ो में होनेवाले चार भाइयों ने अपने-अपने नाम पर पांड्य, करेल, कोल छीर चेल के राज्य स्थापन किये), हुह्यु की पश्चिम, यह को दिचय और अनु को उत्तर दिशा में देश बाँट दिये। यहु की संतान यादन कहलाये जा पहले सिंधु नदी के नीचे के प्रदेशों में बसे थे, फिर धोरे-धोरे पूर्व की ग्रीर मशुरा, माहिष्मती भीर चेदि तक फैल गये। अनु से आठवीं पीढ़ी में द्वानेवाले उशीनर के पाँच पुत्रों में से शिवि के वंशज शैव, नृग के यैद्धिय और नैव की संतान नवराष्ट्र प्रसिद्ध हुए। पुरु के वंश में जरासंध, द्रुपद, दुर्थी-धन भादि राजा हुए। द्रुपद के वंशज ता पैरव नाम से ही प्रसिद्ध रहे परंतु कुरु धौर पाण्डु को पुत्रों को नाम से दुर्योधन व युधिष्टिर · श्रादि कीरव श्रीर पांडव कहलाने लगे। यादव-वंश में जगद्विख्यात श्रीकृष्णचंद्र ने जन्म लिया। उन्होंने मथुरा की छोड़ द्वारावती की राजधानी बनाया। उनके समय में याद्वीं का सार्वभीम राज्य हो गया था। पुरु के पैत्र दुष्यंत ने मेनका अध्सरा के गर्भ में विश्वा-मित्र के वीर्थ से उत्पन्न हुई शकुंतला के साथ विवाह किया, जिसके भरत नामी पुत्र हुआ। कहते हैं कि वह आर्यावर्ष का चक्रवर्ती राजा था और उसके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष

प्रसिद्ध हुन्ना। मद में मतवाले होकर थाह्व प्रभासक्तेत्र में परस्पर लड़कर मर मिटे।

शौरसेनी शाखावाले मञ्जुरा व उसके ब्रास-पास के प्रदेशों पर राज्य करते रहे। करीली के यदुवंशी राजा शीरसेनी कहे जाते हैं। समय के फेर-फार से उनसे मशुरा छूटी और सं० १०५२ मे वयाने के पास मनी पहाड़ी पर वसे। राजा विजयपाल के पुत्र तहन-पाल (त्रिभुवनपाल) ने तहनगढ़ का किला बनवाया। तहनपाल के पुत्र धर्मपाल ग्रीर इरीपाल ये जिनका समय सं० १२२७ का है। हरीपाल ने तहनगढ़ अपने भाई से छीन लिया, परंतु धर्मपाल के पुत्र क्रॅंबरपाल ने वह स्थान पीछा लिया। हरीपाल ने मुसलमानीं की सहायता से पुनः अधिकार प्राप्त किया, सहायक सुलतान शहाबुद्दीन गोरी था। परियाम यह हुआ कि सं० ५-२ हि० ( सं० ११-६६ ई०, सं० ११५२ वि०) में सुलतान ने वयाने पर द्यधिकार कर लिया। कुँवरपाल को वंशाज अर्जुनपाल ने सं० १४०५ वि० मे करीली का नगर बसाकर वहाँ अपनी राजधानी स्थापित की। मालवे के सुलतान महमूद ख़िलजी ने करीली फ़तह कर वह राज्य अपने बेटे फ़िदवी ख़ाँ को दे दिया। कुरीत्र १५० वर्ष तक करीली के राजा इधर-षधर बसकर श्रपने दिन काटते रहे, फिर राजा गोपाल ने शाहंशाह श्रक-बर की कृपा से अपने राज्य का कुछ विभाग पाया।

द्वारका के यादवें में सुवाहु नाम का राजा हुआ जिसने अपने दूसरे पुत्र दृढ़प्रहार को दिच्या मे राजा वनाया। दृढ़प्रहार के पुत्र सेडगाचंद्र ने सं० ६०० वि० कं लगभग सेडगापुर नगर वसाया। पहले ये यादव दिच्या के प्रतापी सीलंकी और राष्ट्रकूट-वंश के सामंत थे, कलचुरियों और सीलंकियों के परस्पर के स्नगड़ों में वि० सं० १२४४ के लगभग सीलंकियों के महाराज्य का बड़ा विभाग छीनकर सेउगाचंद्र से बीसर्वी पीढ़ी में होनेवाला राजा भीक्षम स्वतंत्र हो गया छीर देविगिरि या दैालताबाद का प्रवत राज्य स्थापित किया, जिसका नाश सुलतान अलाउदीन ख़िलजी ने सं०्१३६५ वि० में कर दिया।

दिचा में दूखरा महाराज्य हीयसल शाखा के यादवी का द्वार-समुद्र में था। सुखतान अलाउद्दीन ख़िलजी ने इनकी भी पराजित किया था। ग्रंत में सुलतान मुहम्मद तुगृलक ने विक्रम की चौदहवीं शताब्दी को स्रंत में उनकी विजय किया, परंतु राजा बल्लाल को मंत्री देवराज ने मुसलमानों को निकाल पीछा अपना अधिकार जमाया धीर विजयनगर के महाराज्य का स्थापक हुआ। देवराज के वंशजें। का प्रताप इतना बढ़ा कि वे शनै: शनै: दिचण देश के बड़े विभाग के स्वामी हो गये। बादशाह बाबर अपनी पुस्तक 'बकाए बावरी' में लिखता है कि जब मैं हिंदुस्तान में आया ता यहाँ ( मुसलमानी के अविरिक्त ) दे। बड़े हिंदू राजा थे अर्थात् उत्तर में राणा सांगा और दिचिष में बीजानगर (विजयनगर) के महाराजा। दिचल में बहमनी ख़ानदान का मुसलमानी राज्य स्थापित हुआ और फिर वही वंश पॉच राज्यों में विभक्त हो कर बीजापुर, गोलकुंडा, ग्रहमदनगर, बरार धीर बीदर की जुदा-जुदा सलतनतें बन गई। सन् १५६५ ई० में इन पाँची ने मिलकर विजयनगर के राजा रामराय पर चढ़ाई की। बूढ़ा राजा ृखूब लड़ा परंतु ग्रंत में मारा गया। इसकी सेना भाग निकली श्रीर वहीं उस महाराज्य के प्रताप का सूर्य प्रस्ताचल की ग्रेट मे चला गया। पोछे उसको वंशज कुछ छर्से तक चंद्रगिरि में रहे थे।

यादनों की जाड़ेचा शाखा के ५ बड़े राज्य काठियानाड़ न उसके परे हैं। कच्छ में सम्मा, जामनगर, घरोल, मोरनी, गेंडल छीर राजकोट। चूड़ासम्मा शाखा के यादन पहले जूनागढ़ गिरनार के स्वामी थे, सन् १४७० ई० (सं० १५२६ नि०) मे गुजरात के मुलतान अहमूद वैगरा ने इस राज्य की समाप्ति की। कलचुरि भी यादवें की एक शाखा थी परंतु अब उनका भारतवर्ष में कोई राज्य नहीं है।

## सरदारों की पीढ़ियाँ ( नैणवी से )

| वास्तारा ना नाक्ता ( नवा र ) |                   |                    |  |  |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| भूकर के यृंगीत               | अमरसिह            | सिरंगसरकी पीढ़ियाँ |  |  |
| सदनसिंह                      | खड्जसेन           | <b>धोरतसिंह</b>    |  |  |
| सवाईसिह                      | खजीतपुर की        | हिम्मतिंह          |  |  |
| कुशद्धिमह                    | पीढ़ियाँ          | <b>फ़</b> तइसिइ    |  |  |
| पृथ्वीराज                    | दलसिह             | भनाई की पोढ़ियाँ   |  |  |
| खड्गसेन                      | शिवदानसिद्        | देवसिंह            |  |  |
| करमसेन                       | दीपसिंह           | चगमाल              |  |  |
| भने।हरदास                    | कीरतसिंह          | रूपसिंह            |  |  |
| भगवानदास                     | <b>फ़तह</b> सिह   | <b>फ़</b> तहसिह    |  |  |
| सिरंग                        | रामसिंह           | गाँव साखू          |  |  |
| वाय के सरदार                 | किशनसिह           | किशन सिंहोत        |  |  |
| प्रेमसिंह                    | मनोहरदास          | नवलसिंह            |  |  |
| बहादुरसिंह                   | सिधमुख की         | डूंगरसिह           |  |  |
| दैालतसिंइ                    | पीढ़ियाँ          | जगरूप              |  |  |
| पृथ्वीराज                    | रघुनाथसिह         | सुजाणसिंह          |  |  |
| जायां के सरदार               | भवानीसिह          | दुर्जनसिह          |  |  |
| <b>लात्त</b> सिंह            | जालमसि <b>च</b>   | जगतसिंह            |  |  |
| <b>ग्रने।</b> पसिह           | सुरताणसिंह        | <b>किशनसिंह</b>    |  |  |
| संयामसिंह                    | <b>उत्तमसिंह</b>  | महाराजा रायसिंह    |  |  |
| भवानीसिह                     | प्रतापसि <b>ह</b> | बंधा की पीढ़ियाँ   |  |  |
| साहबसिंह                     | किशनसिंह          | <b>फ़</b> तहसिंह   |  |  |
|                              |                   |                    |  |  |

| सवाईसिह                   | भीमसिंद्द          | <b>हररामसिं</b> ह |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>ग्र</b> जबसिंह         | जगतसि <b>ह</b>     | <b>जै</b> तसिं ह  |
| <b>श्र</b> मरसिद्द        | किशनसिंह           | दयालदास           |
| <b>र</b> घुनाथसि <b>ह</b> | भादले के रूपाव     | त गाँव भेलू की    |
| जगजीवनदास                 | सतीदान             | पीढ़ियाँ          |
| किशनसिंह                  | भगवंतसिंह          | दलसिंह            |
| करणीखर की पीढ़ियाँ        | पद्मसिह            | चैनसिंह           |
| सुखसिद्व                  | रामचंद्र           | भीमसिंह           |
| जैतसिंह                   | कल्याणदास          | नरसिंहदास         |
| <b>इं</b> द्रसिद्         | दुरंगदास           | शामदास            |
| रघुनाथसिंह                | भीमराज             | सुंदरदास          |
| * * * 2 5 5 7 * * * * *   | दयालदास            | नारायग्रदास       |
|                           | भोजराज             | जैमल              |
| जालमसि <b>इ</b>           | सादूलसिह           | भाषा              |
| सूरतसिन्ह                 | गाँव हीगसरी की     | भोजराज            |
| <b>इं</b> द्रसिष्ठ        | <b>पीढ़ियाँ</b>    | सादूलसिंह         |
| <b>जा</b> जसिद्           | सवाईसिंह           | केलग्रंचर की      |
| पहाड़िसइ                  | बखतसिंह            | पीढ़ियाँ          |
| रघुनाथसिंइ                | <b>फ़</b> तहसिंह   | भगवंतदास          |
| *******                   | कर्णसिंह           | सावंतसिंह         |
| गाँव नींबा की पीढ़िय      | <b>ाँ</b> दयालसि इ | <b>उदयसिंह</b>    |
| भोमसिंह                   |                    | जयसिंह            |
| पेमसिंह                   | <b>ऊ</b> मरसिंह    | <b>सुंदरदास</b>   |
| वाषसिंह                   | गजसिंह             | गाँव कुद्सूं की   |
| रामसिइ                    | रघुनाथसिंह         | पीढ़ियाँ          |
|                           |                    |                   |

**इटीसिंह** नारायणदास नारायखदास बरसिंह वैरसी सूरतसिंह गाँव उडसर के कोसरीसिंह लूषकर्ण **उदयसिं**ह गाँव कतर के सरदार जयसिंह शेरसिह सरदार गाँव राहिणी की **छ्**तरसिंह देवीसिह > पीढ़ियाँ लाडखाँ भगवंतसिंह नैतमाल गोरखदान भाजराज **घ्यानंद**सिंह रामसिंह दुर्जनसाल गाँव गेड़ाप के भावसिंह वलभद्रदास गाँव काणाणे के संशामसिंह सरदार **बहादुरसिं**ह सरदार गजसिष्ठ जारावरसिंह भारतसिह देवी(सह गुमानसिंह सवाईसिंह नरसिंहदास गोरखदान र्धुनाथसिंह तिहाखदेवर के रामसिंह भाजराज गाँव मेदसर के नारणात दुर्जनसाल सूरजमल सरदार वलभद्रदास मोहबतसिंह वहादुरसिंह गाँव केरकड़ के दै।लतसिंह **उद्**यसिद् सरदार **भाईदा**न जोरावर**सिं**ह सुरताणसिंह रामसिंह रघुनाथसिंह श्राईदान **उदयसिं**ह भागचंद हटीसिंह

वीरमदे

बलभ

केसरीसिंह

**इररामदास** 

स्वित्रास

**जै**मलदास

848 मुँहणोतं नैससी की स्थात सुंदरदास वस्ततिहंह हिम्मतसिंह भोपतसिंह मावसिंह आगंदसिंह नारायणदास असवराम चत्रसिंह वैरसी कुंभाखे के सरदार खखधीरसिंह कल्याणसर के किशनसिंह राजसिंह **चैनसिं**ह सरदार जगतसिंह जसराज जोरावरसिंह राघोदास गजसिंह केसरीसिंह **च्यसिं** हरोसिंह सभयराम किशनदास रतनसातों की कालवार के सरदार राजे। पीढ़ियाँ भवानीसिंह काँघल अमरसिंह साहबसिंह राव रिखमल वैरीसाल खड़सेन घाँधूसर के सरदार शेरसिंह **ज**खमीदास शेरसिंह शिवदानसिंह चद्यभाग वहादुरसिंह भीमसिंह नाहरसिंह जोरावरसिंह अभयराम सरूपसिंह **लखधीरसिं**ह प्रतापसिंह रंगाईसर के सरदार राणासर के सरदार **उद्यमाग्र** सुखरामदास **प्र**र्जुनसिंह जसवंतिस ह चतुर्भुज इंद्रसिंह त्रर्जुन स्रावंतिसङ्घ सवाईसिंह रवसिंह **रघुनाथसिं**ह उदयसाम राव लुखकर्य रावतसर के रावत लखधीरसिंह **नाथवाणे के सरदार** नाइरसिंह गाँव पलू की माघे।सिंह पीढ़ियाँ विजयसिंह

| जसदंतसिंह          | केसरीसिंह         | धनराज                    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| सूरतसिंह           | ग्रसैसिंह         | मानसिह                   |
| मालदेव             | सुदर्शनसेन        | गे।विददास                |
| केसरीसिंह          | साहार के सरदार    | केशोदास                  |
| जगतसिंह            | रामसिंइ           | गोपालदास                 |
| मलकासर के          | म्रर्जुनसिंह      | सांगा                    |
| सरदार              | दुर्गदास          | संसारचंद                 |
| <b>रू</b> पसिंह    | देवीसिष्ठ         | बीदा                     |
| <b>आ</b> गंदसिंह   | जैतपुर के सरदार   | राव जीघाजी               |
| मानसिंइ            | पद्मसिंह          | वैनातेकी पीढ़ियाँ        |
| साइवसिंह           | सरूपसिइ           | <b>उ</b> दयसिंह          |
| किशनसिंह           | सूरसिंह           | दुर्गदास                 |
| जगतसिंह            | <b>प्रजुन</b> सिह | वीरभाग                   |
| कलाचर के सरदार     | देवीसिंह          | <b>ल</b> खमी <b>दा</b> स |
| भापतसिंह           | चंद्रसेन          | गेायंददास                |
| <b>हिम्मत</b> सिंह | मनहरदास           | दुसारणे के सरदार         |
| मोहकमसिंह          | गोपालदास          | इर्ण्तसि इ               |
| सबलसिंह            | <b>उद्यभाग</b>    | जैतसिंह                  |
| सुदर्शनसेन         | बीदासर के         | सरदारसिंह                |
| दैालतख़ान          | बीदावत            | दीपसिंह                  |
| जसवंत              | रामसिह            | किशनसिद्य                |
| <b>उद्य</b> भाग    | <b>उमेदसि</b> ह   | अचलदास                   |
| दुणिय। सर के सरदार | जालमसिह           | गायंददास                 |
| भावसिंह            | केसरीसिंह         | गाँव पूहड़ी के           |

कुशलसिंह

सरदार

जोरावरसिंह

प्टंस ग्रॅंह्योत नैससी की स्थात

दल्लू देवीदास मेहिकमसिह
नवलसिंह लाखग्रसी मनरूप
गुमानसिंह खंगारसी सगतसिह
जारवरसिंह जासासर के खंगार
फतहसिंह सरदार गाँव सांडवे

फतइसिंह सरदार गाँव सांडवे के कुंभकर्ष बुधसिंह सरदार

किशनसिंह खड़िसिंह रखजीतिसिंह खंगार मानसिंह जैतिसिंह

जालपदास किशनदास भेगमसिंह सूरसेन सेलोरी के सरदार भीरतसिंह

संसारचंद जूभारसिह दानसिंह गाँव गारीसर खावंतसिंह मीहकमिंह

के सरदार श्यामसिंह जगमां

नवलसिंह मानसिंह सनहरदास

बाघ गाँव लोवे के जसवंतिसंह प्रतापसिंह सरदार गोपालदास मानसिंह कीरतिसंह गाँव पड़िहारे

किशनदास पृथ्वीसिंह के सरदार

कणवारा के भवानीसिंह जामलसिंह सरदार वैरीसाल ईसरीसिंह दलपतिसंह वस्रतिसंह दानसिंह

इरनाथसिह गाँव हरदेशर के पातलश के दीपसिंह सरदार सरदार

बखतसिष्ठ परसराम जयसिंह फुतहसिष्ठ घीरतसिष्ठ माधोसिंह '

| दानसिंह            | गाँव जीली के      | <b>फ</b> ़तहसिंह |
|--------------------|-------------------|------------------|
| जाकरी के सरदार     | सरदार             | <b>ग्र</b> खैराज |
| नाहरसिंह           | पद्मसिंह          | देवीदास          |
| कन्हीराम           | जोषसिंह           | मनहरदास          |
| प्रयागदास          | श्रमरसिंह         | गाँव लखमणसर      |
| मे।हकमसिंह         | माल्देव           | के सरदार         |
| गाँव चीमणवे        | <b>मनहरदास</b>    | <b>जैसिं</b> इ   |
| के सरदार           | गाँव बसू के       | <b>फ</b> तेसिंह  |
| श्रभवसिंह          | सरदार             | <b>ग्राईदान</b>  |
| <b>रायसिंह</b>     | रायसिंह           | <b>डुंगरसी</b>   |
| प्रयागदास          | भगवंतसिंह         | मनहरदास          |
| गाँव ककू के        | <b>ग्र</b> मरसिंह | गाँव चंडावे के   |
| <b>सरदार</b>       | मालदेव            | सरदार            |
| <b>फ</b> सजी       | गाँव कल्यागुरुर   | पहाड़ेा          |
| <b>इिम्मतसिं</b> ह | के सरदार          | कुंभा            |
| 'इंद्रभाण          | गीविददास          | प्रताप           |
| मोहकमसिंह          | दीखतसिंह          | जगमाल            |

### गाहिल

श्रथ वार्ता गोहिल खेड़ के स्वामियों की—खेड़ में गोहिलों की चड़ा ठाकुराई थी\*। वहाँ के राजा मेखिरा की वेटी बूट पिंदानी (जाति) की स्त्री थी। उसके रूप की प्रशंसा खुरासान के बाद-शाह ने सुनी तब उसने तीन लाख सवार की सेना खेड़ पर भेजी। हुकों ने आकर नगर धेरा, गोहिल भी सम्मुख हुए, चार दिन तक

<sup>ं</sup> खेड़ मारवाड़ राज में कूणी नदीं के मोड़ पर वालातरे से १० मील पश्चिम में है।

बरावरी का युद्ध चलता रहा, फिर जोहर करके गोहिल मैदान में श्राकर जंग करने लगे। तलाव बहबनसर के तट पर बहुत से गोहिल काम ग्राये, (राजा मोखरा मारा गया ), तुर्क भी बहुत खेत रहे और उनकी रही-सही सेना फिर गई। सेना श्राई उस वक् बहबन ( मोखरा का पुत्र ) कहीं बाहर गया हुआ था, इससे बच रहा भीर टीके बैठा। बूट भी बच गई, परंतु बहुत से योद्धाओं के मारे जाने से राज निर्वल पड़ गया। उस वक्त बाइड़मेर के स्वामियी ( वैवार ) ने आकर गोहिलों को दबाया। गाँव नाकोड़े के पास गढ़ बनवाया थ्रीर गोहिलों से घरती छीन सेने का विचार किया। बहबन ने मंडोवर के राव इंसपाल (पिड़हार) की कहलाया कि पँवार मुक्तसे पृथ्वी छीनते हैं सो या ता मेरी सहायता करो नहीं ता फिर तुमको भी ये कष्ट देंगे। पिंड्डार ने उत्तर भेजा कि तुम्हारी बेटी बूट पश्चिनी है उसकी हमें परणावी तो तुम्हारा साथ दें। इन्होंने देशकालानुसार अपनी स्थिति देखकर बूट का विवाह कर देना स्वीकारा। बूट ने अपने भाई की मना किया कि मेरा विवाह मत कर, परंतु इसने न माना । पिड़हार हंसपाल सैन्य लेकर खेड़ श्राया तन पैंनारी ने खेड़ की गै।एँ घेरीं, पड़िहार व गे।हिल मिलकर बाहर चढ़े थ्रीर नाकोड़े के पास पैवारों को जा लिया। शीएँ ती गढ़ में पहुँचा दीं तब हंसपाल ने गढ़ पर घावा किया, दर्वाज़ा दूटा ग्रीर वहाँ पैवारी के ४०० व गोहिल और पड़िहारी के ३०० योद्धा खेत रहे। हंसपाल का मस्तक कट गया परंतु घड़ गौन्नों को लेकर खेड़ में ग्राया, वहाँ पनिहारियों ने कहा कि 'देखों ! सीस के बिना धड़ चला त्राता है।" इंसपाल वहीं गिर पड़ा। पड़िहार विवाह करने को आये, फेरे देा फिराये गये और बूट बोली कि "अब गोहिल तुमसे छूटे (चऋग हुए)"; पड़िहारों ने उत्तर दिया कि "छूटे"। फिर ृह ने कहा कि "( माई!) मैंने तो तुमको पहले ही मना किया था कि विवाह मत स्वीकारो, परंतु तुमने न माना। अब गोहिलों से खेड़ और पिंड़हारों से मंडोबर जावे!" ऐसा शाप देकर बूट ऊपर उड़ गई। उसके पित ने उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाया तो उसकी साड़ी हाथ में आ गई और वह तो उड़कर अलोप हो गई।

गोहिलों से खेड़ राठाड़ों ने ली उसकी वात—गोहिल खेड़ छोड़कर एक बार कोटड़े के इलाके बरियाहेड़े मे गये। वहाँ से धांधलों ने कूटकर निकाल दिया तब कुछ काल तक जेसलमेर से कीस १२ सीतबुहाई (गाँव) में कितने एक दिन रहे, परंतु वहाँ भी राठाड़ों ने पीछा न छोड़ा। जेसलमेर का रावल गोहिलों के यहाँ ज्याहा या अतएव वे रावल के पास गये धीर उसने उन्हें थोड़े दिन जेसलमेर में रक्खा। जहाँ ये रहे वह स्थान गढ़ के दिचण तरफ आज तक 'गोहिल टोला' कहलाता है। फिर वहाँ से वे सीरठ मे गये और शाहुंजय (जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थान) से ४ कीस सीहोर गाँव मे रहे। गोहिलों के अधिपित रावल कहलाते। अञ्छे रजपूत भूमिए हैं। ४०० गाँवों में उनके भूमचार का बास लगता है। शाहुंजय के खामी भी गोहिल ही हैं। पालीताणे का (राजा) शिवा गोहिल वहाँ जो यात्रों आता है उससे कुछ लेकर फिर संघ की शाहुंजय (गिरि) पर चढ़ने देता है। गोहिलों के चारण भाट उनकी मारवाड का विरुद्द देते हैं।

त्रास की विगत ( ब्योरा )—सोरठ देश में सीहोर नाम का एक स्थान है वहाँ वोषे के पर्गने में रावल अखैराज का शास लगता, ऐसे ही लाठी परगने के ३६० गाँवों में शास है। लोलियाया श्रीर जिवाया धोधुंके से १७ कोस है। सोरठ में देवपट्टन में सोमइया ( सोमनाथ ) महादेव का बढ़ा ज्योतिर्लिंग था जिसकी स० १३०० ( १३६४ या १३६८ के लगभग ) में अलाउद्दीन जाकर उठा लाया।

खस वक्त गोहिल भीम के पुत्र घर्जुन धीर हमीर (बादशाह की सेना से युद्ध कर) काम घाये थे, छन्होंने बड़ा नाम किया; बेगड़ा नामी एक भील भी उनके साथ लड़कर मारा गया धा\*।

#### भाला मकवाणा

हलवद नगर भालों का वतन, श्रहमदाबाद से ४० कोस; नवा-नगर श्रीर हालार से (मिली हुई) सीम नवानगर ३० कोस है।

काठियावाड़ में एक प्रांत गोहिलों के नाम पर गोहिलवाड़ कहलाता है। गोहिल अपने की चंद्रवंशी मानकर अपने मूळ पुरुष शालिवाहन की सं० ७७ वि० में दिल्लिए में पैठिए का राजा बतलाते और कहते हैं कि हम दिल्लिए से खेड़ पर में आये और वहाँ से सियाजी राठाड़ ने हमें निकाला ह्लादि। वास्तव में कर्नल टॉड के खेलानुसार खेड़ पर राज्य करनेवाले गोहिल पैठए के शालिवाहन के वंश के हैं। गंगाघर कि रचित 'मंडलीक-चरित' काक्य में काठिवावाड़ के गोहिलों की सूर्यवंशी कहा है ( मंडलीक-चरित इस्जलिखित ६—२३)। सेरठ में राज स्थापन करनेवाला पहला गोहिल सेजकजी था जिसने अपनी कन्या गढ़ गिरनार के चूड़ासमा रा कैवाट के बेटे की ज्याह दी और रा कैवाट ने थोड़े से गाँव सेजक की जागीर में दिये। सेजक के पुत्र राखा, सारंग और शाहजी थे। राखा के चंशज भावनगरवाले, सारंग के वंशज लाठीवाले और शाहजी थे। राखा के चंशज भावनगरवाले, सारंग के वंशज लाठीवाले और शाहजी थे। राखा के चंशज भावनगरवाले, सारंग के वंशज लाठीवाले और शाहजी थे वंशज

"भावनगर शोध-संग्रह" नामी पुस्तक में छुपे हुए मांगरेल की बाव के एक लेख में, जो सिंह सं ० ३२ ( सं० १२०२ वि० ) को है, वर्णन है कि चालु स्प राजा कुमारपाल के समय में गुहिल-वंश में साहार हुआ जिसका पुत्र सहिता ( सेजक ) था। यदि गोहिलों का सेजक और लेख का सहिता एक ही हों तो सियाजी राठाड़ से बहुत पहले गोहिलों का सेगर में होना पाया जाता है। गिरनार के यादव राजा महीपालदेव का उपनाम रा कैवाट था जो सं० १२०२ वि० से सं० १३३६ वि० तक राज पर रहा। रा कैवाट के पुत्र खंगार तीसरे ने सोमनाथ महादेव के मंदिर की मरम्मत कराई थी जिसे सुल-तान अलाउदीन ख़िलाजी ने उनाड़ दिया था।

हलवद पाधार (गाँव का गोरेमा या खुली हुई मूमि) में बसा है, वालाब पर गढ़ है, चैं। बहुत है, भीतर हज़ार दो हज़ार मनुष्य रह सकते हैं। गढ़ में मीठे पानी का एक कुआ है। हलवद के निकट माड़ी थोड़ी और चैं।गान बहुत है। खेती ज्वार, वाजरा, तिल और कपास की होती है; कनाली, पीवल, माल नहीं, सेवज (सेजे से ?) अच्छा पैदा होता है। निकटवर्ती गाँवीं में कुएँ हैं। नगर की आवादी सं० १७१६ में यह थी—ब्राह्मण १०००, विणक्त ७०० मध्ये महेसरी ४००, श्रोसवाल ३००, राजपूत ३००, मोची १००, घाँवी १०, सुनार २०, छीपा ५०। हलवद से दूरी पर के गाँव—अहमदाबाद ४० कोस, वीरमगाँव २० कोस, नवानगर ३० कोस, वाँकानेर २० कोस, बढ़वाण १५ कोस, दसाहा ३० कोस, मोरवी १५ कोस।

हलवद से दूसरे दर्जे का बॉकानेर है जिसका ताल्लुक हलवद से हैं, वह हलवद से २० कोस । काठियावाड़ से मिलता हुआ है। उसके साथ गाँव १२० लगते जिनमे २३ गॉव अभी बसते हैं। देवतकहीसी काला डीलैब्टक तो मारवाड़ में हैं। जेसलमेर राज्य में खांडाल की तरफ ४ तथा ५ गॉव देवता के हैं—डोवर, सिवा सांखला के गॉव से ५ कोस सीताहर के पास, मांगणी के तली डवर से २ कोस, जूजल काबेरा डाबर से एक कीस, लाठीहरमावर से दें। कीस खाडाल में।

गुजरात देश में भालावाड़ के गाँव १८०० कहे जाते हैं। भाले मक्तवाणों से मिलते हैं (एक ही हैं)। मूल गाँव तो हलवद ही में हैं; इनकों (भालों को) पाटड़िया कहते हैं। पाटड़ी हलवद से ६ कोस है। पहले तो इन भालों का वतन पाटड़ी था। भाला महमंद पाटल के खामी मूलराज से लंकी का चाकर था। जब सी हा राठोड़ थीर मूल-राज ने लाखा जाड़े चे को मारा तब कहते हैं कि लाखा हाथी के हैं। दे में बैठा था। से भाला महमंद ने उसके बरछी लगाई। उसकी

-रीभ में मूलराज ने १८०० गाँव से भालावाड़ महमंद की दी। उस चक्त ये परगने भालावाड़ कहलाते थे-- ७४७ बीरमगाँव के, यह बहुत श्रच्छी जगह, रु० ३००००) धाज भी उपजते हैं, दाम एक करोड़ गाँव ७४७। २५२, बीरमगाँव ताल्तुक २१६ वीरमगाँव के साथ श्रीर ३६ मूल। दाम रु० ३८५-६६८); १६२ मूमियों के नीचे ज़ोर वलव; ११२ इलवद ४६ गाँव जुदा पर्गना हुआ उसके साथ गये थे; र पाटया में; ३७ मुंजपुर में; ६२ गाँव ऊजड़ चालीस पचास वर्ष से। पाटड़ी इतवद से कोस ८ ( ६ पहले लिखी ) जहाँ घर २०० तथा २५० कोली, बेाइरे, बनिये और प्रासियों के हैं। नमक की प्रागर हैं, वाल्हुक बीरमगाँव से है, उपज रु० ७०००), ४० गाँव कोली कान्ह के अधिकार में हैं वह अमल नहीं देता, दाम रु० ३६ ०७ ६२२)। ८७ गाँव मूमियों के नीचे जो दबाव पहुँचने पर हासल देते हैं; ३६ गॉव मूली रायसल पंवार के; ८-६ हासलीक (हासल देनेवाले); चूड़ा राग्यपुर बढ़वान के ताल्लुक़ हैं, बाचगा से ३० और वीरमगाँव से कोस ३०, वहाँ ग्राज़मक़ाँ ने ग्रच्छा गढ़ बनवाया । गाँव १२३ बढ़वान ताल्लुक़ श्रलग दाम रु० ५५४३४८), २७ गाँव चूढ़ा राग्रपुर में; ४५ भूमियों के अधिकार में; ४० गाँव ऊजड़; ११० हासलीक; ३६ मूली के परगते में; बीरमगाँव के ताल्लुक ३६; धीर गाँव ४ बादशाही के मुवाफ़िक । दूसरे गाॅव काठियों ने दवा लिये। पेँवार रायसिंह भूमिया है—धंधूका धोलका, मोरवी, काठिग्रावाङ, खाचरीवाली ठौड़, भूंभूवाङा। चूड़ा राग्यपुर में ध्याबादी—७० विनये, १५० ( घर ) भरवाळ पटेल, १०० सिपाही। गढ़ के नीचे देराणी जिठाणी नाम की नदी सदा बहती रहती है, गढ़ में किलेदार मिलक बेग बादशाह की तरफ़ से रहता है, उसके दे। गाँव की जागीर है। बीरमगाँव जिसके जगीर में होने स्ते वह ५०० सवार काठियों के मुकाबले पर रखता है।

भालों की वंशावली —प्रथीराज का भाला सुलतान, चंद्रसेन श्रीर रायसिंह, तीनों सानसिंह के पुत्र बॉकानेर में बसे। ईडर के राव कल्याण-मल की भतीजी या रा० केशोदास नारायणदासीत की कन्या का विवाह मानसिंह के साथ हुआ था। सी छड़े साथ से ईडर जाता था, यह ख़बर राणा आसकर्ण की लगी। हलवद से ७ कीस गॉव माथके में ठहरा हुआ था जहाँ १२ साथियों समेत आसकर्ण ने डसे जा मारा।

मानसिंह हलवद का स्वामी, उसका उत्तराधिकारी रायसिंह बड़ा राजपूत हुआ। उसने जसा और साहिव को मारा। बाद काला रायसिंह मानसिंहोत और जाड़ेचा जसा हरधवलोत व साहव हमीरोत के लड़ाई हुई जिसका हाल—

जब मानसिंह भाला ने रायसिंह को निकाल दिया तम वह अपने वहनोई जाड़ेचा जसा के पास जाकर एक वर्ष तक रहा था। एक दिन जसा ( जसराज ) श्रीर रायसिंह चौपड़ खेल रहे थे। उस वक्त एक व्यापारी नये नगर से सुज को जाता था। उसके साथ नगाड़ा था, उसे वजाता जाता था। मार्ग जसा के गाँव घोलहर की सीमा में होकर निकलता था, इसलिए जसा नगाड़े का शब्द सुनकर बोला कि "यह नगाड़ा कौन वजाता है ? ऐसा कौन है जो मेरे गाँव की सीमा में नगाड़ा बजाता निकले ?" पांडू (साईस) को हुक्म दिया कि घोड़ा तैयार कर ला। धौर साथ (सिपाही सरवंदी) को कहता जाना कि सज-सजाकर शीच आवे, मैं इससे (नगाड़ा बजानेवालेसे) लड़ाई करूँगा। भाला रायसिंह ने कहा— "मेरे ठाकुर ऐसी हलकी वात क्या करते हो ? मार्ग का गाँव है, कई इस रास्ते आवेगे जावेंगे, तुम किस-किसके साथ लड़ाई करोंगे ?" जसा ने कहा कि जो मेरी सीमा में नगाड़ा बजाता निकलेगा उससे में लड़ाई करूँगा। रायसिंह वोला कि लड़ाई नहीं कर सकेगे। तब जसा

ने ताना देकर कहा कि "मालूम पड़ता है कि राज (प्राप) मेरी सीमा में नगाड़ा बजावेंगे।" रायसिंह ने उत्तर दिया कि मैं राजपूत हूँ ते। तुम्हारी सीमा में धाकर नगाड़ा बजाऊँगा। जसा ने कहा कि जोः नगाड़ा बजाधोगे तो मैं भी लड़ाई करूँगा। यहाँ तो इतनी ही बात होकर रह गई। ज्यापारी के नगाड़े की जसा ने ख़बर मँगाई ते। नौकर ने धाकर ख़बर दी कि ज्यापारी लोग हैं, मार्ग चल रहे हैं। यह सुनकर जसा बोला कि क्या करूँ, ज्यापारी हैं जिससे जाती करता हूँ, नहीं ते। मेरी सीमा में नगाड़ा बजावे धीर मैं लड़ाई न करूँ।

चार-पाँच मास बीते कि भाला मानसिंह काल-प्राप्त हुन्ना तब उसके राजपूत सर्दारों ने विचारा कि अवटीका किसको देना चाहिए; रायसिंह के भाई ता बालक हैं थीर रायसिंह बाहर है थीर जो किसी को नहीं देते हैं तो घरती रहेगी नहीं, टीक्ने के योग्य ते। रायसिंह ही है। यह सलाह कर एक धावक की बुलाया और उसे रायसिंह के पास भेजा। उसको समभाकर कहा कि तू जाकर कहना कि ठाक्कर तो मर गये, घरती तुम्हारी है सो शीव्र पंचारिए। जसा धीर राय-सिंह साले बहनोई भरोखे में बैठे हुए थे कि जसा ने इलवह के मार्ग से घावक को आते हुए देखा और रायसिंह को कहा कि हलवद की तरफ से कोई क़ासिद आता हुआ दीखता है। वे ता ऐसी वार्ते कर ही रहे थे कि इतने में धावक आकर दरवाज़े पर उतरा, भीतर जाकर जुहार किया। तब जसा व रायसिंह ने पूछा कि तुम क्यों धाये हो ? रजपूत बोला कि ठाकुर मर गये थीर राज को राजपूतों ने बुलाया है सो जरुदी पघारो, राज की घरती है। जसा ने रायसिंह को कपड़े करा दिए, खर्च और घोड़ा दिया और कहा कि जल्द जाइए। जब रायसिंह सवार होते वक्त जसा से विदा माँगने लगा तब उससे कहा कि राज ने मुक्तको ताना दिया था अतः जो मैं राज-

पूत हूँ तो ग्रवश्य भ्रापकी सीमा मे नगाड़ा बजाऊँगा। जसा ने कहा कि जिस दिन तुम मेरी सीमा मे नगाड़ा दिलवाछोगे, मैं भी त्र्या खड़ा हे। कॅगा। जब पहले ऐसी अदाबदी की बात हुई तव ती लोगों ने समभा कि ये साले वहनोई हॅसी-मज़ाक़ कर रहे हैं, परंतु जब रायसिंह ने विदा होते समय वात दे हराई ते। सबने जान लिया कि वह हँसी नहीं थी और इसने धवश्य कुछ उपद्रव खड़ा होगा। रायसिंह आकर हलवद की गद्दी पर वैठा, मास चार एक के पीछे जब उसका कामकाज ठीक तरह जम गया तब वसने अपने राजपूतों से कहा कि मुक्ते रणछोड़जी की यात्रा करनी है, सो सब तैयार हो रहो। अपने राज मे भी सब जगह सूचना देकर अच्छे राजपूत और अच्छे घोड़े जितने मिले इकट्टे किये छै।र दे। हज़ार सवार श्रीर इतने ही पैदलों की भीड़भाड़ लेकर चला। गाँव धोलहर की सीमा मे प्रवेश करते ही नगाड़ा वजवाया। जाड़ेचा जसा ने कहा 'रि ! ऐसा कैं।न है जो मेरी सीमा में नगाड़ा वजवाता है ?" श्रादमी ख़बर को भेजा, उसने पीछा श्रावार कहा कि भाला रायसिंह है। जसा अपनी कटक ले सम्मुख आया। रायसिंह ने कहलाया कि इस वक्त तुम्हारे पास मनुष्य घोड़े हैं, ध्रीर मुभ्ते भी रणब्रोड़जी की यात्रा करनी है सो मैं लै।टता हुआ इधर से निकलूँगा तव लड़ाई करेंगे। इतने मे तुम भी अपना दलवल जाड रखना। जसा भी इससे सहमत हुआ। जब रायसिंह श्रीठाकुरजी के दर्शन की गया तो ठाक्करजी की कमर में से कटार छिटक पड़ा श्रीर राय-सिंह ने उठा लिया, कटार ६० १५००) के मोल का था, इसने रु० २०००) दे दिये। यात्रा कर पीछा फिरा, यहाँ जसा ने भी अपना साथ इकट्टा कर लिया था, वह ७००० पैदल लेकर चढ़ा। भाखा रायसिंइ लीटता हुन्या जाम रावल से मिलने की नयेनगर

गया। रावल भी बढ़े ब्रादर-सत्कार के साथ उससे मिला श्रीर मेहमानदारी की। बिदा करते वक्त अपने दे। सले आदमी भेजकर रायसिंह की कहलाया कि तुमने श्रीर जसा ने वाद-विवाद किया है. परंतु तुम ते। सममन्दार हो, जसा हाल जनान है, ब्रतः जाते वक्त धोलहर से चार कोस के अंतर से निकलना। रायसिंह बेला कि अब तो यह बात तै हो चुकी और सब लोग भी जान गये हैं। इन सर्दारों ने जाम की जाकर रायसिंह का उत्तर सुनाया, तब ती जाम का भी मिज़ाज बिगड़ा, सर्दारीं की कहा कि तुम जाकर राय-सिंह से कह हो कि जसा हमारा भाई है। जी तू घोलहर जावेगा तो मेरे जो चार राजपूत हैं वे भी जखा का साथ देंगे। रायसिंह ने कहलाया कि यह बात तो मैं भी जानता हूँ, परंतु क्या करूँ ? पहले मुँह से वचन निकल चुके, अब जाम ब्राप स्वयं घोलहर पधारें ते। भी मैं टलने का नहीं। इतना कहकर रायसिंह धोलहर के पास श्राया, नगाडा बजाया श्रीर वहीं डेरा डाला। जसा की कहलाया-''मैं था गया हूँ, राज तैयार रहें, अपने कल लड़ाई करेंगे।'' जसा भी अपने दल सहित तैयार हो गया। दूखरे दिन रायसिंह चढ़ ष्ट्राया। गाॅव के पास ही तालाव है, उसके पीछे के मैदान में दोनेंं श्रीर के दल स्रान इकट्ठे हुए, स्रिखर्यां मिलीं श्रीर घमासान युद्ध होने लगा। डभय पत्त के थोद्धात्रों ने पागड़े छोड़े श्रीर पा पिवादे लड़ने लगे। दे। सैं। सवारी की द्वकड़ी लिये बसा एक बाजू खड़ा लड़ाई का तमाशा देख रहा था, उस वक्तृ रायसिंह ने देखा कि मेरी सेना थोड़ी स्रीर विपत्ती बहुत हैं इसलिए कोई वात करूँ तो विजय हो। यह विचार उसने हेरू भेज जसा का पता लगाया कि वह किस धनी में है। हेरू ने प्रान पता दिया कि परली तरफ जो सवार खड़े हैं इतमें वह है। तब भ्रपने साथ में से ४०० चुने हुए सवार ले रायिंह

जसा पर दूट पड़ा। वह अत्यंत घायल होकर मरा श्रीर उसकी फ़ीज भाग निकली। दोनों श्रीर के वहुत से योद्धा खेत रहे परंतु खेत राय-सिंह के हाथ रहा। फिर उसने गाँव पर हल्ला किया तब जसा की ठक्कराणी—रायसिंह की वहन—बीच में आकर कहने लगी— ''भाई तूने वहुत काम किया, अब यह गाँव ते। मुक्ते कांचली में दे!" रायसिंह लूट करना छोड़ अपने साथियों की लाशें श्रीर घायलों को लेकर हलवद चला गया। साची का गीत बारहट ईसर का कहा हुआ—

"पंक किसों भषे को अगन प्रकासे, लाखे किस्ं संकर गज लेख। अपजस राजतणो घायवतां, लोहधार रिहयो लागेश। अमी षचर भंगन आई उत, वंगईसन उपगरियो। सामां तणा सरोर सरवहीं, आघघारां उत्तरियो। विहंगा न हुवा न चिंना विसनर, भवही तणी न आयो भाग। छंग जसराज तणे आफर्तां, लिख लिख गयो अंगारां लाग।"

रावल जसा को रायिसंह ने मारा जिस पर सब जाड़ेचे ठाकुर मिलकर नयानगर जाम को पास गये थ्रीर कहा कि राज जाड़ेचों के ठाकर हो, भाला रायिसंह ने जसा को मारा है इस-लिए श्राप हमारी सहायता कीजिए। तब जाम ने जाड़ेचा साहब हमीरोत को (सेना देकर) विदा किया; साथ में वीस सहस्र सवार दिये थ्रीर कहा कि जाकर रायिसंह को मारो। रायिसंह ने जब यह बात सुनी तो इलवद के गढ़ की सजा, अपने राज के राजपूरीं की एकत्रित किया थ्रीर मरने पर कमर बाँधकर तैयार हो वैठा। जाड़ेचें का कटक हलबद से बीस कीस आन उत्तरा है। हलबद से ५ कोस की दूरी पर साहब की सुसराल यी सो रात्रि में ४०० सवार साथ ले साहब सुसराल गया। रायिसंह तो उसकी पग

पग की खबर मेंगाता था। साहब के सुसराल के गाँव में रायसिंह के गाँव का एक डोम भी व्याष्टा था। वह भी इसी अर्से में सुसराल गया था से। साइव के चढ़ ग्राने के समाचार सुन वह रायसिंह के पास भ्राया और आशीष दी। रायांसंह ने पूछा कि तूने भी कोई बात सुनी है ? उसने कहा—ग्रीर ते। कुछ सुना नहीं परंतु जाड़ेचा साइव ब्राज सुसराल ब्राया है। रायसिंह बोला कि यह वात मानने में नहीं त्राती कि मेरे इतने निकट होते हुए कटक छोड़कर साहव सुसराल जावे। डोम बेाला कि कहें तो उसके घोड़े के चिह्न बत-लाऊँ । रायसिह हे कहा-वतला । डोम ने सब लचण कह सुनाये तब ते। विश्वास हुद्या, तुरंत झपने साथ में से ५०० ब्रच्छे से अच्छे घोड़े श्रीर राजपूत लेकर साहव पर चढ़ दीड़ा। वह सुसराल से विदा द्दोकर पिछले पद्दर रात रहे चलने लगा। परंतु डन्होंने जाने न दिया, रोक लिया और कहा कि सिरावण तैयार होता है, आप आरोग कर पधारें। या फटी, साहब श्रमल-पागी से निश्चित ही नाशता कर सवार होकर चला और वालाव की पाल पर पहुँचा था कि इतने में परली तरफ भालों की भलभलाहट दीख पड़ी। ख़बर को आदमी भेजा था कि रायसिंह तो पास आकर भिड़ गया। अणियाँ मिलीं थ्रीर घार संग्राम हुथा। दानी श्रार के योद्धा एक दूसरे से जुट पड़े। रायसिंह श्रीर साहव परस्पर लड़ने लगे, साहव को मार लिया, परंतु रायसिंह के भी साहब के हाथ से घाव पूरे लगे थीर वह एक खड्ढे में जा गिरा। दोनों श्रोर के राजपूतों में से एक भी जीता न वचा, सब मर मिटे। रायसिंह को जोगी उठाकर हो गये। वह मरा महीं या, मरहमपट्टी करने से चंगा हो गया। यह ख़बर जाड़ेचीं की कटक में पहुँची कि साइव अपने साथियों सहित मारा गया है तव सेना भी पीछे फिर गई। साची का दोहा-

"क्रायवे हूंता काछ, साहब जसवंत सारिषा।
भालो भंभोडे गयो, पाछे रह गई पाछ॥"
गीत साहिब हमीरात का—

"भवणा तेय आजूणो भाजै, बिढवा उठियो बांकम वीष । साहिव एको लाष सरीषो,"
"साहिव एको कोड़ सरीष । भालै क्यूं साहिव भालाए, मयंद उठियो निरभै मणो ।"
"मुँह भालियो न जाए मल ऐ, त्रिणे घणेही मंगल तणो । हामावत एको हारवसी,"
"दश्चर लाषदण खग दाहि, छंजड़ कोर भिलै जो कारो, सोहभाड़फतो तसकै साहि ।"
"षंग वंधव पेषे षल षोहण, षत्रो उठियो धूणे षाग, गुरड़तणो मुहताय न प्रहजै,"
"नव क्रल जो मिल आवै नाग । मंगल तिणे अनमयंद मैगले पनगै गुरड़न सिकयो पाल ।"
"एको कलह वणे कठंतो, भालो साहिव नस किसो भाल ।"

( भावार्थ — निर्भय वाँके यमराज के समान साहिव की भाला नहीं पकड़ सका, जैसे भ्राग तृषों से, सिंह हाथियों से, गरुड़ नागें से नहीं रुकता। साहिब अकेला लाख करोड़ जैसा खड़ा धूणता उठा।)

(चारण) जीवा रतन् धर्मदासाणी ने (जाड़ेचा) साहब की बात ऐसे कही—

जाड़ेचा साहब पहले भुजनगर के स्वामी भारा का चाकर या। किसी कारण से रुष्ट होकर चाकरी छोड़ दी श्रीर अहमदाबाद में राणी के चाकर मूसाखाँ के पास श्रा रहा। वहाँ सात महीने रहकर सांतलपुर पट्टे कराया श्रीर वहाँ से लीटता हुआ हलवद से प कोस रायध्या के गाँव मालिये के पास पाँच सी सवार साध लिये था उतरा। इसके समाचार गाँव बाँसवा से बाघेले रग-मल ने रायसिंह भाला की पहुँचाये। रश्यमल रायसिंह का संबंधी रायसिंह तीन हज़ार सवार पैदल साथ लेकर चढ़ा थ्रीर प्रभात द्वीते होते मालिये था पहुँचा। साहब को इसकी सूचना रायसिंह के प्रधान भाटी गीविंददास के द्वारा पहुँची थी। सो वह भी सज-सजाकर तैयार हो तालाव में दक्का हुआ खड़ा था। साइब के साथ पछा जाड़ेचा बढ़ा राजपूत, श्रीर रायसिंह के साथ भी बीका ईंडरिया थ्रीर पठान इबीब नामी शूरवीर थे। दोनों में युद्ध छिड़ा, रायसिंह धीर साहब द्वंद्व युद्ध करने लगे धीर दोनी खेत रहे। मालिये से ७ कोस की दूरी पर गाँव अंजार में राव खंगार बारह सहस्र सेना से और जाम बीभा इलवद से एक कीस पर ठहरा हुआ या उसी वक्त यह लड़ाई हुई। रायसिह थीर साहब का पतन सुन राव व जाम सवार होकर द्यागे की चले गये। राय-सिंह को जोगियों ने साठ मनुष्यों सहित चठाया ( ध्रीर घपने स्थान को ले आये)। पीछे से रायसिइ का पुत्र चंद्रसेन ( इल-वद की (गही पर बैठ गया। हाली से बैर चलते वर्ष दस हुए, इन्होंने एक लाख महमूदी (चॉदी का सिका) धौर अपनी दे। कन्याएँ देनी की परंतु रायध्या ने न स्वीकारी। फिर एक सी जीगियों की साथ लेकर रायसिंह इलवद के तालाव पर माकर ठहरा, रागा चंद्रसेन को ख़बर हुई कि कोई बड़ा योगीश्वर आया है तो दुपहर को सुखपाल में बैठकर दर्शन की गया। अपने दे। वालक पुत्रों को भी साथ लिया। साथ में दस-वारह सवार ध्रीर पाँच-सात पैदल ही थे। योगियों के चरण छूकर प्रणाम किया श्रीर वैठ गया। उन योगियों में से दस बाबे वठकर चंद्रसेन की

निकट मा बैठे भ्रीर पूछा ( तुम जानते हो कि ) यह भ्रायस कीन है १ चंद्रसेन बेाला कि कोई बड़ा सिद्ध है। जागी ने कहा-सिद्ध नहीं, तेरा पिता है। इतना कहने के साथ ही उसकी पकड़-कर कुट जे किया और साधवालों में से कितनों को तो मार गिराया ग्रीर वाकी भाग गये। चंद्रसिंह की बॉघ एक पखाल में डाला थ्रीर इसके घेढ़े पर रायसिंह को चढ़ाकर इलवद के गढ़ मे अचा-नक झान घुसे । वहाँ सात राजपृत फिर मारे गये, शेष भाग छूटे । जोगियों ने रायसिह की आण दुहाई फिरा दी। चंद्रसेन को गॉव मालुणियावास जागीर में देकर विदा किया। रायसिह के साध ५७ जागी श्राये थे। उनका जाग उतरवाकर श्रपने-श्रपने गाँव पीछे दे घरें। को विदा किये, धौर अपने पुत्र भगवानदास श्रीर नारायणदास को अपने पास रक्खा। रायसिंह के छाने के समाचार सर्वत्र फैल गये। वर्ष एक व्यतीत हुआ कि साहव के (पुत्र) भारा (भारमल) ने सवार १५००० छीर इतने ही पैक्लों से वीस कोस पर छंजार में पडाव डाला। तब पंचायण के पुत्र भीम दूसरे ने साहव के पुत्रों की दस सहस्र सवार श्रीर दस सहस्र पैदल की सेना सहित रायसिंह पर भेजा। वह भी दो हज़ार सवार ख्रीर दो हज़ार पैदल ले मुकावले को द्याया। युद्ध हुन्ना श्रीर रायसिंह प्रपने ३५० राजपूर्वी सहित काम ग्राया। जाड़ेचें के ग्रादमी १४० मारे गये। राव भारा ने चंद्रसेन की पाँवों लगाकर हलवद की गद्दी पर विठाया।

### मेवाड़ के भाला

खाडाल में भाला मेवाड़ दरवार के बड़े राजपूत हैं। ये बड़ी श्रेणी के उमराव हैं, इनके ऊपर कोई नहीं बैठता है। (भाला) ध्रजा श्रीर सजा को इलवद से भाई शिसयों ने निकाला तब वे मेवाड़ में महाराणा सांगा के समय में आये। राणा राजां, अजा राजा का। सीकरी पीलेखाल के पास राखा सांगा कीं बाबर बादशाइ से लड़ाई हुई। राखा सांगा हारकर भागा, तब बहाँ अजा काम आया। सिंह अजा का चित्तोड़ में मारा गया जब कि हाड़ी करमेती (महाराखा विक्रमादित्य की माता) के समय में बादशाह बहादुरशाह (गुजराती) ने चित्तोड़ फ़तह किया था।

मेवाड़ के कालों की पीढ़ियाँ झाडा महेशदास ने सं० १७२२ के आषाढ़ सुदी ७ की लिख भेजी—१ राखा शेखा कला का, २ राखा गीगा, ३ राखा जहादेव, ४ राखा जालप, ५ राखा मरीच, ६ राखा बीसम, ७ राखा गोग, ८ राखा सक, ६ राखा हरपाल, १० राखा केहर, ११ राखा हरी, १२ राखा सातल, १३ राखा कान्ह, १४ राखा स्र्र, १५ राखा विजयपाल, १६ राखा मुंघ, १७ राखा पदम, १८ राखा स्र्र, १६ राखा बेगड़, २० राखा राम, २१ राखा वीरिसंह, २२ राखा भीम, २३ राखा सत्ता, २४ राखा राखवीर, २५ राखा बाध, २६ राखा राजा (राजधर)।

राजा को एक पुत्र सज्जा ने हाड़ोती का परगना लिया। वहाँ थोड़ा प्रांत छोटी क्षालावाड़ कहलाता है। गाँव ४० तथा ५० में क्षाला राजपूत बसते हैं। वे राजपूत भूमिये होकर रहते ये जिनको नवशेरीखाँ ने तेड़ डाला। क्षालावाड़ के मुख्य गाँव—उरमाल-कोट, सुंडल, रायपुर।



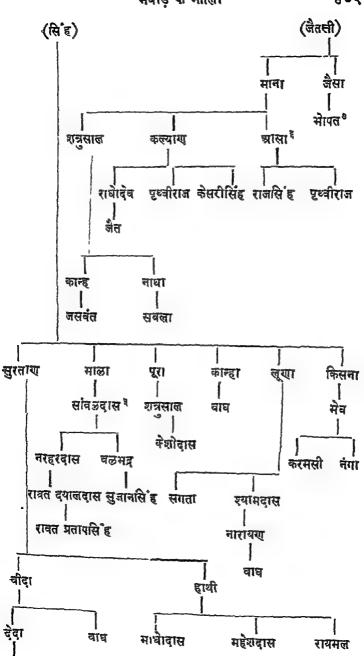



- (१) बड़ा राजपूत या, रामा का प्रथम श्रेमी का उमराव, भाड़ेल पट्टे में थी। एक बार बादशाही चाकरी में भी जा रहा था। बादशाह ने मनासा जागीर में दिया। रामा ने मनाकर पीछा बुक्ताथा फिर सीसेदिया माधासिंह श्रीर स्थाम नंगावत ने मारा।
- (२) राखा का बड़ा राजपूत, हरदास का पट्टा पाया। एक बार दस वर्ष तक बादशाही सेवा में जा रहा था जहाँ उसे कूंडेगरा जागीर में दिया गया था, फिर राखा ने उसकी मना लिया, अपनी मृत्यु से मरा।
- (३) जेाधपुर निवास, गेमलियावास गाँव १५ सहित नागीर में था।
- (४) राणा सांगा सीकरी के युद्ध से भागा तब राणा के साथ था। (बहादुरशाह गुजराती ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की तब वससे छड़-कर मारा गया।)
- (५) जीघपुर चाकर, खैरवा जागीर में था। राणी स्वरूप-देवी का पिता था।

( जैतसिंह के बड़े पुत्र मानसिंह की देखवाड़े की जागीर मिली श्रीर महाराणा उदयसिंह की कन्या उसको ज्याही गई। हल्दीघाटी के प्रसिद्ध युद्ध में मानसिंह शत्रुदल से जड़ता हुआ मारा गया। मानसिंह का पुत्र शत्रुसाल महाराणा का भांजा था, वह किसी कारण से जोधपुर महाराज स्रूरसिंह के पास जा रहा। उसका माई कल्याण अपने भाई की मनाने जोध-पुर गया। शाहज़ादा , खुरम वस वक्त मेवाइ मे महाराणा श्रमरसिंह से युद्ध कर रहा था। उसके सेनापित श्रबदुल्लाख़ाँ ने लै। टते वक्त कल्याण की केंद्र कर खिया। उसके वंश में देखवाड़े के सरदार हैं।)

- (६) पृथ्वीराज जैतावत का दे। हिता।
- (७) राणा अमरसिंह की सेवा में (बादशाही सेना से) लड़- कर मारा गया।

#### तंवर

सं० १३५० में गढ़ ग्वालेर दूटा, बादशाह अलाउदीन ने राजा सान तंवर से गढ़ लिया ।

#### चावड़ा

वात अणहिलवाड़ा पाटण की—वनराज चावड़ा बड़ा राजपूत चुआ । उसने एक नया नगर बसाना विचारा । जहाँ यह पाटण है, चहाँ अणहिल नाम का एक सयाना ग्वाल रहता था । उसने एक कौतुक देखा कि एक भेड़ के पीछे एक नाहर लगा, भेड़ा भागा और इस पाटण की जगह आया । वहाँ वह सिंह का मुकाबला करने की खड़ा हो गया । अणहिल ने यह घटना देखी और वनराज चावड़े से जाकर मिला जो स्थान ढूँढ़ता फिरता था । ग्वाल ने कहा

<sup>(</sup>१) ग्वालियर का तंवर राजा मान श्रलाटहीन से बहुत पीछे हुआ था। वह सं० १४४२ वि० में गदी वैठा, उस पर पहले ते। सुलतान बहलोल लेादी ने चढ़ाई की परंतु राजा ने नज़र नज़राना देकर संधि कर ली। बहलोछ के डक्तराधिकारी सिकंदरशाह लोदी के सामने राजा मान के एक दूत निहालसिंह ने कुछ ़गुस्ताख़ी की जिससे सिकंदर ग्वालियर पर चढ़ श्राया परंतु हार खाकर पीछा फिरा । सं० १४६२-६३ में फिर आया, इस बार मी निराश ही गया। नवालियर हाथ न लगा, श्रंत में सं० १४६४ में बढ़ी धूमधाम के साथ श्रागरे में ग्वालियर पर जाने की तैयारी करता था कि वसद्तों ने भा सँ माछा। इसी वर्ष इवराहीमशाह लोदी का भाई जलालख़ी राजा मान के शरण जा बैठा, इसिटिए इबराहीमशाह ने आज़म हुमायूँ की अध्यत्तता में तीस हजार सवार थ्रीर तीन सा हाथी का लश्कर ग्वालियर पर भेजा जिसमें सात राजा भी साथ थे। इसी ग्रसें में राजा मान मर गया श्रीर उसका पुत्र विक्रमादिख गही वैठा । एक वर्ष के बेरे के पीछे ग्वालियर फ़तह हुआ, राजा विक्रम दिखी भेजा गया, बादशाह ने ग्वालियर लेकर शमशाबाद का पर्गना उसे जागीर में दिया । इवराहीसशाह के साथ बाबर के मुकाबले में पानीपत की छड़ाई में। विक्रमादित्य मारा गया ।

कि में तुमकी नगर बसाने के निमित्त ऐसी भूमि बतलाऊँ कि वह किसी से जय नहीं की जा सके। परंतु इस बात का बचन दे। कि उस नगर के खाथ मेरा नाम भी जुड़ा रहेगा। बनराज ने बचन दिया। तब अणिहिल ने गांडर का वृत्तांत उसे कह सुनाया और अज जहाँ पाटण बसता है वह स्थान बनराज को दिखलाया। उसने उसकी अपनी इच्छा के अनुकूल पाया धीर वहीं नगर बसाकर नाम उसका अणिहिलपुर रक्खा। सं० ६०१ वैशाख शुक्ता ३ को रोहिणों नच्छा और विजय मुहूर्त्त में पाटण के गढ़ की नीव का पत्थर रक्खा गया। पहले वहाँ गुजराती भील जाति के लोग बसते थे, उसकी अलग करके आबू की तलहटी से नई प्रजा बुलाकर वहाँ वसाई।

श्रावित्वाड़े पाटया में गॉव ४५६ जिनमे एक सिद्धपुर का तका ५२ गॉव का है। श्राय ६० २५०००) की। पाटया पहले ६० ७०००००। वार्षिक श्राय का १६८२-८३ तक वड़ा स्थान रहा। पीछे सं० १६८७ में उसका मंग हुआ। कोलियों ने सव गाँव उजाड़ डाला। श्रव ते। दो लाख रुपए भी मुश्किल से उपजते हैं। पाटया में चावड़ों का राज रहा जिसकी तफ़सील—वनराज ने राज किया ६० वर्ष ६ मास; राजादिस तीन वर्ष; चेमराज ३६ वर्ष; गूड़राज १६ वर्ष, जोगराज १० वर्ष; वीरसिंह ११ वर्ष, चूडाव (चामुंड) २७ वर्ष; श्रीर भोयंडराड़ (भूवड़) ने २६ वर्ष राज किया। साची का छप्य—

"साठ वरस वनराज वरस दस जोगराज भय, राजादित त्रण वरस, वरस ग्यारह सिंहसण।" "खेमराज चालीस, वरस एक कण गुणजे, चुंडराव सत वीस, वरस भोगवी भयीजे॥" "डगणोस वरस गुडराज कहि, गुणतीस भोवंड भुव, चामंडराज अणहलनयर, कीथ वरस सै। छिनवहन॥" "आठ छत्र चा ंड, कीन्ह पाटण घर रज्जह, बरस एक से। छिन्छ, गया भोगवैस कज्जह।" "हुये से।लंकियां बरस सी। सतह..... हुवा पांच बाघेल, बरस भूची सी। सत्तह।।" "पाँच सी। बरस चालीस स्, बसुह भार साँचो बह्यो, पचवीस छत्र गूजर घरा, ग्रणहलवाड़ी ऊगह्यो॥" पहले पाटण चावड़ों के थी, पीछे से।लंकियों ने लो। टे।डे की सरफ़ से राज बीज ग्राये, चावड़ों ने उनको अपने यहाँ परणाये, चावड़ों के भांजे, राज के पुत्र ग्रीर बीज के भतीजे (मूलराज) ने चावड़ों की मारकर पाटण लिया। (से।लंकी राजाग्रें। के गरल समय की साची का कविच)—

"मूलू तालीस बरस, दस कियो चंदगिर, बलभ झढ़ाई बरस, साढ बारह द्रोग्रागिर।" "भीम बरस चालीस, बरस चालीस करण्याह, एक घाट पंचास, राज जैसिंह वरण्याह।।" "कंवरपाल तीस किहुँ झागल, बरस तीन मूलराज लह, बिलसीज भीम सतरस हरस, बरस सात झगलीक चह।।" मूलराज ४५ वर्ष, चंदगिर १० वर्ष, बल्लभराज २॥ वर्ष, द्रोग्रा-गिर १२॥ वर्ष, भीमदेव नागसुत ४० वर्ष, करम् ४० वर्ष, सिद्धराज जयसिष्ट ४६ वर्ष, कुँवरपाल ३३ वर्ष. दूसरा मूलदेव ३ वर्ष और मूलराज के छोटे भाई भीमदेव (दूसरे) ने ६४ वर्ष राज किया।

गुजरात देश राज्य वर्णन—सं० ८५२ श्रावण सुदी २ गुरुवार को चावडा वनराज ने श्राणहिलपुर पाटण बसाया, वर्ष ६० राज किया, उसके पाट उसके पुत्र योगराज ने सं० ८६१ तक ६ वर्ष राज किया। फिर ३ वर्ष तक रहादिल राजा रहा श्रीर सं० ८६४ में बैरीसिंह पाट बैठा जिसने वर्ष ११ राज किया। बैरीसिंह के पीछे खेमराज ने ३६ वर्ष; श्रीर चामुंड २७ वर्ष राजा रहा। चामुंड के पाट घायड़ दे बैठा श्रीर ३५ वर्ष तपा, उसका उत्तरा- धिकारी श्रड़राज २६ वर्ष राज पर रहा श्रीर सं० १०१७ में चावड़ों के देशित मूलराज ने उनसे राज ले लिया।

सोलंकियों का राज्य-समय--मूलराज ४५ वर्ष, चंदगिर १० वर्ष, कर्या ३० वर्ष, सं० ११५० में सिद्धराज जयसिंह पाट वैठा श्रीर ४६ वर्ष राज किया। तीन वर्ष तक सिद्धराज की पादुका (गही पर) रखकर उमरावों और कामदारों ने राज-काज चलाया; फिर उसके भाई तिह्यापाल के पुत्र कुमारपाल की पाट विठाया जिलने ३० वर्ष १ मास ७ दिन राज किया। कुमारपाल का उत्तराधिकारी उसका भाई महिपालदे ३ वर्ष २ मास १७ दिन राजा रहा; उसके पीछे जसका पुत्र श्रजयपाल ३ वर्ष ६ महीने गही पर रहा; जसका पाट लघु मूलदेव ने लिया और ३२ वर्ष ४ मास राज किया। पाट राजा भीम बैठा जिसने ३४ वर्ष ११ महीने ⊏ दिन राज किया; पीछे सं० १२५३ में वाबेले राजा धारधवल (वीरधवल ) ने पाटण लिया श्रीर ४५ वर्ष ३ मास १ दिन राज करता रहा। वीरधवल का उत्तराधिकारी ( उसका पुत्र ) वीसलदेव हुत्रा जिसने २५ वर्ष ४ मास ३ दिन राज किया। उसके पाट गेहला करण वैठा जिसने मागरिये बाह्यण माधव की बेटी घर में डाल ली ( आगे वही है जा पहले वाघेलां के वर्णन में लिखा गया है ) ।

<sup>(</sup>१) चापवंशी राजाओं के प्राचीन लेखें। के 'चाप' या 'चावेाटक' शब्दों का रूपान्तर ही 'चावड़ा' प्रतीत होता है। चापवंशी राजा व्यात्रमुख की राज-धानी भीनभाल होना त्रह्मगुष्त के स्फुट श्रार्थ्य-सिद्धांत नामी अंध श्रीर चीनी यात्री हुएन्टसंग के सफ़रनामे से जाना जाता है। यह यात्री सातवीं शताव्ही के

# गढ़ बनने श्रीर विजय होने का समय

सं० ११०० में नाहरराव पिंड्हार ने मंडोर बसाया। सं० १३०० में जालीर बसा, सं० १३... में अलाडहीन बाह-शाह आया, कान्हड़दे जी अलोप हुए, वीरमदे काम आया।

सं० १६१८ में राव मालदेवजी ने जालीर लिया, दूर्सरी बार सं० १६४४ में कुँवर गजसिंह ने लिया।

सं० १५१५ जेठ सुदी ११ शनिवार के दे। पहर में राव जे। धाजी ने जो धपुर बसाया।

सं : में चित्रांगद मोरी ने चित्तौड़ गढ़ बनवाया। सं १३१० फागुन बदी १३ की ग्रुहम्मद बादशाह ने महमदा-बाद बसाया।

सं० १०७७ में भोज पँवार के पुत्र वीरनारायण ने सिवाना वसाया।

सं० १५१५ में वीरसिंह जोधावत ने मेड़ता बसाया, सं० १६११ मे राव मालदेवजी ने विजय किया।

सं० १५२५ में कुँवर बीका जीवपुर से ब्राकर जांगलू में वसा।

श्रंत में भारत में भाया था। वह भीनमाल के राजा की चित्रय बतलाता परंतु जैनाचार्य मेरुतुंग श्रीर प्रोफेसर ब्हूलर ने चाव हैं। का गुजेर-वंशी होना अनुमान किया है। चापीएकट या चाव हा एक प्राचीन राजवंश है। कॉर्ड्स हृत रासमाला में उनकी पहली राजधानी हीबू बंदर श्रीर फिर पंचासर में होना लिखा है। सं० ७४२ के लगभग चालुक्य राजा भूवड़ ने चाव है राजा जयशिखरी की युद में पराजित कर मारा। जयशिखरी के पुत्र वनराज ने सीळिकियों का श्रीधकार गुजरात से उठाकर सं० ८०२ में (राय बहातुर पंडित गैरिशंकर हीराचंद श्रीमा सं० ८२१ बतलाते हैं) श्रयहिलपुर पहन बसाया श्रीर वह सं० ८६२ में मरा। रासमाला श्रीर जैनाचार्य मेरुतुंग कृत प्रवंश-चिंतामिंग में दी, हुई चाव हों की वंशावली के नाम, क्रम श्रीर राज-समय में श्रंतर है,।

सं० १६४५ में हमीर ने फलोधी का काट बनवाया। सं० भी राव वीदा ने मेहवा वसाया, पहले मिरड़ में रहते थे।

सं० १६१२ मे श्रक्षवर बादशाह ने श्रागरा वसाया। सं० ८०२ वैशाख सुदी ३ को बनराज चावड़े ने पाटण ( श्रण-हिलपुर ) बसाया।

सं० १५१५ (१२१५ हों) में कैमास दाहिसे ने नागोर वसाया। सं० १५६६ में रावल जाम ने नयानगर वसाया। सं० १४५२ वैशाख सुदी ७ को देवड़े सहस्रमत ने सिरोही वसाई।

## इतीय राजकुलों ने निम्निलिखित स्थानों में राज्य किया

१ कनवजगढ़ राठेार 🚁 ७ दुरंगगढ़ सिगावार १४ मंडीवर पड़िहार पाग्रेचावार २ धार नगर मालव-१५ अणहिलप्रपट्न **⊏ रेा**हिलगढ़ सेालंकी देश पँवार चावडा ३ नाडूलगढ़ चहवाण 🕹 मांडहडगढ़ खैर १६ पाटड़ी भाला १० चित्तोड्गढ़ मोरी १७ करनेचगढ़ वूर ४ भ्राहाङ् नगर गोहिल ११ मांडलगढ़ निक्कंभ १८ कलहटगढ़ कागवा ५ साहिलगढ़ दहिया १२ ग्रासेरगढ़ टांक १६ भूमलियागड़ ६ घोहरगढ़ काबा १३ खेड पाटग गोहिल जेठवा

<sup>.</sup> कन्नोज के राजा (जयचंद्र आदि) राठोड़ नहीं, किंतु गहरवार थे जैसा कि उनके ताम्रपत्रों व शिलालेखों से दात होता है। कन्नोज के राज्य के श्रंतर्गत बदायूँ ठिकाना राठोड़ों का था जहाँ से राठोड़ राजपूताने में आये—ऐसा पाया जाता है।

२० नारंगगढ़ रहवर २६ दिल्लीगढ़ तंवर ३२ लुद्रवे भाटो
२१ ब्राह्मणवाड़े वारड़ २७ कपड़वणज डामी ३३ कच्छरेश सम्मा
२२ जायलचीड़ खीची २८ हथणापुर होरव ३४ सिंघदेश जाम
२३ वंसहीगढ़ खरवड़ २६ मंगरोपगढ़ मक२४ रोहितासगढ़ डींड वाखा ३६ घातदेश सोढा
२५ हिरमलगढ़ हरि- ३० जूनागढ़ यादव ३७ लोहवेगढ़ बूया।
यह ३१ नरवरगढ़ कछवाहा ३८ देरावर दहिया

### गढ़ फतह हुए

सं० ११२७ दिस्त्वी तुरकाणा हुआ, चहवाण रतनसी जेाहर कर काम आया, गृज़नी के बादशाह शहाबुदीन ने दिस्त्वी ती ।

सं० १६२४ मंगसर बदी २—ग्रकषर बादशाह ने चित्तौड़ घेरा, चैत बदी ११ को गढ़ दूटा, राठोड़ जयमल, पत्ता सीसोदिया, मालदे पैवार ग्रीर दूसरे भी बहुत भ्रादमी मारे गये।

सं० १५-६२ श्रावण सुदी ११-वादशाह हुमायूँ चांपानेर श्राया, राव प्रतापसी चहुवाण जाहर कर काम श्राया।

सं० १३६१—बादशाह अलाउदीन की फ़ीज जेसलमेर आई, बारह वर्ष में गढ़ फ़तह हुआ, मूलराज रतनसी काम आये।

सं० १३५२ में बादशाह अलाग्हीन ने दीलताबाद (देविगिरि) फतह किया, यादवराय काम आया।

सं० १३५० में ग्वालियर गढ़ दृदा, बादशाह श्रताबद्दीन ने मान तंवर से गढ़ लिया ।

<sup>(</sup>१) सुळतान शहाबुद्दीन गोरी ने सं० १२४८-४६ वि० में दिखी पृथ्वी-राज चीहान से जी थी, सं० १९२७ में तो दिखी मे तंतर राज करते थे, उनसे सं० १२०८ वि० में बीसखदेव चीहान ने दिखी का राज जिया था।

<sup>(</sup>२) ग्वाळियर का तंवर राजा मानसिंह, कल्यायसिंह का पुत्र, सं०

सं० १३५३ में बादशाह अल्। बहीन ने गुजरात निजय किया, कर्ण गेहलड़ा, नागर ब्राह्मण माधव ने आगे रहकर निजय कराया।

सं० १३५५ मे राखा रत्नसेन (चित्तीड़गढ़) पर वादशाह श्रला-उद्दोन श्राया, भड़ लखमसी १२ बेटों सिहत काम श्राया, गढ़ रक्खा, राणा को बड़ाया (बचाया?) ।

सं॰ १३५८ में राष्यंभार का गढ़ दूटा, राव हमीरदेव चहुवाण काम आया, बादशाह अलाउदोन आप आया।

सं० १३६८ में बादशाह अलाउद्दोन ने जालै।र लिया, चहुवास कान्हड़दे वीरमदे सेानगरा काम आये ै।

सं० १३६४ में बादशाह अलाउदीन ने सिवाने का गढ़ लिया, चहुवाण सांतल सेाम काम आये।

सं० १३६५ में अलाउद्दीन ने अजमेर लिया।

सं० १३... में राव दूदा तिलोकसी ने जीहर किया, वादशाह फ़ीराज़शाह (तुगलक ) की फ़ीज जेसलमेर आई।

१४६२ वि॰ में गद्दो पर बैठा था, इसके वक्त, में दिख़ी के सुलतान बहलोल, सिकंदर श्रीर इवराहीम लोदी ने खालियर पर चढ़ाइयाँ की थीं परन्तु कुछ भी सफलता न हुई। मानसिंह के मरने के पीछे इसके पुत्र विक्रमादित्य पर इवराहीम लोदी ने फिर चढ़ाई कर खालियर फ़तह किया में खालियर के बहले श्रामसाबाद दिया गया श्रीर सं॰ १४८३ में विक्रमादित्य इवराहीमशाह के पद में पानीपत के सुकाम बाबर वादशाह की लड़ाई में मारा गया।

<sup>(</sup>१) चित्तौड़गढ़ सं० १३६० में फ़तह हुआ, महारावत रत्नसिंह युद्ध में काम श्राया।

<sup>(</sup>२) तवारीख़ फ़िरिश्ता के मुनाफ़िक़ राव कान्हड़देव सं॰ १२६१ वि० में मारा गया था।

### मुँह्णोत नैयसी की स्यात

# दिल्ली पाट बैंठनेवाले हिंदू राजाओं की नामावली

| नं० | 3111                                | राजल-काल   |            |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
|     | नास '                               | वर्ष       | मास        |
| ?   | राजा युधिष्टिर, द्वापर में राज किया | <b>§</b> 3 | \$         |
| ą   | " परीचित् ,, "                      | Ęo         |            |
| ą   | " जनमेजय                            | ς¥         | ų          |
| 8   | " अश्वमेध                           | द२         | સા         |
| Ų   | <sup>17</sup> ग्रर्धसोस             | Çο         | . 811      |
| Ę   | ॥ वर्तवेजस                          |            | 8811       |
| U   | <sup>१</sup> ग्रादिसय               | ଓସ         | <b>U</b> . |
| ς   | " चित्रस्य                          | ७२         | 88         |
| ન્ક | " घृतेस्यंद                         | ye         | 28         |
| १०  | " सुविधि                            | €€         | 18         |
| 88  | " सेनवर्ष                           | ξ <b>⊂</b> | ¥          |
| १२  | " रिष                               | ह्य        |            |
| १३  | " सर्                               | <b>48</b>  | 9          |
| 88  | " सिंहबल                            | ६३         |            |
| १५  | " परिपाल                            | ६२         | १०         |
| १६  | <sup>3</sup> कीर्तिंवर्ष            | 140        | 2          |
| १७  | '' सन्न                             | प्रह       | Ç          |
| १५  | " मेढारि                            | ' ४२'      | 4          |
| ξ€  | " बीज .                             | 48         | 8          |
| २०  | <sup>3</sup> , ग्रंबुदेव            | 84         | 80         |

| नं० | नाम                            | 1      | राजल-काल |  |
|-----|--------------------------------|--------|----------|--|
|     |                                | वर्ष   | मास      |  |
| २१  | राजा निगम                      | 왕드     | -5       |  |
| २२  | " जोधरय                        | 84     | ११       |  |
| २३  | " वसुदान                       | 88     | 8        |  |
| २४  | " संडोव                        | प्र    |          |  |
| २५  | " श्रादित्य                    | त्रष्ठ | १०       |  |
| २६  | " हयनय                         | यश     |          |  |
| २७  | '' दंखपाल                      | 84     |          |  |
| २⊏  | ,, नीति                        | थ्र    | १५       |  |
| २€  | " <b>दे</b> सावर नीतिक्कमार के |        |          |  |
| ३०  | ,, सूरसेन                      | ४२     | 5        |  |
| ३१  | " वीरसेन                       | प्रर   | १०       |  |
| ३२  | " श्रनकसिंह                    | ુ જુ   | १०       |  |
| ३३  | " पराछित                       | ३६     | Æ        |  |
| ३४  | " विद्रुथ                      | 88     | २        |  |
| ३५  | " विजय                         | ३२     | Į.       |  |
| ३६  | " घ्रासाबुद्धि                 | २७     | ą        |  |
| ३७  | ण भ्रनेकसाह                    | २२     | 98       |  |
| ३⊏  | " शत्रुंजय                     | ४७     |          |  |
| ३€  | '' सुघन                        | ३०     |          |  |
| 80  | " परमप्रथ                      | 88     | १०       |  |
| ४१  | " जोघरथ                        | २५     | 8        |  |
| ४२  | " वोरवल सेन                    | 28     | v        |  |

# मुँहगोत नैगसी की ज्यात

| <u>.</u> |                                           | राजत्व-काल |     |
|----------|-------------------------------------------|------------|-----|
| र्न०     | नाम                                       | वर्ष       | मास |
| ४३       | <br> राजा बढ़वे, बीरबल की मार के राज लिया | २७         |     |
| 88       | " जैसावर                                  | २७         |     |
| કર્ય     | '' যাসুদ                                  | २७         | २   |
| ક્રદ્    | " अहिपथ                                   | १५         | 8   |
| 80       | " महाबल                                   | ४०         | 8   |
| ४८       | " कीर्तिमंत                               | १७         | 8   |
| ૪ન્દ     | " चित्रसेन                                | २४         | 8   |
| ध्०      | <sup>17</sup> भ्रनंगपाल                   | १७         | १०  |
| प्र      | " अनंतपाल                                 | २⊏         | 88  |
| ५२       | " बलाइक                                   | १-६        | v   |
| द्र      | " कर्लंकी                                 | ४२         | १०  |
| તંક      | " सेरमर्दन                                | 4          | ११  |
| पूर्     | " जीवनजीत                                 | २६         | ક   |
| ५६       | " इरिवंस                                  | १३         | ११  |
| ४७       | <sup>7</sup> बीरघन                        | ३५         | 8   |
| ध्द      | " श्रेासतव                                | २८         | 88  |
| ય્ન્ક    | " हंडघ, ग्रेसित की मार राज लिया           | ४२         | v   |
| ६०       | " रसखंडवीज                                | र्य        | १०  |
| € 8      | <sup>19</sup> सहाजोध                      | ३०         | १०  |
| ६२       | '' वीरनाथ                                 | २⊏         | ď   |
| ६३       | " जीवराज                                  | 8र         | २   |
| €8       | " उदयसेन                                  | રૂહ        |     |

| _नं०       | नाम                               | राजत्व-काल     |     |
|------------|-----------------------------------|----------------|-----|
|            |                                   | वध             | मास |
| ६५         | राजा थ्रानंदचंद                   | ध्र            | १०  |
| ६६         | " जयपाल                           | २६             |     |
| ६७         | " सुकायत जयपाल की मार राज लिया    | १४             |     |
| €=         | " विक्रमादित्य                    | पृष्           |     |
| ६स         | "समुद्रपाल विक्रम की मार राज लिया | २४             |     |
| <b>6</b> 0 | '' चंद्रपाल                       | २६             | ų   |
| ७१         | '' नयपाल                          | २१             | ४   |
| ७२         | <sup>77</sup> देशपाल              | १€             | 8   |
| ७३         | " शंभुपाल                         | 8              | 88  |
| ષ્ઠ        | " तन्त्रपाल                       | २३             | 3   |
| yo         | " गेर्विदपाल                      | २०             | ्र  |
| હદ્        | " ग्रमुतपाल                       | १६             | १०  |
| ୯୯         | '' वृधपास्त                       | २२             | ų   |
| ডদ         | '' महिपाल                         | १३             | -€  |
| હ્ય        | " हरिपाल                          | १३             | ન્દ |
| 50         | " भीमपाल                          | 88             | १०  |
| ⊏₹         | " मदनपाल                          | १७             | ६   |
| <b>⊏</b> २ | " वीर्यपाल                        | १ <del>८</del> | ३   |
| ۲₹         | " विक्रमपाल                       | १स             | 88  |
| 28         | " मलूकचंद विक्रम को मार राज लिया  | २              |     |
| ₽.ď        | " विक्रमचंद                       | १२             | v   |
| <b>⊏</b> € | " कामकाचंद                        | १              |     |

|             |                                             | 4                                     |   |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---|
|             | मुँहगोत नैगसी की ख्यात                      | राजल-काल                              |   |
| श्रदंद      | नाम                                         | वर्षे सास                             |   |
| '-'         |                                             | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |   |
| ८७ राजा र   | <sub>प्रि</sub> चंद<br>पुद्रवंद             | \ 88 \ X                              |   |
| 57 8        | क्रिया गाँ <sup>च द</sup>                   | १६ २                                  |   |
| 275         | भीमचंद                                      | रह <b>र</b><br>२१ ७                   |   |
| ક્ર ∖ "     | होदिचंद<br>गोविंदवंद                        | \ 8 \ u                               |   |
| કર<br>-દરે  | , राणी पद्मावती<br>,, हरभीम, पद्मावतीको मार | राजिलिया ४० २                         |   |
| ક્ષ્ક       | ,, हरभीम, पद्मापपा<br>,, गोविंद             |                                       |   |
| स्प्र       | ग गापीचंद                                   | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |   |
| ક્ક<br>•ક્ક | " किशनचंद                                   | से ज्ञाया;                            |   |
| £5          | किशनचंद की मार                              | (121 Im.) 85                          |   |
| ક્ક         | ॥ धनपालसन                                   | १५ १०                                 |   |
| १००         | ः जेशवसन                                    | 88 8                                  |   |
| १०          | " साधवसीन                                   | २० ५०                                 |   |
| १०<br>१८    | ं। मलसन                                     | 8 2                                   |   |
| १           | ०४ 🛮 " क्रीर्विसेन                          | १२ ११                                 |   |
|             | ं जिसेन                                     |                                       | _ |
|             | १०६ ॥ दससेन                                 | •                                     |   |
|             |                                             |                                       |   |

| नं०   | नाम                            | राजत्व-काल |       |
|-------|--------------------------------|------------|-------|
|       |                                | वर्ष       | मास   |
| १०८   | राजा नारायणसेन                 | २          | २     |
| १०-६  | <b>ग</b> दामोदरस्रेन           | २१         | યૂ    |
| 2860  | "माधासेन,दामोदरको मार राज लिया | १२         | २     |
| 888   | " जीनामाधा                     | 88         | પૂ    |
| ११२   | " माधवसाधो                     | સ          |       |
| ११३   | " सुवचंद                       | १०         | १०    |
| ११४   | " शंकरमाधो                     | ą          | યૂ    |
| ११५   | " देसावलमाघो                   | ą          | પૂ    |
| ११६   | " दससंक्रमाधो                  | २          | v     |
| ११७   | " हरिसिंह, इससंक्रमाधी की मार  |            |       |
|       | राज तिया                       | १७         | २     |
| ११८   | " रिग्रसिंह                    | 88         |       |
| ११€   | ,, राजसिंह                     | સ          | १०    |
| १२०   | ,, वीरसिइ                      | 84         |       |
| १२१   | ,, नरसिन्ह                     | ८१⊏        |       |
| १२२   | ,, कलोलसिह                     | 5          | ષ્ટ્ર |
| १२३   | ,, पीथोराव                     | १०         | २     |
| १२४   | ,, श्रमयपाल                    | १४         | પ્    |
| १२५   | ,, दुर्जनमत्त                  | १५         | ક     |
| १२६   | <b>ं</b> ,, चदयम्              | १३         | 9     |
| १२७   | ,, विजयम्ल                     | ३६         | ৩     |
| ′ १२८ | ,, सुरताय सांगा                | ३२         | २     |

# गुँह्योत नैयानी की ख्याव

## दिल्ली पाट बैठनेवाले मुसलमान बादशाहों की नामावली

| नै०    | ı                            | राजल-काल : |                                         |
|--------|------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| च०     | नाम                          | वर्ष       | मास /                                   |
| ę      | कुतुबुद्दोन                  | 8          | \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ |
| ٠<br>٦ | <b>प्रता</b> षद्दीन          | 8          |                                         |
| 3      | शमसुदोन                      | १६         | 1                                       |
| y      | रक्तुदीन                     | 3          | 80,,                                    |
| ų      | शाहज़ादी ब्राखी जोरू (रजिया) | 8          | 11                                      |
| Ę      | रुक्तुद्दीन                  | *          | į ,                                     |
| v      | मैाजुद्दोन                   | २          | 8,                                      |
| 5      | <b>अलाउदोन</b>               | 8          | 8                                       |
| £      | नासिरुद्दोन                  | १स         | 3                                       |
| ę o    | ग्यासुद्दोन बलबन             | २१         | ų                                       |
| ११     | जुदाद ( केंजुबाद )           | 1 3        | 80                                      |
| १२     | जलालुद्दीन                   | v          | :                                       |
| १३     | <b>प्र</b> ता <b>उदो</b> न   | २०         | 8.                                      |
| 88     | कुतबुद्दीन मुबारक            | ३          |                                         |
| १५     | खुसरू                        |            | £ '                                     |
| १६     | ग्यासुद्दीन तुग्लक्शाह       |            |                                         |
| 8:5    | महसुद्दोन आदिल               | २७         |                                         |
| १⊏     | फ़ीरेब्ब्याइ                 | ٠,         | G /                                     |
| १स     | तुगृलकृशाह विवाचकाँ का 👸     | ٠,         | ६, दिन१                                 |

| नं०           | नाम                                     | राजल-काल |                           |
|---------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------|
| न्त <b>्र</b> |                                         | . वर्ष   | मास                       |
| २०            | ग्रवृवकर                                | 8        | ६                         |
| २१            | मुहम्मद्शाह                             | १-६      | É                         |
| २२            | <b>ग्रता</b> ज्हीन                      | १        | 8                         |
| २३            | <b>ब्विजर</b> ख़ाँ                      | •••      | २                         |
| २४            | मुबारकशाह                               | १३       | ० दिन २६                  |
| २५            | <b>गुहम्मद</b> शाह                      | १०       | 8                         |
| २६            | <b>प्रला</b> उदीन                       | v        | 3                         |
| २७            | वहले।ल                                  | ३⊏       | Ä                         |
| २⊏            | सिकंदर लोदी                             | २⊏       | Ų                         |
| २-इ           | वहराम लोदी                              | vs       | २                         |
| ३०            | वाबर, ३८ वर्ष फिर वर्ष २६ वलायत         |          |                           |
|               | में, ३ वर्ष हिंदुस्तान का वादशाह रहा।   |          |                           |
|               | कुल वर्ष ७०।                            | 3        |                           |
| ३१            | हुमायूँ क्षा पठानी ने दिल्ली से निकाला। | =        | પ્                        |
| ३२            | शेरशाइ ने वादशाहत लो, हुमायूँ वला-      |          |                           |
|               | यत गया।                                 | ų        | -                         |
| ३३            | शेरशाइ                                  | Ų        | 5                         |
| ३४            | सलीमशाह                                 | Æ        |                           |
| ३५            | मुहम्मद श्रद्ली                         | २        | २                         |
| <u>३</u> ६    | हुमायूँ वादशाह                          |          | Ę                         |
| ३७            | जलालुहीन अकबर                           | त्रृ     | ३ नात                     |
| <b>३</b> ८    | न्रहोन बहांगीर                          | २२       | १३ दिन<br>६ नास<br>२५ दिन |

| नं०             | नाम ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | राजत्व-काल |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वर्ष       | मास      |
| ₹ <del>\$</del> | शाहनार (ग्रहरवार) शाहनहाँ ने ३२ वर्ष बादशाहन की। उसके जीतेजी धीरंग दखन से आवा, दारा शिकोह के साथ आवस बदी ६ की राजसखेड़े में समुगढ़ की पास लड़ाई हुई। दारा को भगाकर शाहजहां की आगरे के किले में नज़र ज़ैद किया और दिखी जाकर धीरंग सं० १७१५ आवस सुदी १३ शुक्रवार ता० १ ज़िलक़ाद स० १०६८ हि० की देापहर दिन पर बड़ी एक गये महलों में त्वल्व पर वैठा। धीरंगशाह आलमगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । | ı          | २,दिनर्ध |

<sup>(</sup>१) इन वंशाविवयों में मुसलमान बादशाहाँ के कुछ वास या समय तो ठीक हैं परंतु हिंदू राजाओं की नामावली और समय निरा क्योलकल्पित है। इन राजाओं का कुछ समय जोड़ने से ३६११ वर्ष बाते हैं।

### दक्षिण का मलिक अंबर

दैं। लताबाद के उमरा बादशाह जहाँगीर से जा मिले। पहले ते। उदयराम ब्राह्मण की पंचहज़ारी मिला श्रीर पीछे जादूराय श्रीर याकूत ख़ॉ आयो। मलिक अंबर ने कहा कि मेरा बेटा फ़तहशाह दीलताबाद खोवेगा। अतः मैं इसकी मारूँगा। निज़ामशाह ने कहा कि यह सेरा मामूँ है, इसे मारा मत। मलिक ग्रंबर बोला कि तेरा मामूँ परंतु मेरा तो लडका है, अंत मे मारा नहीं, क़ैद कर लिया और निज़ामशाइ को कहा कि इसे दीवान कभी मत वनाना, साधारण सिपाही के तुल्य राटी देना। मलिक अंबर के मरने पीछे निज़ामशाह ने फतहशाह को दीवान बनाया। समय पाकर उसने मोतीमहत्त में निज़ामशाह को मारा श्रीर उसके छोटे बेटे को तज्त पर विठाया; मकरवज़ाँ, सरफ़राज़ज़ा, हवसज़ाँ श्रीर दिलावरज़ाँ श्रादि उमरा जो कैंद थे उन्हें छुड़ा दिया; साहजी की जुछ ती मिलाया श्रीर जुछ नमाया, वह भी एक बार मिलकर फिर श्रपने ठिकाने मे जा वैठा। शाह ने फिर चढ़ाई की। मोहबतलाँ ने चत्रतीर्थ की तरफ़ मोरवा लगाया श्रीर १५ दिन में उसे फ़तह कर लिया, भीतर का गढ़ छठे महीने लिया। उमरा सब वीजापुर गये, शाहजहाँ भी वहीं पहुँचा। श्रलीवदींख़ाँ की भेजकर दै। जतावाद के गढ़ों मे से शाहजहाँ की १२ गढ़ दिये गये।

ख़ान दै। रान का नाम पहले सबर था, शाहजहाँ बादशाह के आपरकाल में निकल गया था। मिलक अंबर किसी हिंदुस्तानी को गढ़ में घुसने नहीं देता था। ख़ान दै। रान (वहाँ पहुँचा,) एक तुर्कानी से जा मिला और उसे कहा कि तू सुभे मिलक अंबर के हाथ वेच दे। तुरकानी ने वैसा ही किया, तब वह गढ़ में पहुँचा। वहाँ का सब येद लिया और जब शाहजहाँ तब्न पर वैठा तब उससे

न्धा मिला धीर सब हक़ोक़त धर्ज़ की। याकूतज़ाँ धीर मुहबतज़ाँ के साथ मुहिम में गया, उन्होंने जाना कि यह ज़बर पहुँचाता है। जब याकूतज़ाँ ने देखा कि गढ़ दूटने की है तो बाहर निकल गया। पॉच-छ: दिन पीछे दे।पहर को नगाड़ा बजाकर चढ़ा। राव दूदा (चंद्रावत) के साथ लड़ाई हुई, दूदा धीर याकूतज़ाँ दे।नों खेत रहे। ज्य वक्त पॉच-छ: घड़ी दिन शेष रह गया था। खेळूजी मालूजी धाये तब यहीं याकूतज़ाँ भी धाया।

ख़ानेख़ाना के पीछे शेख़ फ़रीद अकवर बादशाह का दीवान हुआ। प्रयाग से जहाँगीर की बुलाकर बादशाह बनाया तब २ घड़ी के लिए दीवान रहा, फिर २ वर्ष पीछे ख़ानेख़ाना का पद पाया। टीडरमल मरते समय कह गया था सी दफ़तर हूँढ़वाया।

खेलूजी मालूजी कनड़ के पदाड़ में रहनेवाले कोलियों के चाकर थे। मिलक अंबर ने उनको कहा कि इन कोलियों को मारी ते। यह सब ज़मीन तुमको दे दूँ। उन्होंने कोलियों को मारकर मूमि ली। पीछे याकूतलाँ के साथ ये भी आ मिले।

## शब्दानुक्रमण्कि

(有)

### वैयक्तिक

### ( प० = पहला भाग, दू० = दूसरा भाग )

प्र श्रंगराज—दू० २. श्रंतरिष--- दू० ४६. श्रंधनेत्र—प॰ ८४ श्रंबपसाव रावल-प॰ १४, ८४. श्रंबर हवशी—हू० ४२२. श्रंवराय--- ५० १६६. श्रंवराव--प० १२३. श्रंबरीय--प० मदे तू० र. . श्रंबसिंह-- दृ० १३. श्रंवादित्य-प० १४, श्रंबादेवी--ए० १०. श्रंबाप्रसाद्—५० १७, १८. श्रंबाप्रसाद राजा, गुहिल्ल—पं• 388. श्रंविका भवानी-प॰ १०४. , श्रंबुदेव---दू० ४८४. श्रंबीपसाव-दे०-"श्रंबाप्रसाद"। श्रंशुमान-दू० २, ४८. श्रकवर-प० १६, ३४, ४०, ४६, ४८, ६२, ६८, ६३, ७०, १००,

१३, १४, १६, १७, १८, २३, २६, २७, ३४, ४०, १४४, १६६, २०४, २०८, २११, २४०, २४१, २४४, २४०, ३४१, ३४२, ४४६, ४८१, ष्ट्रदर, ४६०, ४६१. श्रकवरनामा—द् ० ३४२. अका—दू० ३६४, ३६७. थकृतासु—दू० १. श्रक्खा—प० १८०, २३१, २४२, २४४. टू० ३२१, ३४०, श्रवेराज-प० ६४, ११४, १३६, १११, १६४, १७०, १७६, २४४, २१०, २१२. हू० १, १८, २०, ८१, ४४, १६२, १६४, ३६४, ३६८,३७१, ३७२, ३७४, ३८२, ३६०, ३६४, ३६६, ४००,४२०, ४२४, ४२८,४३१, ४३३, ४३४, ४१७, ४७४.

990, 999, 99<del>2</del>, 946, 955

२१४, २१४, २१म. दू० ४, १०,

श्रलेराज खरहथवाला-दृ० ४४.

-पहला, राव जगमल का-प॰ 123, 128.

—दूसरा, राजसिंह का—प∘ 122.

—भादावत-ए० १६२, १६४.

—रणधीरात—प० ४६, १६४.

-रायपालोत-द्० ६८३.

—राव —प० १३७, १३१, १४१, 184, 180,

—रावल —दू० ४४६.

—सुजन का-ए० २४३.

---सोनिवा--प० ४६, ६१, ६२. ह्० १४४, १४८, १६६.

ब्रावैसिंह--द् २४, ३४१, ३४२, ४३७, ४४२, ४४४.

ध्रगर—प० ६१, ६४.

धगरसिंह—दू० १७, ३२.

अस्निपाल-प० १६६.

श्रप्तिवंश-प॰ १६म.

श्रमिवंशी--प॰ २२८.

श्रप्तिवर्षी-प॰ ८४. दू॰ २, ४८.

श्रद्धिशर्मा--प० १३.

श्रवल-प० ८४. द्० ३२७,

श्रचतदास—प०३४,६**४,**६६,७३,

१४६, १६८, १६६, १७३, १७६. तू० १०, १६, ३१, ३३, १३३, अवय ( वदा )—दू० ३४०. ३३८, ३६३, ३६६, ३६८,

१७२, १८१, १८१, १६०,

**380,884.** 

अचळदास खीची-प॰ १०२. दू० 198.

—माटी—दृ० ३४०, ३४६, ३६७, 808.

—राव—दू० ३७६.

-शक्तावत-प० ६७.

—सुरतायोत—दृ० ३४७, ३३७, 850.

**अचलसिंह—द्० १७.** 

श्रचता-प॰ ३४, १८०, २४०. दू॰ ३२, ३४३, ३८१, ३८१, ४०६, ४१३, ४१६, ४१७, ४६२.

—रायमलोत—प० १००.

--राव--प० १००.

—शिवदाणीत—द्० ४१४.

—शेखावत—द्**० ४**३० श्रचलेश्वर सहादेव--प० २४, १०४,

920.

श्रत-प० दरे. दू० २, ४, ४८, १६४. अजबदेवी भटियाणी—दू० २००.

अजवसिंह—प० ३६, ६७, २३४. द्व २१, २२, २३, २४, ३२,

इक्ष, इस, इद, क्षर, २००,

३३८, ४१२.

श्रजबेटिया--दू० ४७. श्रजमळ—द्∙ ६०.

म्राजयचंद--दू० ४६.

श्रजयदेव या श्रजयराज-प० १६६. अन्यदेवी--प० १८४, २३८.

श्रजयपाल-प० २०१, २१२, २१६, श्रहकमब-दे०-"श्ररहकमब"। २२१, २२२, २३४. दू० ४७६. अदुराज-दू० ४७६. —चक्कवै—दू० ४. —या जयराज—प० १६८. ञ्रजय बीध—दू० ४. श्रजयमूपाल राणा-प० २३१. श्रजयमावा-प० १६६, श्रजयराज (जयदेव या श्रवहरण)-प० 33€.

श्रजयराव--प० १८१. अजय वर्म-- प० २४६. श्रजयसिंह महाराणा-प॰ २१, २२, २३, ४६, १४७. टू० १६, १६.

श्रजराज-प० २३०. श्रजवारा---द् ० ४७. श्रजादित्य--प० १४. ष्रजादे राणी--दे०-- "प्रजयदेवी" । **घजीज कोका—दू० २४४.** श्रनीत मालदेवात-द् १६६. —सामन्तसिंहोत—प० १६०, १६२, १६३. धजीतसिंह--दू० ४०. —महाराजा—दू० १६७. श्रजा-प० २४, ४३, १७४, १७६. दू० ६०, १६६, २४२, २४४, ३२२, ३२४, ३६४, ४७१,४७२. —किशनावत—हु० ३८१. —जेसा—दू० २२८ श्रज्जू, श्रासा का-दृ० २८२.

श्रदेरग--द् ० ३४२.

**अड्**वाल--प० २४६. तू० १६४. े श्रद्ध-प० २४. श्रद्धश्रोत--प॰ २४. द्यर्णगपाल-दू० ४४. श्रगांदसिंह-दू॰ ३२. श्रयाखसी राणा-प० २३६, २४४. श्रण्वा भाटी-दू० २६०. श्रगदा राव-५० २१६. अग्रहिल-प० १०४, १०४, १२३, १७१, १७२, १८४, टू० ४४४, 800.

—ग्वाल—दू० ४७६. श्रतरंग दे पँवार-दू० २००. श्चतरथ—दू० २. अतिथि -- ५० द३. दू० ४८. श्रतिभाग या त्रजकुमारी, राणी-द् 209.

श्रतिरिष—दू० २. श्रन्नि—दू० २५६. **भ्रदे**।तसिंह राजावत—हू० २०६. श्रनंगपाल तॅवर, राजा--प० २३०.

द् । इन्ह. अनंगराव-प० १०४, १०४. श्रनंतपाल-प० ३, ४८६. यनंदपाल--द् ० ४४६, ४४७. श्रनंद्राज--प० ८४, श्रनकसिंह राजा—दू० ४८५. श्चनराय-दू० ४८.

धानतसिंह—**प०** २१• श्रनादि-दू० ३. श्रनामि-प० दरे. श्रनारकली--दू० २००. **छनिंद--दू**० ३६४. श्रनिरुद्ध-प० १६६. दू० २४६. —गौड़, राजा—दू० ७. अनु—ंह्० ४४८. ध्रतूप--प० ८. धनूपराम-- तू० २१. अनूपसिंह-प० ७६, २००, २१६, ३११. तू० १४, २०, ३१, १६५, 200, 209. अनेक साह, राजा-हू० ४८४. स्रनेरराय-प० ८३. धनैना—दू० १, ४८. द्यनेापसिंह-प॰ १. दू॰ २२, ४४%. —महाराजा, बीकानेर—दू० ४७. श्चपरडोडिया-- दू० २४०. ध्यपराजित-प० १७, २१६. श्रद्यादेवी राखी-प० २३१. स्रवड़ा—हू० २४७. श्रब्दुरंशीद सुवतान मसकद गज-नवी---दू० २४६. प्रब्दुक्तार्खी—ए० ७०, ७१. **ट्**० 804. —खानदीरान—दू० २१४. भ्रब्बुक फजक-प० १६, २१७. द्०

२१०, २११, २१४, ३४१, ४६१.

द्यसंगर्सन-प॰ दर्धः

श्रमयकर्ग-द्० १७. श्रमयकुँवर देशवरी—दू० २०१. स्रमयचंद—दू० ४६. श्रमयदेव सङ्घारि-प० १६६. श्रभयपाल, राजा—दू० ४८६. श्चमयराम-दू० १म, २०,२१, ३७, 848. अभयसिंह राणा—प०२१, २२, १४१, १८०, २४०, २४४, २४४. तू० इ४२, ४४७. स्रभा, राणा–दे॰ "स्रभयसिंह राणा<sup>"</sup>। —राजसी रागा का पुत्र-प० १४६ —श्रेखावत—दू० ३२, ४२. —सीखळा—द्० ४१७. अभीहड़-ए० २४६. श्रसोहरिया भाटी—दू॰ २६०. ध्यसर—दू० २११. —गाङ्गय—पः २००. श्रमरजी---द् ० २४६. श्रमस्तेज—दू० ४. धमरभाख—द्० ६८. श्रमरसिंह—प० १६, ६६, १४१, २१६. दू० १२, ६२, ६४, १६७, १६८, २००, २३७, १२६, ६४०, इर्१, ४०१, ४१८, ४२४, ४३७, 881, 887, 881, 887, 888, 840. —कुँबर राठीड्∸प॰ १३४, १६४, १७६, १८०, ६६६. -महाराखा--प० ६, -१६, २१,

२४, ३६, ४७, ६२, ६४, ६३, ७०, ७२, ७३, ७७, ३४, ३६, १३४. ट्० ४४७, ४७४. असरसिंह—राजावत—द्० २००. —राव—द्० १३७, ३६४, ४००, ४०१, ४०३, ४०४, ४१८, ४२३,

—रावलं—दू० ३३८, ३४१, ४४१. —हरिसिंहोत, राव—प० १००. असरसी—प० २३७.

द्यसरा—प॰ ६४, १६७, १४४, १४७, १४८, १४६, १४०, १६६, १७६, २४८, २४६, २४७. दू॰ २३ १६६,३३०,३३१,३३४, ३६८, ३६६,४०२,४०३,४१०,४१२, ४२०,४३१.

— श्रहीर— दू० ३२.
— खंगारोत— दू० २४.
— चन्द्रावत देवड़ा प०—११७.
— देवा का— दू० २८२.
— भाखर का— दू० ३२३.
ध्रमानतंखाँ— प० ६८.
ध्रमीतासु— दू० २.
ध्रमीखाँ— दे०— "श्रमीरखाँ"।
ध्रमीखाँ न गोरी— दू० २४१.
ध्रमीखाँ — दू० २४४.
ध्रमीरखाँ — दू० २४०, २४३.
ध्रमीरखाँ — दू० २४०, २४३.
ध्रमीरखाँ — दू० ३१८.

श्रमीशाह सुवतान—प० २२.
श्रमेरिकन श्रोरिपेंटल सोसाइटी का
जनैल—दू० ४४.
श्रमोत्तक—दू० २४म.
श्रमोत्तकदेवी—दू० १६६.
श्रमर्षण—दू० २, ४६.
श्रम्तपात, राजा—दू० ४म७.

भ्रस्ड्कमल—प० २७, ६७, १०७, ११७, १४४, १६६, २४१. दू० ६०, ६६, १०१, १०२, १०७,

—कांधलोत—द् ० २०३.

—चूँडावत—प॰ ६२, ६६, १०७, ११७.

—राठौड़—दू० ११.

भ्ररहड़ रावञ्चप० ८४. भ्ररिमद्न-प० ८२. भ्ररिसंह-प० १७, ७६, ११३, १६४.

—राया—प॰ १८, १६, २२, १०६, १०७. हू० १०६.

-राव-प० १६६.

—रावल—प० ८४.

श्ररुणादत्त—प॰ ११. श्ररुणोराज राजा, चैाहान—प॰ १११, २१६, २२१.

अरुसक—दू० ४८. श्ररोड् भक्तर—दू० २६२. श्रर्के—दू० ४८. । ११६, १४८, १४६, १६७, अलयास हाजी—दू० ३१६. १७८, २०१, २१६, २४८. द्यु वर् १६२, १६४, २००, २६१, २७६, ३२४, ३३१. ३४१, ६४२, ३६३, ३६६, ३७६, ३८२, ४०२, ४१६, 848, 840. --- जहह--- ह्० ४०१. -- तरसिंहोत-प० १४०. —्रासा—ग० १६०. —रायमकोत-तु० १६१. —हाड़ा—प० ११. मर्जुनदेव-प० २१४. दू० २१२,२१६. मर्जनपाल-द्० ४४६. म्रार्श्वनपात्र वा सहनपात्र—ह्० २१०, 292. सर्जुनवर्म-दू० २४६. श्चर्जुनसिंह-प० ७३, ४४४, ४४४. श्रद्धीनात भाटी-दृ० २६८. भ्रग्रीराज ( श्रानखदेव या श्रप्ति-पाल )--प० १६६. द्यधिवंब-इ० २६०. श्रवंसीम राजा-दृ० ४८४. अलह्या--तू० २१६. श्रवावी-द्० २७, ४१. श्रतगर्वा—प० १६१. दू० २४६. श्रलघरी-द् १, ६. श्रलफार्वी-प० १६०. भलबेल्नी-दू० ४४६, ४४०.

मर्जुन--प० ६०, ६४, ६७, ११४, मलमर्खा--प० १६७. त्रबारहीन खिळजी—प॰ १८, २१, ४६, १०४, १०६, १४३, १४४, 145, 140, 141, 148, १७३, १६७, २००, २१२, २१३, २१४, २४४, २४६, दू० इ, इइ, १६०, ३४६, ३१६, ३१७, ४१०, ४१६, ४६०, ४७३, ४८०, ४८२, ४८३, 880, 889. श्रवायदी—दे॰ "श्रठारद्दीन खिवानी "। श्रतीसाँ—रू० १३२, ३४६. श्रालीवर्दीखाँ-तू० ४६६. अलू रावस-प० ८४. ब्रत्नेदिया--दू० २१४. ब्रद्धोषरा—दे०—"श्र**लघरा"**। शह्यद-प० १७, १८. श्रल्ह्य या श्रजयशाज—प॰ १६६. अवतार दे राखा-प॰ २४७, २४८, 288. श्रवता रायमतोत—रू० १६२<sub>७</sub> श्राप्तमेध—द्व ४८४. श्रष्वराज या श्रासराज-ए० १०४, 118, 120, 142. श्रसकरी कामरी—हू० १७. श्रसमंब—दू॰ <sup>२, ४.</sup> श्रसमंजस—दू॰ ४८. श्रसक—दू० २. ब्रह्दी-प० १६१.

श्रादा—ब्रह्मा—द्० २४३.

अहमद-प० २१४. दू० १६३. महमदर्खी---प० २१३. श्रहमद्शाह गुजराती—प० २६. दू० १११, २४२. -दूसरा-प० २१४, २१४. श्रहिजन-दू० ३२१० श्रहिनधु--प॰ द३. छहिनाग—दू० २. श्रहिपय राजा—द्० ४८६. श्रहिराव-दू० ४७. ब्रहीन---वृ० ४८. श्रहेड़ी--तू० १८०,

#### X

श्रीवा---त्० ४१२.

8६२.

श्राजम हुमार्यू--द्० ४७६.

ष्ट्राईदान--दू० ३४०, ३८३, ४३३, ४५३, ४५७. श्राईदास-दू० ३०८. ष्ट्राईन धकवरी---प० १६. द्० २०८. ष्ट्राका—ह्० ३६०. श्राखद्दी या प्रतिज्ञा-प० १७४. आख राव-प॰ १६६. व्याचानग्--दू० १८२, १८३, १८४, १८४. म्पाछो जोरू (रिज्या शाहजादी) — £0 880° प्तानमर्वा चू० २४१, २४२, २४०,

आया---दू० २३०. श्रादि जुगादि—प० २३१. **ब्रादिस, राजा—दू० ४८४.** ब्रादिनाथ याऋषभदेव—प० ३, ४४. द्यादि नारायग-प० २०१, २१६. ₹09, 8७. आदि वराह--प० २३१. त्रादि श्रीनारायण-प॰ =**३.** श्रादिसय राजा--त्० ४८४. श्रानंद-प॰ २४६, ३६१. —जैसावत—द्० ४१४, —राय—हू**०** २. —राव—दू० ३=६, ३३६. श्रानंद कुँवरी--प० ४४. श्रानंदचंद राजा—दू० ४८७. श्रानंदसिंह--तृ० १६, २१, ३४, २००, ३४०, ४४३, ४४४, ४४४. ञ्चानत्त--प० म, १म६, १म७, २३६. दू० १. ञानलदेव--प० १६६. श्वाना-प० १८६, १८७, १८८ दू० १६८, १७४. —बाघैला—दू०१६८, १७० १७३, १७४, १७४, १७६. आनाक-ए० २१६. श्रापमत् --- प० ११८, २४६. आमंत्र—दु० ३, आमर---द् ० २४७. म्राहा दुरसा-प० ७०, १३३, १४१. आरंभराम-प० १४४, १६१.

स्रारण्यराज—रे११.
सार्थ्य-सिद्धांत—दू० ४७६.
स्रालण—प० १८६.
स्रालण—प० १८६.
स्रालणासी रा.—दू० २१२.
स्रालमगीर—दे०—''श्रीरंगजंब''।
सालू या स्रह्णट राव—प० ११, १६.
सारहण—प० १०१, १२०, १२६, १४७, १४२, १७१, १७२, १७३, १८६, १४१.
—देवड़ा—प० १६४.
—साइबेचा—प० २१७.

ब्राल्हवासी—प॰ २४३, २४६. दू० ७, १०१, ४४३, ४४४.

श्रारहा—प॰ २००. दू० द्रश्, ८७, ८८.

' श्रावसिंह—दू० ३१.

ष्ट्राशकरम् कष्ट्रवाहा-दू० २०८.

---रावत--प० १०४.

—्रावल-प० ८४, ६०.

खाशादित्य-प० ११.

आशापुरी—दे॰—''आशापूर्णा देवी''। आशापूर्णा देवी (आशापुरी)—प॰ ११२, १६६. दु॰ ११४, १८६,

२२१, २२२.

श्रासकर्थे—प० ६३, ८१, १४१, १४६, २६०. तू० ६, ११, १२, १३, २३, ६६, १२६, १३२, १६६, २४८, २६८, ६०३, ३१४, ३३७,३६६, ३८०, ४२०, ४२१, ४३८, ४६३.

थासकरण-जसहबोत-दू० २८८.

—भीमावत—दृ० १६७.

---राव---दू० ३१४.

—शव, प्राह्मिया—३६२, ३७६, ४३६.

—सत्तावत—१३१, १३२. ज्ञासकुमारी—दू० १४, १६. ज्ञासवान—दू० ४६, ४६, ४७, ४८, ६४, १६४.

**थ्रासफर्ला—दू० ७**.

ज्ञासराव—प० ∙ १०४, १२३, १७१, १७३, १८३, १८४, २४७. दू० ८७, २८२, ३१४, ४३८.

—रगमलोत—दृ॰ १६६.

—रतन बारहट-दू ० ३००, ३१४.

श्रासराच—दे॰—"ग्ररवराच" । श्रासक—प॰ १४२, १६०, २४४,

श्रासा—प० १७३, १७४,१७८, २३८,

२४८, २४०, २४८, दू० ६३६, ३८२, ३८६, ३६०, ३६६, ४०८, ४०६, ४१०, ४११, ४१६, ४२१, ४२४, ४३१, ४३३, ४७३.

—तेजसी का—दू० २८२.

—निंबावत—प० १६८.

त्रासापुरी—दे०—"बाशापूर्णादेवी"। त्रासाद्वद्धि—दू० ४८१. श्रासायच—प० ७७. श्रासारण्य—प० ६४, ६१. श्रासाराव--प० २४४. श्रासाल भील-प॰ २१३. श्राहबु-प० १६०. श्राहाहा--प० १३, ७७. श्राहुटमा या श्राहोक-नरेश-प० १३. इस्माइल खाँ बलोच-दू० ३४७.

इ इंडियन् ऐंटीक्वेरी-प॰ ७, ४४. ईंदा-प॰ १३३, २२१, २३०. दू० द् ० ४४. इंदर केसर--द् १६६. इंदा--- द्० १०२. इंदी लाखी--इ० ८७, इंद-प० २०६, २३१, २३२. तू० २८, ४८. इंद्रकुमारी या कस्तूर देवी-द् 200. इंद्रचंद--- ह्० ३३. इंद्रजीत--दू० २०. इंद्रपाल--दू० ३. इंद्रभाग -- प० ३४. तू० २८, ३८, 840. -केसरीसिंहोत-इ० ३१३. --राव---द् ० ३६. इंद्रवीर--प , १६०. इंद्रसिंह-प० ६३, २१६. दू० २३, १६८, ४३७, ४४२, ४४४. --राणावत-द् ०२०१. इंद्रस्रवा—टू० १. इंद्रावती--दू० १२. इक्का-पायक-प० १६० इक्ष्वाकु--प० दर दू० १, ४द.

इवराहीम "छोदी-प॰ ४१, ४७६, इवरा सम्मा, राव--द् ० २४६. इबार-दू० २.

२४३. ई'दी-दू० १४०. ई'दे पिंडहार-प० १७१, २६०. टू० ७०, दद, द१, ६०. ईशसि'ह—दे०—''ईश्वरीसि ह''। ईप्वर या ईसा—दू ० २७=, २७६. ईष्वरीसिंह-दू० ३, ३२, ४४, ४६, ३४१, ४३७, ३४६. ईसर—प० १११, १७०, १७६, २४६, २४७. हू० ३२०. ---बारहट--प० १३३, तू० २२७, 283, 840. --वीरमदेवोत, मेडतिया--प०४६. ईसरदास---प० ३४, १४४, १४०, २१६,२४४, २४४, २४८, २४६ क् ३३, ४२, ४३, १६४, ३३७, ३३८, ३४७, ३६३, ३६४,३६६, ३७१, ३७२, ३७६, ३८३,३६५, ४०२, ४१२, ४१३, ४१४,४२०, ४२२, ४२४, ४२६, ४३३. ---श्रखैराज का---प० २४३. —कल्यागदासीत—दू० ३१२. —कुंपावत—ंदू० २१.

ईसरदास, रागा—प० २४८, २४३, —राथमछोत—दू० ४१७. ईस था वसे—दू० ४. ईसा (ईश्वर)—दू० २७८, २७६. ईहड़दे, बदा की की—प० २२४. ईहड़देव सोळंकी—प० २२४, २२६,

उ रगमण सीह, सिखरावत—दू॰ ८७, हेरामसी पडिहार-प० २४२. —्राणा—प० २२३, २२६, २४६. ₹0 €0. उगरा-प० १४८, १४०, १७६. दू० ३६६, ४०३. स्प्रसिंह--दू० १६. रप्रसेन-प॰ दह, ६०, ६१, १८०, २६०. हू० ४, १६, २०, २४, २६, ३१, ३३, ३८. —नरसि<sup>\*</sup>हदासेात—दू० ३४. —षीसवाड़े का—ए० १७०. —रावल-प० १२. रख्रंगादेवी ईदी—दूर्े ६४, १६४. रखरंग मोकळ-दू० ४३८. वयाराव-दू० ४३८. रत्तम---प० १८, ८४.

--ऋषि--प० २४४.

रत्तमसिंह—दू० ४४१.

२४४. दूर २७४.

सरपल्राज या चपेन्द्र-प॰ २३३,

उदयका--प० मध् बद्यकर्ण-ए० ४०, ४१, २३१, २४२. दू० ३, ७, ८, १२, २७. ३०, ३२, ३७, ४०, ४६, ३३६. —रायमछोत शेखावत—दू॰ १४६. उदयकुंबर चहुवाण-द् ११६. वदयजीवसिंह राजा-द् २१३. बद्यबंघ--- प० २३२. उद्यमागा-प० १३८, १४४. ह्० २८, ३०, ३८, ४२, ३३८, १४६, **380, 848, 844.** उद्यमल, राजा-द्० ४८६. उदयराम—द्∘ २१, १६८, ४६३. **चद्यसिंह—प० १३, ४७, ४८, ४०, २३, २४, २६, ६०, ६२, ६४,** मर, १०म, १०६, ११४, १२४, १४४, १४८, १४३, १६४, २४२. ् द्० ११, २१, २६, ४२, ४६, १३६, १६७, १६८, २००, ३२३, ३२४, ३३४, ३४२, ३६३, ३६६, ३७१, ३११, ४१६, ४२१, ४२४, ४३१, ४३२, ४३६, ४४२, ४४३, ८५४, ४५५. —श्रुखेराजोत-प० १६८. —कीरतसिंहात, राजावत—दू०२०६. —गोपाल माने।त-प॰ २, ३८. -- दूदा का पुत्र--प० १४१. —वेवड़ा—दू० १३१, १३४. -- बाघावत, राव--दू० ३८१. —बिट्टछदासीत—दू० २२.

उदयसिंह भगवानदास मे**डतिया— उद्धरण गहत्तोत राजा—प० २**४८. ट्र० ४०७.

---महाराणा--प० ३, २१, ३४, ४०, ४६, ४८, ४६, ६०, ६१, ६६, ६६, ६४, ११०, १११, १३२, १४४, १४४, १६७, १७४, २३७. टू० १४, १६६.

—महाराखा (माटे राजा )—प॰ ६४, ६६, १३४, १४६, १४०, १४१, १६४, १६७, १७४, १७६, १७६, १८०. द्० १२, १४, १७, २७, ३६, १६६, २०८, ३१६, देदे४, इद्द, दे४०, इद्द, ३७०, ३७३, ३७४, ३७६, ३८४, ३८६, इह१, इह४, इह७, ४००, ४०१, ४११, ४१४, ४१४, ४१७, ४१८, 🛚 ४३०, ४७४.

—महारावल दूसरा—प॰ ८४.

—या वदींग—प० २३४, २३६.

--रायसिंह का--प० १२३.

—राव--प० १२४, १२६, १२७, १४७, १६६ ट्० ३६२, ३६३, इद्ध, इ७६.

—रावल-प० द४, द६, दद. बदयसेन राजा—दू० ४८६. खद्यादित्य—प० १६६, २३१, कदा—प० २४, ३४, ३६, ११६, २५६.

**र**दितराज रावल—प० १६. बद्दींग या उदयसिंह-प० २३४, २३६. रद्वरण गहलोत-प० २४८.

हु० ८, १०, ४६, ३६८. उधरसिंह—दू० ३४. उधीर राणा-टू० ४७२. उपाध्याय-प० २४३. वपेन्द्र या करपलराज-प० २३३,

उपेद या कृष्णराज-दू० २७४.

२४४.

उमरा—दू० ४६३. वसराव-दू० २८३. डमेद--प० १६४. रमेद्कुवर तवर-हू॰ २०१. **रमेद्सिंह—४**४४. उरजन-प० १६४.

दरूकिय—दू० २, ४६. उशीनर---दू० ४४८. उप्णीक---दू० २४४.

रसैराजा-दू॰ ४.

**5** 

कंकार कुँवर-प॰ १२७. कगा—दू० ३२३.

—मेहेवचा—दू० ४३०. —वैरसिंहोत—दू० ३२३.

**जद्र**ु—द्० १८.

जद्ल-प० २००. दू० ३११.

१२४, १२८, १४४, १७३, १८०, १८१, २१६, २२३, २२६, २२७, २२८, २४०, २४४, २४६, २४७, २४०,

💯 २४१, २४७, २६०. त्० १, १६७, ३२४, ३२७, ३६६, 835"

**अदा-- उगमगावत-- प० २२४.** 

,-कुम्भावत-प० ३.

- त्रिभुवनसिंहोत-द्० १०२.

—बघेल—प० १२४.

—मैरव का पुत्र—प॰ १८०.

—मूँजावत—प॰ २४०.

—मुलावत—दु॰ दरे.

—रामावत—दू० ४०८,

कदावत राहे।इ—ए० २४, १०४. दू० ६६, १६७, १६८.

जवा---प० २३६.

क्तब्-द् २६६, २४४, २४६, २६६, २६८, ३०६.

---वावनिया जाम--दू० ₹84,

580

जना राठाइ--- दू० ६८, कमजी—दू० ४५७

क्सट परसार-प० २३०, २४६,

कमरसिंह-दू० ४४२.

कहद् गोपाळदास—दू० ३४२, ३४३,

803.

कहा--द् ३४६,

ऋतुपर्श--द्० धन. ऋषभदेव--- ५० ३, २२१. ऋषि शर्मा---प॰ १३

२१, परे, पथ, ६७, ६८, १०२, एकळिंगजी—५० २, ६, १३, १४, 14, 82. एका-दू०. ३६४.

> —चाचावत—प० २८. दू० १०८, 308.

—ईमीर—द् ० ३६%. एचीसन, सर-प० १०२. पुपित्राफित्रा इण्डिका--प० १४१. हु० ३३,

पुलवल--दू० ४८.

ऐनुलमुक्क-प० २४६.

पेसळ--दू० २२४, २३०. ऐरावत कुत-प॰ ७.

आं

श्रोजा---द्० ३८६. श्रोसड्--दू० २२. थ्रोह-- दू० २१४. द्योढी---बू० २१४. ब्रोसत--दू० ४८६. धोसतव—दू० ४८६.

ष्रोळ-प० १६२. जी

धौरंग--द् १६२. श्रीरंगजेच--प॰ १, ७२, ७६, १म, २१८. ढू० १४, ४६२.

क कंकदेव--दू० २४६. कंकाजी देवी-प॰ २३२.

र्कमा—दू० २१६, ४१३. कॅवरसाल-दू० ३६. कॅवरसी---द्० ३४३. --राणा--दू० २४४. कॅवरा—प० १७३, २४८, २४६, कन्हीराम—दू० ४४७. 248. कह्या-दू० ४१, ४४. ककुत्स्थ—दू० ४. —वंश—प० २२८. कक्क (कर्क राजा)-प० २२८, दू० क्पूरचंद-टू० २७. 888. कक्क-प० २२६. कचरा-प॰ ३४, ६७, ६६, १७६, कमधज-दू० ४७. २३८, २४७. दू० २६, ३०, कसरबा-टू० २२८. ४१०, ४१३, ४१६, ४२६. —श्दयसिहोत—दू० ३६३. कड्वाहे--प० ४, ८, १०४, १६४. टू० १, ४, ४४, ४४, ३७६, ४८२. —कुंडल के—द् ० ६. —प्रधान के---द्रु० ६. कछोड़िया—प० २३०. कच्छपद्यात दंशी-दू० ४४. कटुक---प० १२०. कडार्गे—प० ⊏३ कधरा---प० २२१. कनकसिंह-दू० २२. कनकसेन--प० दथ. कनकावती-प० ११६. द्० १४.

कनिंघम, जनरल-दू० २४४. कनीराम-प० १७७, कन्ह-प० ६१. दू० ४६, ४४. कन्हपाल-दे०-"कान्हराव" । कपितया--द्र० ४७, कपालदेव--दू० ४७, कपूर-प० १७०. दू० २६१, २६२. कपूर कली-दू० २००, २०१. —दासावत—द् ३०. कपूर मरहठा—द्० २६२, २६४,३०६. ३३०, ३६३, ३६४, ३७६, ४०६, कमल-प० म३, २१६, २३१; दू० १, ३, २४६. कमलादिल-प॰ १४. कमलादे--प॰ १६४. कमलावती-हू० १३. कमालदा---वृ० २६३, २६४, २६६, ₹₹5. कमालुहीन-प० १६४, दूर २६१, २६२, २६६, ३०६. —मलिक—दू० ३१६. कमोदकली---दू० २००. क्मोदी-हू० २००. कम्मा-प० ३४, ३६, ६४, ६७, १४६, १४६, २३८, २४१, २४६, २६०. टू० १६०, १६८, ३४३, क्रमा धोरंधार-हू० १७६.

—रत्नसिंहोत-प० १४.

करगादेव सोजङ्की राजा—प॰ १६६. करगावत कब्रुवाहे—दू० ४४.

करणीदास-दृ० ४०.

करभाषाकरण कैलावेवाला—दू० ३२४. करमचंद—प० १४४, १४४, १६६,

२३२. द्० १७, २७, ४३, १६६, २०८, ६२३, ३४०, ३७४, ४०२, ४३३.

- —जस्सा—दू० ३२३.
- ---परमार--प० ६१.
- —राजा-प० ४६.

करमसिंह या करमसी—प० ३६, ६६, ८५, १३७, १४७, १४३, १६४, १७०, २३७, २३८, २३६, २४०, २४४, २४२. दू० २६, ४०, १६६, ३२८, ३२६, ३६०, ३३२, ३४३, ३७१, ३६६, ४०८, ४१६, ४७६.

करमसी अचलावत-दू० ४२१.

- —न्नासिया जीवसरोत-प॰ १४६.
- —चहुवाग्-प॰ ३४.
- —चीबा—प० ११म.
- —्राव—प० १६६.
- —रावत—हू० ३२६, ३२६.
- —रावज-प॰ ८४, ८१, १७०. दूर ४४१.

करमसेन-प० ६६. तू० इस, ३४०, ३७१, ३८८, ४२२, ४३०, ४४१. करमसेति—द्० ३३८, ३४२, ४०७, ४३४.

क्रमा—प० ३४, १४८, १४६, १८३.

—खवास—दू० २७.

करमेती—प० ३४, ३४, ४०, ४३, ४४, ४४, ६४, १०८, १०६, ११४. दू० ४१२, ४१४, ४७२.

करहा—दू० ४७.

कर्क-दे०-"कक्ष"।

कर्कराज राजा राठाड़-प॰ २३१.

कर्टिंशस—दू० २४४.

—नोहेळा या घेता—प॰ २१३, २१४.

- —गोहलड़ा—हू० ४८३.
- —घोघा—तू० २१४.
- —डहरिया—दू० २१४.
- —पीयावत—प० २४७.
- —राजा—दू॰ २१२, ३६०.
- —राखा—प० २१,,२२.
- —राव—दू० ३६६.

७८, ६४, ६७, २४४, २४४. हु० २६१, २८३, ४४०. —शक्तिसिंहोत—दू० ३६१. कर्णदेव या कर्णराज-प॰ २२१. कर्णसिंह-प॰ १६, २१, ७४, ७६. द् १६४, २००, ३७६, ४३६, 843. —कुँवर-प० १३४. कर्णादित्य-प० १४, १६, १८. कर्पूरदेवी-प० २००. कर्मचंद नरुका--दू० २४. कर्मवती कुँवरी-प० ४७. कर्मसिंह रावल दूसरा-प० दर. कलंकी राजा—हु० ४८६. कत्तकरण—दू० २०४, २०४. कलचुरी-प॰ २१६, २२०. दू० 888, 843. क्लश शर्मा—प० १३. कलहट, पत्ता का-प० १२४. कळादिल-प० १४. कळावती—५० १६८. क्तिकर्य-दू० १३७, १३८, ३२०, ३६०, ३६४, ३८०. क्रियुग संवत्-दू० ४४३, कळीलिया---प० २३०

कलोत्तसिंह राजा-दू॰ ४८६.

कल्याया-पा ४२, ६७, २३८.दू०३, ४, ४६, ३४६, ३४७, ४७३,४७४.

करुमष—दू॰ ४.

कर्ण रावल-प॰ १६, १५, १६, २०, कल्याय जेसलमेरी-दू० ३४६. ---साला--प० २०७. —सुरतारागढ़िया—दू० ३३१. कल्यागाचंद राजा--टू० ४८८. कल्याग्यदास-प॰ ६४, ६६, १६७, १मरे, २३म, २४६, २६०. तू० 31, 12, 21, 22, 28, 24, ४२, १६७, १६८, ३२४, ३३६, ३४३, ३६६, ३६६, ३७१, ३७४, ३८३, ४१२, ४१२. —पृथ्वीराजोत—दू० २६. —भाटी—दू० १६४. —नारायखदासोत बेाङ्ग---प० 953. --रायमलोत-प्र १८०, द्०४०८. —रावल--- दू० ३२३, ३४१, ३४६, 889. कल्याण्डेव--हू० ४. कल्यागादे--द् ० ६६, १६४. कल्यां देवी-दृ० १७. कल्याणमल-प० ८६, ६०. दू० 22, 988, 988. -- उद्यक्णीत बीदावत--- पू० २०७ —जयमलोत-प॰ ६१. —राव-प० १३७. दू० ३१, १४६, १६६, ४६३. —रावल—दू० २६१, ३२२. कल्याग्रसिंह-प० ६६. दू० ६, १३, १६, २३, ३२, ३६, ३७, ३८,

186, 852,

करवायसिंह खंगारोतं—दू० २४: 🕖 कांघळ श्रोतेचा—प० १४८. कछा-प० ३४, ११६, १२६, १३०, १७६, १७८, २३७, २४६, रेरे१, २१८, २६०, दु० ४३, १०२, २०८, ३२२, ३२७, ३६४, कांघलात राठाइ- वृ० ३४१. ३७४, ३७४, ३७८, ३६४, ४०३, कांपलिया चै।हान-प० १८३. ४०६, ४१६, ४२४, ४३३. .—जगमलोत हाडा—प० ४४. —जयमलोत—भाटी—ह् ३ ३१. ३४३. —देवड्रा मेहाजलोत राव—vo— 128, 152. ---पँचार-प० १२७, —बीदावत—दू० १३४, १३६. ---रतनावत--- दु० ३७८. —रायमनोत-दू० ४१७, ४३७. ---राव--प० १३०, १३१, १३४. द्रु० २४०, ३३७. कविप्रिया (अंथ)-- दू० २१२. कश्मीरदे—दू० १६६. क्रस्यप--प० ८३, २३१. तू० १, ३, 80. कस्तूरदेवी या इंद्रकुमारी-दू०२००. कांचनदेवी-- प० १६६. कांघड्नाय-दू० २१८.

कांघल--प० २६, ३३, ३४, ३४,

१४८, १४६, १६३, २३७, २४७,

२६०. द्० १०६, १६०, १६१,

२०३, २०४, २०६, ४४४.

. - देवड़ा-प० १६३. १४४, १४६, १४६, १४०, १७१, — राठोड् रिणमलीत नरबद रावत .838 aV-—शिवदासेात-दू० ३८१. काकल —दू० ३, ४, ६, ४६. काका कांघळ--दू० २०४. -वावा, राव-दू० १६२. काकुरस्य-प० द्दरे, दू० १. कागवा-द्० ४८१. काछेळी चारणी—तृ० १७६. काञ्चेले चारगा--व् १७१, १७८. काजी की खाग-प॰ २१४. काठा--प॰ द काठी-दू० २१८, २२१, २२४, २२४, २४६, ४६२. कान-प० १४७, १७०. कानड्--दू० २६८. कानावत-प० ६१. कान्ह-प० ३४, ६८, १४४, १४८, १४०, १४४, १६६, १६६, १७०, १७८, २४४. टू० १३, २१, २६, ३०, ४१, ६६, १६४, १६६, ३२१, ३३०, ३३४, ३३७, ३३१, ३६१, ३७१, ३७२, ३८२, ३८३, ३६४, े इंडर, ४००, ४२१, ४३२, 🙏 ા કરેરે, કહરે. 💆 🛷

कान्ह किशनावत-दू० ४०८.

-केल्योत-दू० ८७, १६६.

—कोली—दू० ४६२.

—मेगल-प० १४०.

---राणा---दू• ४७२,

—रायमलात राठीड़-- हू॰ ३४

—राच—दू० ६६, १६४, ४३६.

-- सादूत नरहरेात सीसे।दिया--प० ३६.

कान्हड़—प० २१६. दू० ३०६.

कान्हड्देव--प० ११२३, १४८, १४६, १६२, १६३, १६६, १७३, १७४.

> कु० ६४, ६६, १६०, १६१, रद्ध.

—चहुवाया —प० २१. दू० ४८०, ✓कायमर्खां—प० १६६.

—या नैहरदेव-प० १६०.

---राजा--प० १६४.

—राव-प० १४६. टू० ६८, ७०, कालकर्ष या केलग रावल-ट्०

—रावल प० ८४, १२०, १४३, १४म, १६०, १६१. दू० २म४.

--सावंतसीहोत, राव-रू० २८४. कालभैरव-ए० १०४.

कान्हद्।स-दू० २२, ३४, ३६६, **원도도**.

कान्हा-प० २४, १४४, १७४, १७७, १७६, २४६, २४७. २४०, २४६. तू० ६, २८, ३०, कालीमेघ-प० ०४. ४६, ६०, ६३, ६४, ६४. हु०

३२३, ४१०, ४१२, ४१३, ४२८, ४२६, ४७३.

—-श्रोत्तेवा--प० १६३.

—तेजसी राणा के पुत्र—दू० २५२.

-राव-प० २६, २४३.

कान्हो--प० २३२.

काफूर---दू० २६१.

काबा-प० २३०, २३३. दू० ४८१.

कामकाचंद, राजा--दू० ४८७.

कामपति शर्मा--- १३.

कामरा--्वू० १६२, १६३.

कामरेखा-हू॰ १६६.

कामसेना—दू० १६६.

कामादित्य--प० १४.

र्कायमखानी-ए० १६६.

काया--- दू० २४७.

कारेट--- दू० २४७.

२८२.

कालड़ राव-दू० २६१.

कालभाज-प० १७.

कालसुहा--प० २३०.

कालसेन-प॰ २३१.

काला—प० २३०. दू० १०२, ३१२.

कालिया-प० २०७, २०८, २२१.

कालू गोहिल-दू० १०१.

१०२, १०४, १६६, २०४, कालोटिवाणो राठोड़--दू० १०२.

कारहरा—हू॰ २६०, २८२, २८३, २६८, ४३८, ४४०.

कासिमर्खां—५० १६७.

काहिया--हू० २१४.

किरढ़ा—ढू० ३१०.

किराद्र-प० १०१.

किलहानं, मोफ़ेसर-प॰ २३२.

किशनचंद्र, राजा—दू० ३३, ४८८. किशनदास—प० ३६, ६७, १४७,

१४८, १४८, २४८, द्० २१, ३३, ३३०, ३३३, ३७१, ३७४,

३७६, ३८२, ४२० ४४४, ४४६. किशन बल्लुओत माटी—दू० ३४६.

किशनबाई राठोड्—प॰ १४६.

किशनसिंह—प० ६४, ७३, नदः, १६७. तू० ७, १२, १६, २१, २२, २६, २६, २६, ३६, ३६, ३६, ३६, ३६, ३६, ३६, ३६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६, ३६६,

—खंगारोत<del>—</del>दू० २४.

—राजा—दू० २०८.

5

—राठोड़-प० १७७, १८०. टू० . ३१, ३४०, ४०३, ४०७.

—राव, तदयसिंहोत—दू॰ ३६१.

किशना—प० ३४, १४६, १७०, १७७, १७६, २४६, २४२, २४६. टू० ३२२, ३२३, ३६४, ३६४, ३७३, ३७७, ३८६, ३६६, ४००, ४०६, ४२४, ४२८, ४३४, ४७३.

—चूँडावत—दू० ३८१.

—निंवावत—दू० ३६४.

—बाघावत—दू० ४३७.

—साटी—ह् ० ३६४, ३७७.

—राया--दृ० ३४२.

किशनाई—दू० २००.

किशनावत-प० ४८. दू० २७७.

३४६, ३७३, ३७६ किशोरदास—इ. २१, ३३६, ३६०, ३६३.

किशोर साह—हू० २१२. किशोरसिंह—प० १०२. हू० १६. कीता—प० २४, ६८, २४८, २४४, २४७.

कीतावत कड़वाहे—तू० ७, २४. कीत्—हे॰ 'कीतिंपास' । कीरत आहेडोत—प॰ १८६. कीरतर्वा—हू० २७. कीरतवहा रावळ—प० १८, ८४. कीतेन राजा—प० २३२.

कीर्तिपाल—प॰ १७, ७६, १११,

१४२, १४३, १६३, १८३, १८३, २१६, २४६. ८० ६६, १६४.

कीर्तिमंगल, राजा-इ० ४८३.

कीर्ति राय—दू ० ४४. कीर्ति वर्म-प० १७.

कीति<sup>°</sup>वर्षं, राजा—दू॰ ४८४.

कीति सिंह--इ० ७,१४,१४,२०,२४, ३८, ३३३, ४३७, ४४१, ४४६, 855.

कीलू करणोत मांगलिया-प० २४०. कील्हण-दू० ४, ४६. कील्ह्योत सोलंकी-प० २१≈. कुंकुमक्ली-दू ० २००. कुंजराम-प० १०२.

कुंतपात्त पॅवार—प० १४२, २४६. कुंतता-प॰ ३३, ३६, २३० हु॰

4, 84.

—केलगोत—दू॰ १०, १६६.

--राजा--ह्० ७, ४६ कुंतिसिंह-प० १०४, १०४.

कुंता--प॰ ३३. कुंपा—दे०—"कू पा".

कुंपू रावत-प० १६७.

कुंभ-- चू० १.

—नायावत—ह्० ४३७.

-- महाराणा-- दू० १४४.

कुंसकर्य-पर्वे १६. ८० ६१, ४२, ३३६, ४४६.

कुंमा-प॰ २८, १४६, १७६, १८०, कुतुव वातारखी सुलतान-प॰ १११. १६३, २३४, २३६, २३८, २४१, २४६, २४६, २४१, २१८, २१६. हू० ७, ८, ३२, ७२, ७३, ७४, ७६, ७८, ७६, ८०, ११७, ३२४, ३२७, — सुबारक—हू० ४६०. ३३४, ३६०, ३६४, ३६६, ३७१, कुदाद--दे० "कैकुत्राद" । ३७२, ३६६, ४०६, ४०८, कुप्फारसिंह--द्०३१८.

ષ્ઠવર, ષ્ઠવદ, ષ્ટર૦, ષ્ટરી, ४३२, ४३३,

---कांपलिया-प० १८३.

—कुँवर—दू० ११६.

—चंद्रसेनात—हू० १११.

—जगमालोत—टू० ७७.

—नरसिंहोत—प० १४०.

--राणा-प० १६, २१, २४, २८, २६, ३०, ३२, ३६, ४०, ४०, ४४, ६३, १००, १६४, २३७. सू० १०६, १०८, १०६, ११०, १२०, १२२, २४३, ३५०.

—शेखावत—दू० ४२.

कुंभाणो—दू० ७.

कुंभार-प० २२२, २४३.

कुंभावत, सीसोदिये-प० ४, २२, 9도목.

कुंमो--दू॰ ४१७.

क्वॅवरपाल--चू० ४४६, ४७८.

कु वर राखा--दू० २०१, ३४२.

कुक्कड़--प० २२.

कुतुबर्खा-- दू० २२८.

कुतुबशाही रूपया-प० २१३.

कुतुबुद्दीन ऐबक-प० १०४, १६०, २००, २१३, ३२२, टू० ४४, 860.

कृष्णं कुमारी—दू० २७

—राजा—दू० ३४६.

कृष्णसिंह-प० मह. दू० १४,

दू० २७४.

कृष्णादित्य--प० १४.

40E.

कर-हु० २४६.

कुबलयाध्व—हू० ४८. क्षमारपाल-प० १६६, २१२, २१६, क्रेष्णदास-दू॰ ११, १२. २२१. हू० ४६०, ४७६. कुमारसिंह-प० १७, ७६, ८४, कृष्णराज-प०२३२, २३४, २४४. **5**٧. —साँखबा—प० २४४. कुरत्य-प० द३. कुरहा—दू० ४७. क्ररान-दू० २४४. ुक्ररू—्यू० ४४८. कुलचंद मही, राजा-दू० २०४. --राय--वु० ३१८. कुश-प० मरे. दू० २, ४, ४म. कुशलचंद—द्० ३३. कुशलसिंह—प० १६७. तू० १६, २२, २३, ३०, ३४, ३४, ३६, १६७, ३३७, ३६४. कुशला--- दू० ३७६. कुहनी-दू॰ ४. क्ँक्या-- ५०, २३०,

१६म. सू० ४२७.

—मालावत—दू० ७३.

कूमट-प० २३२.

क्रमदेवी-दू० ६३.

कृतांगराज-दू० ३.

कृषाध्व--दू० ४८.

केलग-प॰ १८७, १४२, १४४, १६६, २४२, २४७, २४६, त्० ६४, १४४, १६८, २८०, ६२१, ३४३, ३४४, ४३७. —तेजसी—प० १४०. —माटी—दू० ६५, २०४, ३४६, ३४४, ३६२. -रगधीरात-प० १६६. —राव—प० ६४, १००, रदर, ३५३, ३४४, ३४६, ३४५, ३४१, ३६०, ३६४, ४६६, कूँपा-प॰ १७८, २४०. दू० १४६, केल्राग्रेत माटी-दू॰ १४२. १११, ११६, ११७, ११८, केंद्रवा-प॰ ७७. १६१, ४१४, ४२३, ४२७. केलश राव-- दू० ३२०, —महराजीत—प॰ ४६, ११४, केल्हा—दू० ३१४. केवत्रदास-प० ३४. केशर कुमारी-प० १३४. केशरीसिंह-प० १७०. तू० ३६. केशव उपाध्याय--प० २३६. केशवदास-प॰ ३४, ६४, ६६, ७४, 114, 184, 185, 140,

१७६, २४४, २४४. टू० ४, ६, १६, २०, २३, २४, २६, ३०, ३६, ४१, २१२, ३३०, ३३१, ३३३, ३३४, ३३८, ३६३, ३६८, ३८३, ३६६, ४०२, ४०३, ४१०, ४१२, ४१६, ४२०, ४२१, ४२१, ४४४,४७३. —ईसरदासेात राठेाड़—प॰ १३३. —खंगारोत—हु० २४. —नारायखदासात राय-इ० ४६३. —भारमलेशत भाटी—इ० ३२७. —भीभात-प॰ ११. —राव—दू० २६. -- रावत--प० ७१. —हाड़ा—प० १०३ केशवराय-इ० २१४. केशव शर्मा---प० १३. केशवसेन, राजा--- ३० ४८८. केशवादित्य-प० ११, १४, ८४. केसर खवास-प० १३७. --गोगादे ई'दी--इ० ६०. केसरदेवी--- दू० २८, १६७. केसरीसि ह-- ४० ६६, १४४, १४६, १६४, १६६, २३२.दू० १०,१८ १६, २२, २३, २४, ३१, ३४, ३६, ४०, ४२, १६८, २००, ३३७, ३३६, ३४०, ३८२, ३६०, ४१३, ४२=, ४३६, ४१३. ४१४, ४४४, ४७३.

१६७, १६६, १७०, १७६, —अचलदासेात भाटी--प० २४३. --शक्तिसि होत भाटी--दू० ३४६. —रावत—प० ६४, ६७, ७२. --रावल-प० हर. केसा-प० २१८. दू० ३६१. केहर--दू० २६०, २६२, २६८, ३१४, ३२०, ३४१, ४२७. -- करमसीहोत--प० २४६. —देवराजात—ऱ्० २६८, ३१४. --- बढ़ा--- हु० २६०. --राणा--इ० ४७२. —राव—दु० ४३१, ४४३, ४४४. —रावल—ह्० ३२०, ३४४,३८०, 883. कैंकवाद---द्० ४६०. कैवाट रा---जू० ४६०. --महीपाल--इ० २४२, कैमास, दाहिमा--दू० ६१, ४८१. कैछपुरे सीसोदिये--प॰ १३. केबांध—द् ० ४०, कोजा--प॰ २४६ कोटेचे राजपूत--र० २२२ कोटेप्वर महादेव--प० १०. कोड़मदेवी विकुंपुरी--दू० २००. कोद्दीधन-दे० ''क्रोडीध्वज''। केतिवाली लाग--प॰ २१४. केलि-हू० ४४८. केाली-हू० ४१७, ४७७, ४६४. कोली कावे-इ० ४११. कोलीसिंह--प० १३२, १३३.

कैाभांड--- तृ० २४४. कीरव—प० १८६. दू० ४४८. क्रंगवा-प० २३०. क्रतुंजय—दू० ४६. क्रमपाल---दू० ३. क्रानिकल श्राफ दी पठान किंगस्-हू० ४१. कितराय-दू० ३. क्रोडीध्वज--प० २०७, २०६. द्० 181, 182. चत्र—दू० ४६. चत्रप---प० ७. जुदक—दु० ४६. च्चद्रकराय--दू॰ ३. चेत्रपाळ-दू० १६३. —भैरव—वू० ४, ६, ४०. चेत्रसि ह राया-दे • ''खेतसी राया''। चेंमकरण-प॰ ४३. चेमधन्वा--प० =३. चेमधुनी—दू० ४८. चेमराज-दे॰ "खींवा" । चेमशर्मा--प० १३. चेमसि'ह-दे॰ "खींवसी"। चेमादित्य-प० १४.

#### ख

खंतार—प० ३४, ६४, ६७, १३६, १७६, २४६, २४२, २४४. ह्० ११, २६, २१०, २१४, २१६, २२३, २२६, २२७, २४७, २४३, ३२४, ३७१, ३७२, ३७६,४४६.

खंगार दूसरा--वू० २१६. —तीसरा—दू० ४६०. —तेनमानोत—दू० ४३७. -- भगोरा भील--प० प. --भाट-प० २२१. —भाटी, नरसिंह का—दू० ३४६. —रा—दू० २४१. —रा दूसरा—दू० २४२. ---रा तीसरा---दू० २४२. —रा चौथा—रू° २४२. —रा पाँचवाँ—तू० २४३. —रा छुडा—दू० २४०, २४३. —्राजा—दू० २१०. —राव—प० ७३, २२४, २२४, र्थ१, २४७, ४७०. ---रावत-प० ६=, ६४. —हमीर का पुत्र—दू० २२२. खंगार सी—दू० ४४६. स्तंगारा—दू० १६८. क्षगारोत-दू० ६,२३. खट्वांग—दू० २,४८. खङ्गत तैवर—दू० ३४. खङ्गसिंह--तू० ४४६. खन्नसेन—दू० २६, ४११, ४१४. खद्लाकर्—प० ७४. खदंत--दू० ४. खरबद्द--प० ४. हू० ४८२. खरळा राजपूत—प० २६६. खरहथ--प० २४८.

खलमब—दू० १६८.

खलासा--द् ०२००. खाँडेराव—दू० ७. र्खाथिड़िये-- हु० ७. खातग्--प० २४. खातल तोगावत-हू० ३२७.

ान-प० ६४. दू० ४. खाननी चहुवाण, राव-प० १६. खानदौरान-दृ ० ४६३. खानेखार्ना—हु० ४०, ४६४. खानेजर्हा-दू० २४, ३४, ४०,

--पठान--हु० १६ —तोदी—प० १०२,

खापरिया-प० २०७, २०८.

खाबू—दू० १६८.

खालत-प० २०१.

खालसा---दू० २०१.

खावडियागी--प० २४०.

खावडिये—दू० ४३७.

खिजरखाँ--प० १४६, २४२. टू०

88, 252, 889.

खींदा--प० २३७

खींवकर्ण-दू० ३१, ४३.

र्खीवराज-प० ३३, १४८, २४०, -- दूसरा-प० १७. २४६, २४७, २४०.

—खिड़िया चारण—प० ३३, ४६,

र्खीवसी ( चेमसिह )-प० १७, १८, खुरैंस शाहजादा- प० ६३, ६६, २३८, २३६, २४४ खींवा ( चेमराज )--प॰ १३, ११६,

180, 140, 111, 148, 144,

१६५, १६६, २२१, २३०, २४म, २४२, २४६. तू० १३७, १२८, १४६, १६७, ३२४, ३२७, ३६४, ३७०, ४१६, ४२४,४३३, 800,

खींवा (खीमजी जेठवा)—दू० २२४ २२=, २४४.

—( खेसकरण )—प० २४.

—भारमत्नोत चीवा—प० १२६.

—मांडणोत-प० १३३.

—रायसळोत, राव-प॰ १३३.

---राव--- ढू० १४०, १४१, १४२.

—रावत—प० ६४. ० ३६= ४३६.

--सोनगिरा-द्व ३६२.

खीची चाहान-प० १०२, १०३, १०४, १८४, १८४, १८८, हु० १७६, १८०, ४८२.

खीर-प० २३०.

खुक्खर-प० २३०.

खुम्माग्-प॰ १४, १७, १८, ८४, **ፍ**ኛ.

—तीसरा—प० १७.

—रावल महेंद्र का पुत्र —प॰ १८ खुरसाण्—प० २१४.

७०, ७१, ७२, ७३, ७७, १०२. तू० १७, इत्तर्, इत्त, ३६२, ४७१.

खुसरू—दू० ४६०.
खूँद्र—दू० २४८.
खूँदा—प० २३०.
खेनाकदित्य—प० १४.
खेदेचा—दू० ४७.
खेतपाल—दू० ३४६.
खेतवाई—प० १०८.

खेतसी—प॰ ३४, ३७, ३म, १७म, १म०, २४४, २४६, २४७, २४०. दू० १६२, १६३, २१४, ३२७, ३३४, ३२६, ३३७, ३४०, ३४म, ३६४, ३६६, ३७६, ४०म, ४१६, ४२०, ४२३, ४३७.

—श्राद्कमले।त—दू० ११२.

—चू डावत—प० ३७.

—माटी—दू० ३४१.

—रतनसीहोत—प० ३४.

—राया (चन्नसिंह)— प० १६, २२, ११४.

—रावल मालदेवात का पुत्र—दू० ३४०.

—सादूलोत—दू० ४०३.

खेता—प० ३८, १८४, २४४, २४६. टू० ३०७, ३२२, ३२३, ३२४, ३६४.

—राया—प॰ २१, २४. दू॰ १००,

सेतावत — दू॰ १४६. खेतू राठो**इ**ण—प॰ ४२, ११४. खेमराज—दू० ४७.
खेमराज—दू० ४७६.
खेमा—प० ६३, ६४. दू० १४५.
—कन्हैया चारण दू० १४६.
—सुँहता—दू० १४४, १४७.
खेल्ली मालूजी—दू० ४६४.
खेर—दू० ४८१.
खेरा—प०,२३०.

बैराड़े सोलंकी—प॰ २०१, २१८. सैर्ट्स्य—दू० ४७. स्रोलट—दू० ६१.

खोटी—दू० २६०. खोडावत—दू० ३४१.

ग

र्गग्न-प० १६०. गंगदास—प० २४२. गंगराजेश्वर—प० १६७. गंगादास—प० म, म४. २४४. दू० ३२४, ४३१.

गंगाचर कवि—दू० ४६०. गंगासम—दू० ३७. गंगासम—दू० १. गंघदेव—प० २३२. गंघपाल—दू० १. गंघरा—प० २२२.

गज राजा—दू० ४३६, ४४३. गजनीखीं पठान—प० १३४, १३४.

₹88.

गजपाल, रावल (गैपा)—प० ७८. गयासुद्दीन तुग़लकृ—टू० ३१६, गज शर्मा--प० १३.

गजिस ह—प० २४, ३४, ६७, ७६, २४३. द् ० १७, १६, २२, २३, २४, ३७, ४३, ४६, १६०, २००, २०१, ३६४, ३७६, ४३७, ४४२, ४४३, ४४४.

—( गजैसी )—प २३६.

--- कुँवर-प० १३४. दू० ३६१, ४०४, ४३०, ४८०.

—महाराज लोघपुर—प० ६६, १७१, १८२, २१६, २३७,

—महाराज बीकानेर—द्० २०१, ३३८, ३४२, ३६२

—महारावत - टू० ४४२.

---राजा मारवाद्----चू० १६, १७, २६, ४०, १६७, ३४१, ३६२.

—राजा राठेाड्-प॰ २४७.

—स्रजसिंह राजा—दू० ३२४.

गजिस होत-प० २४.

गजैसी (गजिस ह)-प० २३६

गजान--द् ० २४७.

गजा-प० १४७.

राज्यू--प० २४७, २४८.

गढ़वी चारण--हू० २३०.

ग ---प० २४

ग्रह्मोत-प० २४.

्र गणेशदास राव-दू० ४३६.

· गदाधर (सुदाफर)-प० २१४.

880.

—वलवन—दू० ४१, ४३, २०४, 880.

गरीबदास-प० ७६, १४६, १६७.

द्र० ३६, ४२, ४३, ३३४.

गरीबनाथ-दू० २१४, २१६, २१७, 298.

गल्वशर्मा--प० १३.

गवरी (गोरज) गोहिलाणी—दू०

६७, १६५.

गवार--प० १ मध.

गहनपाल--दू० २१३.

गहपावत गौड़-पः १०४.

गहरवाल या गाहद्वाल गोत्र—दू०

२१२, ४८१.

गरिंगा-पर १४७, १७६, २४१, २४२, २४४. हू० ४६, १४४, १४४, १४७, ३२४, ३३१, ३६८ ३८६, ३६६, ४२४, ४२७,

—कुँवर—हू० १४४.

--चांपावत--प० २४३.

— हूँ गरसिंहोत सहाणी—हू० १४७.

—नींबाचत—दू० ३६४.

—राया—दू० २४७, २४८.

—राव—प० १२४, १२६, १२७, १३७, १४४, १४६, १४८, १४६, १५०, १५१, १५२,

१४३, १४४, ११६.

---रावल, प॰ दर, दह.

-वीरमदेवीत-दू॰ १४४, ३४३. गौगावत—द् ० ७. गात्रह् रावल-प॰ १६, १८, ८४. गायदृदे सीसोदगी—दू० १६७. गारिया सम्मा रा-दू० २४१. गालग, राव-प० १८६. गालवदेव शर्मा--प० १३. गालसुर शर्मा—प॰ १३. गाहबु--दू० २४७, गाहड्वाल-प॰ २३२. तू० २१०, २१२. गाहरिया-- दू० २१४. गाहिड्--तू० २७६. गिरघर-द् १६, २१, २३, ३०, ४२, ३३१, ३३७, ३३६, ३४०, इष्ठर, इदम, ३७१, ४२०. —चारण अस्तिया—प० १४. —्राजा—प० ६०, १००, २३८, २४३. टू॰ ३१, ४१, ४३, ४७२. --रावल-प॰ ८४. गिरघरदास-दू० ३४, ४३, ३८४, 898. —रायमले।त-दू० ३४. गीदा-प० १८६. गीला-प० १०४. गुंदलराव खीची - प॰ १८४, १८६. गुणकली-दू० २००, गुणजोत--दू० २००. गुगमाला-दू० २००.

गुणराज-प० २३३.

गुमानराय---द्र० २०१ ·गुमानसिंह—दू० २२, ४४३, ४४६ गुमानी--दू० २०१ गुरुक्रिया—दे० "उरुक्रिय"। गुर्जर प्रतिहार-प० २३२. गुलबिहिश्त-प० १६४. गुलाबराय-दू० २००, २०१. गुलाबसिंह-प० १७०. गुहद्त्त-प० ११, १६, १७. गुहिलोत-प० २, म, १०, ११, १ 20, 00. 80, 990. --- टदयपुर के--प॰ १. —हुँ गरपुर के—प० ७८. —देवितया प्रतापगढ़ के —प॰ & —बासवाड़े के-प॰ मह. —चौबीस शाखाएँ -प० ७७. र्गा-प० २३०, २३३ गूलर-प० २३०, २४७. गूजरराज—दू० ४७७. गृदद्वसिंह—दू० २००. गूवक ( गोवि दराज ) प॰ २००. —दूसरा—५० १६८. गैपा—दे॰ "गजपाल रावल"। गैहलड़ा—प० २३०, २३३. गोकर्ण-प॰ ६. गोकुत-प॰ २३८, २४६. दू० ४३३. गोकुळदास—प० ३४, ३६, ६४, ६६, १६७. दू० २२, २६, ३३, ३८, २२८, ३३६, ३६६, ३७६, ४०६, —श्रासावत माटी—प० १३४.

गोकुत्तनाथ--प० १४३ गोकुल रतनू —दू० २७४. गोग, राखा--दू० ४७२. गोगा चहुवाण-दूष १७०, १७७. गोगादेव--दू० म७, ६२, ६७, ६६, १७६, १७८, १६६. —गामणे।त—दू० १६६. —चोरमदेवात—दू० ६६, ६८. —राठोड़—प० २४१. --राव-प० २४१, २४२. गोगा भाई-प० १२३. गोढ़ला—प० २२२. गोतमा-प० ७७. गोदसीदित्य--प॰ १४, गोदसी शर्मा-ए० १३. गोदा गजसिंहोत-दू० ६६, १६४ —गहलोत—प० २४१. बोदारा-प० ७७. दू० २०१, २०२. --पिंडे जाट-दूर २०१, २०२, २०३. गोधा—प० ७७. गोपा—प० हर, १७६, २४४, २४८, हू० ३४३, ३४३, ४०६, 814.

बोपाल—प० ४०, ६४, २१०. दू० ३३, ४४, ३४१, ३१३, ३६८, ३७४, ४४१. —भोजावत सांग्रालया—प० ९३३

ं — भोजावत मांगलिया—प० १३३. — स्जावत कहवाहा—प० १३६. दू० ३१.

गोपालदास—प० ३४, ६६, ११८, १४८, १४६, १७६, १७६, २३८, २४६, २६, २६, २६, ३२४, ३३३, ३६४, ३३३, ३६४, ३३६, ३३७,३४०,३४३, ३६६, ३७४,३८८, ३८०,४२२, ४६६, ४७४, ४४६.

—जहड़-प॰ १७४. दू० ३४६.

—किसनदासीत राठोद्—प० १३३.

—गौड़—प० ११४. दू० १८.

—पृथ्वीराजात—दू० १६.

—भागोत—दू० ४०३.

—भीमोत्त-हू० ४३०.

—मेरावत—दू० ४२१.

—राव—प० ६८, १८८. दू० ३५०, ४३४.

—शवल —प० मरे. गोपालदे —प० २४०, २४६. गोपालदेवी सिंधल —प० १८८. गोपीचंद —दू० ४८८. गोपीनाध —प० १७०. दू० २३, ३०,

गेनाध—प० १७०. टू० २३, ३०, ४०.

गोर्पेंद्रराज-प० १६म.
गोर्थंद् (गोविंद् )—प० ३४, ४०,
१४७,१७४, १७६, २४२, २४७,
दू० ४४, १४३, १४४, ३६६,३६७,
३४४, ३३म, ३४३, ३६६,३६७,
३७१, ३७४, ३०६, ३६१,

गोयंद कूपावत-दू० १३३. -द्वाङ्गे-प० १७६. --पडिहार-प० २३४, २३४. --- राव--प० १८४, २१६. ---रावल-प० ११, ८४. —सहसमलोत-दृ० ३६२. गोर्यददास-प० ३६, ७३ १४८, १४६, १७६, २३०, २४४, २४४, २४०, २४९. त्० १२, १६, २१, २२, २६, ३०, ३४, ४३, ४४, ३३०, ३३८, ३६६, ३७२, इत्तर, ३६०, ३६१, ३१७, ३१८, ४०१, ४०६, ४०६, ४२१, ४३४, ४४४, 840. — उप्रसेन राठाइ—प० १८८. -देवीदासेात देवड़ा-प० १२८. —भाटी-प० १७१, दू० २०८, ३२४, ३४३, ३८७, ३६२, इह्ह, ४०४, ४२२, ४२४, ४२६, ४३०, ४३४, ४७०. --रावत-प० ६४. गोरखदान-इ० ४४३, गोरखनाथ-दू० ६६, १६१. गोरज ( गवरी ) गोहिलाणी—दू० **६७, १६**४. गोर या गोल--दू० २४३. गोरा पातर-इ० २०१. गोरा-बादल---इ० १८२, १८७, 344, 146.

गोरा रावावत-प० १३३. गोरी शाह—दू० २४६, ३१द. गोरे--प० १८६. गोलाराय-प० १६०. गोळासण---१०१०४, गोवर्धन-- १० ३४, २३६, २३८, २४६. ट्० १२, ३०, ३४, ३३७, 380, 368, 309. —सुंदरदासीत-प० १०४. गोवर्धनदास-इ० ४२१. गोवर्धननाथ--प० ७८, गोवर्धन शर्मा-प० १३. गोवर्धनसिंह-प० १४४. गोविंद-प० १२३. ---कविया--प० ११३ गोविंद्वंद राजा-दू० ४८८. गोविंददास—दे० "तोयंददास" । गोविंद्राल, राजा—रू० ४८७, ४८८. गोविंद्राज (गृवक)--१० १६८, १६०, १६८, २००, गोविंद शर्मा—प० १३. गोशील-प० २३१. गोहिब—दू॰ ४६, ४७, ४८, ४४, ४१८, ४१६, ४६०, ४८१. गाहेळवाल-१०१०४. गीड़-प० १६८, २२६, हू० ४२६, 왕독국. —रानी—दू० १६, —सीगावत—प० १०४. गौतम—दू० ४, २६०.

गौतमादित्य-प०१४, गौद्भ--प० २३२. गौषिण्ड--प॰ २३२. गौरीशंकर हीराचंद श्रोका-प० १७, १२०, १२३, १४१, १८६, २३२, बू० ४८० प्रहरिपु—हु० ४८, २४१. प्रहादिस्य-प० ११, १४, =४.

## घ

घदसिंहोत राजपूत-हू० २०८ घड्सी—प० २४०. हू० १६≈, २६६, २६८, ३१०, ३१२, ३१४, ३१६, ३१७, ४२०, —ज्ञान्हब्—हू० ४३७. —रतनसीहात रावल—हू० २६८. चंद्र—ए० १४३, १६६. हू० १, ६. —रावत्त—हू० ७१, ७२, २०१, — बारहट—हू० २६६. रहेश, दे०हे, दे११, दे१४, —राजा-दू० २१२, २१३, ३१६, ३२०, ३४४, ४४१. घरसिया--- दू० ४४४. घाग्रेराव---प० ३. वायहदे--- हु० ४७६ घासिया---प० २२१. घेला-दे० "कर्ण गेहेला"। घोषे—दू० २९८, २१६, २२१, २२२, २४७. घोड़ा चारण-प० २१४.

## च

चंगेज़र्का—दू० २०४, २२४. वंडप-प० २१६. 🋁 चंडावत—प० ६६.

चंडीश महादेव-हू० २७६. चंद--प॰ २३०, २३१. चंदिगिरी--दू० २१२, ३७८, ४७६. चंदन-प्र १६८, २४३, २४६, तू० ८७, २८२. चंदनदास--- दू० २७, चंदनदेवी--दू० १६६. चंदनराज-प० १६८, चंदराव--प० २४२, द्० ३१३,

223. चंदा ( चंद्रसिंह )-ए० हह. चंदाण राजपूत-प॰ ४. चंद्रक--प० २२६. चंदेल-प० ४. तू० ४७. -राव-पा ११८४. चंद्रकुमारी—दू ० ३४२. चंद्रकुँवर-राणी--दू० २००, चंद्रजीत--दू० २१२. चंद्रदेव--प॰ २३२. चंद्रपाल-हू॰ ४८७. चंद्रभाण-प० ११६. हू० २३, २८, देश, देख, इंद्र, ४२. चंद्रमिण-- दू० २१३. चंद्रराज-प० १६८. चंद्रवंशी--दू० २४४, ४६०. चंद्रसिंह-प० ६६, ६७, ६८, १००. ट्० ४७१.

चंद्रसेन-दू० २, १०, १२, ४६, चतुर्भुन-प० २६, ६६, ६६, १६७, १६६, ३२४, ३२४, ३६४, ३७६, ४१४, ४६३, ४७०, 5803' 508'

—मेहाराव—हु० ४३०,

—्राजा—दू० ४६.

—राणा—प० २४८. तू० ४७०.

—राव-प० ६२, ६०, १२७, १६४, १७४, १७८, १७६, १८०, २४४, २६०. ह्० १३, १४, १४, १३६, १६७, ३४१, ३६७, ३७१, ३८४, ३६६, इहिष, ४०३, ४०४, ४११, 822.

चंद्रावत सीसीदिये-प० ७४, ७७, चांद्राज जोशावत-दू० १६२, १६३. 80, 8m, 900.

चंद्रावती-प० २२१.

चंपराय-प० १६६,

चंपतराय-- दू० २१३.

-चंपाबाई---प० १२४, १२७,

र्चपावती--द् ० २००.

चकत्ता, भाटी—ह्० ४३६.

--भोपत-- दू० ४३६.

चक्रसेन---प० १०३. दू० २११.

चिचा--प० १६६.

चछू--दू० २६०.

चतरसाङ—दू० ३०.

चतुरंग-द् ० ३.

चतुरसिंह-दू० २१, २६, ३६, ३७, ३८, ४४, ४४४.

२३म. दू० ६, ११, २१, २६, ३०, ३६, ४२०, ४२८, ४४४.

—द्याबदासात,चाहान—प० १६७.

-दसोंधी-प० २१६.

—पृथ्वीराजीत—दू ० २४.

—शकावत—प० ६७.

चनग् चारग्--प० २४.

चला-चू० २८३.

चरदा-जू० १०६, ११६.

चाँदजी कुमारी-प॰ २१६.

र्चाद बाघेात, राव-दू॰ ३८४.

—ग्राव—प० २४८, २४२. ट्र 338.

चाँदसि ह—रू० १७, ३६, १६८.

चाँदसेन-प॰ ८४.

चौंदा-प० १३४, १३६, १३७, १४६, १४८, १७४, २४२, २४४. दू० ४, ३३, ६०, १६४, १६६, ३३८, ३४०, ३४२, ३७१, ४३२.

-( चाँदन )-प० २४४,

—खीची—दू० ४२२.

—बीहळ—प० १६४.

—माञा-प० ११०.

—मेहवचा—इ० ३४०.

—राव-प० ६म.

—रावत—दू ० ३६५.

---सुजावत---द् ० ३६,

चाँदा-राँदा---द्र० ३४३. १७१, १७२, १७३, १७४, — राव—दू० ४३६. १७४, १७८, १७१, १८०. चौंदू---प० १०४. चीपा--प० २४४, २४७, २११, चाचेरा--प० १०४. २४८, ढू० ३६४. -(चावा)-प० २४२. —चौहान—प० २४६. —तेजसिंहोत—प० २**४२**, --बाला--व्० २४०. --राषा--द्० २४७. ---सिंघळ-**--प०** २५४. --सेमोर चारग-प० १६०, १६१. चाच-प० २०१, द्० २ चाच ( ब्राह्मण राजा )--- द्० ४४१. चाचक-द् ११४, ४४०, चाचकदेव--द्र० २८३, ४४०. -दूसरा-इ० ४४१. चाचग--प० २३४. दू० ६४. चाचगदे---द्र० २६१, २८२, ४३७. —राव-प० १६६, २४७. — रावल —प० १४३. दू० २६१, रत्र, रत्र, रत्र, देर४, 882, 880 चाचगड़ेव ( चाचा )---प० २४, २७, २८, १६७, २४६. दू० ११६, ११७, ३०७, ३२३, ३२४,३६०. चाचनामा---इ० ४४१. चाचा, केल्रण राव—द्० ३६०.

चाचा, केंब्रण राव महपा-रू० ११६. र्चादिया-दू० १६८, १६६, १७०, - मेरा-दू० १०८, ११८, १२०. —वरजींग—दू० १४३. —सीसोदिया—हू० ११४. चाठले--प० २४४. चाढ़ा राव--हू० २म३. चातगादे भाटी--द्० २६६. चाप (चावारक)--- तू॰ ४७६. चापमान--प० १६८. चापवंशी-द् ० ४७६. चापेत्कर ( चावड्ा )-- दू० ४८०. चामुंड ( चूडाव )—हू० ४७७. -- चावड़ा--- २०३. वामुंडराज-प॰ १८६, १६८, १६६, २२०, २४६. चाय--प० १६६. चारगादेवी--ए० ४३. चालुक्य, से। लंकी--प० ११६, चार्वंड-- ५० ७०. चावंड दे--हू० २७६. चार्वडा जी-प० १४३. चावड़ा - दू० २१०, ४७६, ४७७, ४७८, ४७१, ४८०, ४८१. चावहे--प॰ २०१, २०७, २१२. द्व० ४०, ४१, ४२, ४४. चावोटक ( चाप )--- हू० ४७६. चाहबृदे---ए० १४२, १६६ चाहद्देव राजा—सू॰ ४४

चाहसान-प० १६८, चाहल राजपूत--- रू० २०४. चाहिल सेलोत-- ४० १०४. चित्ररथ---दू० ४८४. चित्रसेन राजा-इ० ४८६. चित्रांगद-प० २३१, -मोरी-इ० ४८०. चिराई आसराव का-दू॰ ३१४. चीगसखी—दे॰ "चंगेजुर्खा"। चीता-प० द. चीबा-प० १०४,१२६,१२८,१४१. चुंडराव--प० २३७. चृंडा राव-प॰ २३, २४, २४, २६, २७,२६, ६०, ६६, २४१, २४२, २४६, २४६, टू० ४६, दर, द७, न्द, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६४, ६६, १०२, १०३, १०४, 100, 111, 118, 118, 120, १६६, ३०७, ३२७, ३४८. --बीरमात-प०, २४१. -राठाड्-पा. २३०. —लाखावत—प० ३२, ३३. दू० 905. चूँ डावत-प०७, २४, ३३, ३८, 08, 04. चूड्चंद्र—दू० २४१. चूडाला.(चूडवाला)—टू॰ २६३. चूड़ाव ( चामुंड )—दू० ४७७. छत्र—हू० २६१. चुड़ा समा यादव-दू० २४०, २४१, ब्रुत्रराज--दू० २. २६२, ४४०.

चूढ़ा समा रा कैवाट—ह्० ४६०. चेढ़ी--प० २४३. चैनसिंह--दू० १६८, ४४२, ४४४. चैनसुख—द्० २०१. चैनिया-प० २२२. चें। इसिंह-प० १७. चे।पड़ा--प० २२२. चोहिळ-प० २२२. चैाय--प० ६८. चैालुक्य (चालुक्य या से।लंकी वंश)— प० २०१, २२०, २२६. चौहय-प० २४८. दू० ११४. चौद्दान-10 ४, ८, ७४, ७६, ८६, EE, EE, 909, 904, 998, १२१, १२२, १६६, १६६, १६७, १६म, २२६, २३१. हू० ४४, ८१, २८०, २८४, ३४३, ३४२, ४२६, ४४४, ४८३. —जालीर के-प० १६६. —बावसूई के-प० १७१. -बूदी के-प० १०१. —सिचार के-प॰ १७१, १७३. —सिरोही के-प० ११७. च्यवन-प० दरे. ₹ छक्कड्—टू० १४३. छुज्जू-प० ६७, ६८, ६६. ब्रुतरासिंह—दू० ४४३,

छत्रसाल—दू० ४०. छत्रसिंह-प० ७६. दृ० १६, १७,

छपनिये राठौड़ --प० ३, ४. छाड़ा राव-दू० ४६, ६४, ६६, १६४. जगनाथ-प० ३४, ३६, ६७, १४६, ह्याताल-द्० १६. छात्राला भाटी--द् ० २६१. छाहड्--प॰ २३०, २३३, २३४. द्व २१४.

छीकस पहोड्--द्र० ३४२. द्वीतर चूँडावत--प॰ ६०. तू॰ ११. छीतरदास--दू० २१, ३८२. छेना---द् ० ३४०. **छोहिल-५० २३४.** 

जैंखरा राः---दू॰ २४१. जंज---द्र० ४४७, जंजूया--द्० ४४७. जगजीवनदास—टू॰ ४४२. जगजोत-प० १२०. जगतमिश्रय—डू॰ २१२. जगतसिंह—प० १६, ३४, ६३, १६७. हू० १३, १४, २०, १मध, ३४१, ३३म, ३६०, ષ્ટરેળ, ૧૪૧, ૧૮૧, ૧૮૨, ४५४, ४५५. ---(जगसी)--- हु० २७४.

—मेहवचा—प० ७६. —राखा—प० १६, २१, ५७, ६१, ७६,६६,१०२,१७०,२३७. जगतसिंह रावत-मानसिंह का-प० १०४.

जगदेव-प० १६६,२००,२३२,२३३. द् ३४, ३७२, ३७६, ४३६. १६४, १७८, २३८, २४८, २४६, २४२. क्० २२, २४, २६, ३०, ३६, ४१, ३३३, ३३८, ३४१, ३६६, ३७१, १८२, ३६४, ३६६, ३६६, ४०२, ४०६, ४२०, ४२३, ४२६, ४३१, ४३२, ४३४.

- —गोविंददासीत—दू० ३१.
- —जसर्वतसि होत-प० १६७.
- —होडा राजा—द् ० ३६१.
- —सुँहता—हु० ३६३.
- --राजा--दु० १०, १३, १७, २८.
- —राठौड़, बीजा का—दू० ३४७.
- --राव--द् ७ ४३४,

जगमज--प० १२३. दू० ४१२.

- —बदयसि बोत रावल-प॰ नह.
- —लाखावत श्राहाड़ा—५० ११६.
  - —सीसोदिया—प० १२७.

जगमाज-प०६१, ६२, ६६, ८६, मण, दम, मह, ६०, १२७, १३२, १३३, १३४, १७३, १८०, २२३, २३८, २४६. हू० ६, ११, १६, २३, ३२, ३६, ७१, ७२, ७३, ७४, ७६, ६४, मरे, १६६, २०**म, २६६, ३१०,** 

२१६, ३२२, २२७, ३४२, जगा—प०३३,३४,४४. हू^३०<sub>४,</sub> ३४६, ३४३, ३६४, ३६७, इ६म, ३६६, ३७२, ३७४, ३६४, ४२४, ४३३, ४४१, ४४६, ४४७.

नगमाल--र्जीबावत,भाटी--दू॰ ३७६. नतसी--दू॰ ३३, ३१८.

—जयसिंहदेवात—प० १७४,

—देवढ़ा—प० ४४, १२६.

—बालीसा—प० १२८.

—भारमलीत-द् ० ३३.

—मालावत—दू०७१,७३,१६६, जनमेजय—प०१३,१४. दू० ४८४ ३१४, ३४७.

--राठोइ--द् ० ३१७,

--राणा--प० १४६.

—राव-प० १२४, १४४, १४६, जफ़रखी-प० ४१, ४३, २१३. दू० १४७, १८७. सू० ८०, ८१, द्भर, १३७.

---रावल--प॰ मह, २२४.

—सीसोदिया—प० ६६, १३२.

जगमालोत राठोड्--प० ७४.

जगराम-दू० १८, १६७, १६८

—सिंगट-प० १६४.

जगरूप-प०३४, ६६. ट्र० १७,

३०, ३६४, ३७६, ४४९.

जगरूपसिंह ठाकुर-प० २३२.

जग शर्मा--प० १३.

जगसिंह राणा—प० २४३.

जगसी ( जगतसि ह )--दू ? २७१.

—सिंघल-प० १६४.

जगहत्य-प० १८०, २४६

₹३०.

—म्रासिया — दू० १४०.

—सोळंकी—दू॰ ३४६.

जजिया-प• ४२, ४३. टू० २४८

जता--दू० ३२२.

जदु--दु० २४१.

जनकादित्य--प० १४.

जनकार शर्मा--- ५० १३.

जन शर्मा--प० १३.

जनागर-दूर २१४.

जन्हु---प० द३.

६१, रम३.

जबद्-प० ११४, ११६.

जमला-द्० २३१.

जयकृष्या - द्र १४, २१.

जयचंद--द् ० ४६, १७, १८, ६४, २१०, २८०, २८३, ४३८, ४८१.

---माटी--द् ० ३११.

—ल्याग कदलात—दू० ३१४.

जयतुंग--दृ० ३४४.

जयदेव--प० २३२.

—( श्रजयराज )—प॰ १६६.

जयपाल-प॰ द४, १०४, २३०, २४७. टू॰ ४४३, ४४४, ४४०,

४४७, ४८७.

जयभागा—दृ० ३८.

जयमती--- टू० २३०.

जयमल-प॰ ३४, ४१, ४४, ४४, ४६, ४६, १२६, १३३, १४७, १४०, १६४, १६८, २१६, २४६, २४६, २४२, २४७, २४८. हू० २६, २७, ४२, १६१, १६२, १६४, १६४, १६६, ३६४, ४०३, ४१०, ४३२, ४३६, ४४२.

- —श्रवैराजोत-प॰ १६८.
- ---कञ्जावत, भाटी--- ह्० ३७३.
- —गज्ञसिंहोत—दू०६७, १६४.
- -- जैसावत सुँहता-प॰ १६८, 909.
- --बीरमदेवात--प॰ ४६, ४६, 999, 989.
- —राठौड्-प॰ १११, १६६, ४८२.
- —रासावत--द् ० ३४६.
- ---साँगावत---प० ६६.
- --साहाणी-प० १२४.

चयमाला—दू० २००,

जयराज ( श्रजयपाल )-प० १६८.

जयराम-दू० २१.

जयवंता--द्० ४७.

जयवर्म-- प० २४६.

जयशिखरी—चावड़ा राजा—दू॰ ४८०. जळालशाही सिक्का—दू॰ २१३. जयसिंह—प० १८, ८६ १४६. १४६, १४४, १४४, १६६, १६७,

१७३, २२१, २४०, २४४. ढू० १४, १४, ३४, ३६, ८७, १६६, २४३, ३६४, ३७१, ३६०, ४१३, ४३६, ४३७, ४४२, ४४३, ४५६.

जयसिंह ( जैसा )-प॰ ४६.

- —महाराणा—प० १६, २१, १७०, २४६.
- -- मिर्जा राजा--प० १४१. टू० ४, ६, ७, १०, १४, १४, २०, २२, २४, २६, २६, ३१, ३२, ३४.
- —राव—द् १८, ३४६, ३७६.
- —सिद्धराज से। छंकी राजा—प॰ १०४, १२०, १६६, २१०, २१२ २१६. दू० २७४.

जयसिंह देव-प॰ १७६, १७८, १६७, २४४, २४=, २४६, द् २४२, ३२८, ३२६, ३३०.

जयशर्मा--प० १३ जयस्तं भ--प० ४०.

जये द्व राव-दे॰ "जि दराव"

बरसी ( जसराज )--द्० ४.

जरासंघ—डू० ४४८.

जलखेडिया —ह्० ४७.

जलादित्य-प० १४.

जलाळखी—द्० ४७७.

जलाल जल्का--हु १४८,

जवालुहीन-फीरोज़ ज़िल्जी सुलतान-

प० १४३, १६१.

जवग्सी-प॰ १६१. दू॰ ३, ४६. जसवंत देवी, रागी-दू॰ १६६. जवानसिंह—प० २०. दू० १६८. जसकरण (जसकर )-प॰ १८, २१. २२, १७०. हू० २१, २३, १६८, ३३७.

---खंगारेात--द्० २४.

जसचंद--द्र० ४७.

जसपाल रागा-प० २३२.

जसबीर—प० १४३, १६६.

जसमावे हादी—प० ११४, १६६.

जसराज—दू० ४, ४४४.

जसरे भाटी-दू० २८३,

जसवंत—प० ३०, ३४, ६४, ६६, १२१, १४८, १४६, १४०, १४४, १६४, १६६, १७०, २१७, २४२. हु० १०, ११, १६, . इह, इ२०, इ२३, इ२४, ३३०, ३३३, ३३८, ३४०, ३६६, इदम, ३७२, ३७४, ३७६, इत्तर, ६६४, ४०२, ४०४, ४०६, ४४४, ४७३.

—कवीरवर— प॰ १३.

—हु'गरसि'होत शठौड़—दू० ३55.

—भाटी, वैरसलेशत—दू० ३२३, 340.

—मानसि होत-प० १६६.

—शक्तावत नरहरोत शवत—प॰ 8६.

—सावृत्तेत-दू० ४२%

जसवंत सिंह—हु० ३१, ४६, ३३८, ३४०, ३४१, ४३७, ४४२.

४५४, ४४४, ४४६.

—महाराज-ए० ६६, ७३, ११७, १६४, १६८, १७६, २११, २४८. हू० ३४, ३६, १६७, २१२, २१३, ३४म, ३४६, ३४०, ३६२.

—महारावत दूसरा - प॰ = १

—रावत—प० ७२, ६६.

—रावल-प० मर वू० ३४१, ४४२.

जसहबु—प० २४०, २४७. ढू० २८२, २= ६, २६ ६, ३०३, ३४७, 830.

—डेल्हा स्रासकरगोत—हू० ११४.

—तेजसी—दू० २६म

जसहद बाई—दू॰ ८७,

—राखादे भटियाणी—दू॰ ८७, 388.

जसहाड़ोत—दू० २६४.

जसा ( जसराज )—प० २४१. हू० ૧૭, ૧૬, ૪૨, ૪૬૬, ૪૬૪, ४६४, ४६६, ४६७,

—जाड़ेचा—दू० ४६३, ४६४.

-- मैरवदासीत चीदावत-प॰ 992.

—रावत— ढू० ४६७.

—हरधवत्रोत जाढ़ेचा—दू० ४६३.

जसावत रूपसीहात साढी-इ॰ जान्हइदेव-द्० ३, ४६. 380. जसोदा-प० ११६. तू० १७, ३७८. जस्सा—प॰ ३६, १७८, २४८, —रावल—दू॰ २२४, २२४. २४७, २४८, २४६. टू० २४१, जामण-दू० २४१, २४४. २४४, २७६. —पँवार—प॰ १६८. —राठौर—द् ० ४३४. --- जाखा---द् ० २२८. जस्सू--प॰ ३४. जस्सा--द् ० ३४७. जर्हागीर-प० ६, ६३,७०, ७१, जालमादिख-प० १४. ७२, ७३, ७४, १२, १७, १०२, जात्वाख-ए० २४६. १६, १८, २०८, २११, २१४, ३४६, ३६१, ४६३, ४६४. जाँगलवे सांखले— प० २३४, २४३. र्जामग्रसी-प॰ ६७. र्जानिसारखाँ—१० ७२, ६६. र्जाभ बाघे।ढ़ा-प॰ २४२. जागा—प० २३०. जाड़ा जाम-- इ० २४६, २४७, जाबेचा—ह्॰ २१४, २३२, २४४, २४४, २४६, ४६७, ४७१. —शाखा—द् ४५०. जाडेचे (बंदीजन) -- दू० २१४. जाणांदे दूर्लगी राणी-दू० ६७, 188. जादम-दे॰ ''यादव''।

जादूराय--- द्० ४६३

जाम-इ॰ २१६, २४०, २४२, २४४, ४७०, ४=२. जामबेग--प० १३४. जाम शर्मा--प॰ १३. जावर-प० २६. जालणसी-इ० ४६, ६६, १६४. जालप--- इ॰ ३६४, ४३२, ४७२. जालपदास-द् ० ४४६. १८८, १६७. दू० ४, १२, १४, जालिमसिंह—जू० ४४१, ४४२, ४४४, ४४६. जालारी पठान-प० १२४, १८२. जिंदराय-जू॰ १८१. जिंदराव-प० १०४, १२३, १४२, १६६, १७१, १८६, १८४. तू० १६८, १७१, १७८. जिंदा-प० २४८. जिजिया—डे॰—"जजिया"। जितमंत्र-प॰ मह. जितशत्र—प० ८४. जिनेथ्वर सुरी-प॰ २२०. जीगी कछवाहा--- रू० ७, जीतमळ—४० ११४, ११६. जीवग्रदास-प० २४२. जीवराज अमायिक -प० २२१. —राजा—द् ० ४८६.

जीवा-प० ३४, १३७, १४०, १७४, २४४, २४६, २४७. दू० ३२१, जेसुराण-दू० ३४४. ३२२, ३२४, ३३३,३६४, ३६८, ₹६०, ४३३.

-ई दा-द्० ११४.

-देवडा-प० १४६.

—रतन् चारण—द् ० ४६६.

जुगराज राजा--दू॰ २१२, २१३, 218.

जुम्तार- बू ० ४२.

जुमारसिंह-प॰ ६६, १०२, १६६, १७७, २३२. हू० १४, २१, २४, २६, ३६, ४४, ४३७, ४४६. जूणसी राजा--दृ० ७, ४६.

जूला---दू० १६४.

जेंद्रराज--प० १०४.

जेकावी--प० ७

जेडवे, पेारबंदर के राजा-प॰ २२२. जेडवे राजपूत-प॰= , २२२, २२४,

२२४, १२४७.

जेठा-प० २४४, २४८. तू० ४३१. जेठी पाहू-प० २४२.

जेयोजी--प० ६७.

जेसर--- दृ० २४७.

जेसल उसाकीत रावल-दू॰ ६६.

—हुसाजात रावल—दू० १६५.

जेसलदेव, रावल--- दू० २६०, २७४, २७७, २७८, २७६, २८०,

२८२, ३१४, ३१६, ४३८,

४४०, ४४५.

जेसा श्रजा—दू० २२८,

जेहा भारावत या जैसा क्रॅंबर-इ॰ 318.

जैत, प्वार-प० १२०, द् ० ४७३.

जैतकरण-- १६७, २३४, २४४.

जैतमाल-प॰ ४६, १६४, १८४.

क् ६७, ६८, ७१, १४४, १६२, १६४, ३२३, ३२४, ३५२,

इहह, ४०२, ४४३.

—सोडा—हू० १६६.

जैतमालोत-प० २१७.

जैतराव-प० १०४, १०४, १२३.

जैतल-प॰ १४२. दू० ४. ६.

जैतल दे-प० १६४.

जैतसिंह-प० १६, ६१, २३२. टू० १२, २२, २३, ३०, ३६, ४२, १६८, २८३, २८७, ४२४, ४४%

४४२, ४४४, ४४६, ४७४.

—राजावत—राव—दू० १४०,

२०७, ३२४. जैतसी— प० १४६, १६७, १७४, १७७, १७८, हू० २७, २८, ३४,

३७, ४२, १६४, १६६, २८६, ३२७, ३२६, ३३२, ३६४,

३१६, ३१८, ४०२, ४०६,

४२४, ४३६, ४३७, ४७२,

४७३. ---श्रवलावत---दू० ४२१

-जदावत---प० १७६. दू० १४८.

जैतसी-कर्ण बद्दा-दू० ४३७, —देवड्रां—द्व १६६. -देवीदास रावल-हू० ३२७, -- नंगावत-प० १७६. —राया-प० २३६, २४३. —राव—हू० ६, १४१, १४२, १६६, ३३६, ३६४, ३७६. —रावत—दू० ३६८, —राव भागोत—द् ० ६, ३४. —रावल-प० =४, दू० २६१, २८३, २८८, २६४, ३१६, ३२८, ३२६, ३३२,३४३,४४०,४४१. —रावल, दूसरा—दू० ४४१. जैनसेन---द्र० २४६. जैता-प॰ ३४, १४४, १७४, २४४, २४६, २४०, २४४, २४६. तू० 984, 984, 944, 94**=**, 949, ३०७, ३३७, ३४३, ४१३, ४२०, ४३४, — खेमावत चीबा—प० १३४. —देवडा—प० १६४. -- वाघेला--प०१६४. -- लूणकर्ण-- हु० ३१६. —सालाहो—हू० २६८. जैतावत--प० २४४. दू० ३६४, ₹७७. जैतुंग-- दू० २६२, ३१४, ३४४, ३४७. —हरदास—रू० ३४**६**.

जैत्रसिंह--प० १७, १६१, ढू० १७.

—रावल—प० १०४. ह्० २८६.

जैनंदोत या जैनेात-प॰ १६६. जैन---प० १७. जैनू-प० १६६. जैनेात या जैनंदोत-प० १६६. जैमला-हू० २३२, २३३. जैमखे श्रहीर--- दू० २३२. जैसनमेर की ख्यात-दू० २०४. जैसा-प॰ ४१, १४३, १४४, १६६, २४८, २४०, २४७. दू० २३, १३८, २४१, २४२, २४८, २४२, २४३, २४४, ३०८, ३७०, ३७८, इस्, इस्, इस्, इहह, ४१४, ४३३, ४७३. —कलिकर्णीत—दृः १६६, ३६७, 803. —जगमालात—दू॰ २४. —( जयसिंह )—प० ४६. —बरासि होत, राव—दू० ३७८. —साटो—तू० १२६, १३८, २१४, ३२१, ३८०, ३८६. —( कुँवर जेहा ) भारावत—दृ० 298. —भावदासीत राव—दू० ४००. - मैरवदासात्-प॰ ११६, १४४.

दूः ३४२.

—रायपालेश्त—टू० ३**८३**∢

३७८, ३७६, ४३६.

जैमावत भारो--दृ० ३७८.

--राव --दू० ३७०, ३७४, ३७४,

—सरवहिया—दू० २४१, २४४.

जैसावर -राजा-द् ० ४८६. जोइया।दू०--- ४४७. जोइयाणी राणी-दृ व ६७, १६४. जोड्ये ( थै। द्वेय )-प॰ २४१. दू० ७१, ८४, ८४, ६७, ६८, ६६, १०३, २८७. जोगराज-प० १८, २०, दृ० ४७७, -- रावछ--प० = ४. जोगा-प० २४८, द्० ३६, ३६४, ३७१, ३८१, ४१०, ४२०. --गौड्--प० ११२ जेशाइत-दु० ३७४ जागादित्य-प० ५४ जीगारो-दे०-''जे।गराज''। जागीदास-प॰ २४४, २५८, २४१, २४२, २४८. हु० २६, ३२३, इइल, इदद, ३७१, ४०६, ४०७, ४०६, ४२०. —कधिलोत—वृ• १**६**४ —कुँवर—्प० १६५. , —जोघा—प० ६४. जोजङ्—दू० ४.

जोजब्र — द्० ४.
जोजबदेव राव — प० १०४, ११६,
१४२.
जोम्स्य — द्० ३७४.
जोध्य — प० ३४, ६६, ६४, ६४,
१९६, १६७. द्० १६, ४३७
— जाख्य — प० ६४, ६७, ६४,
६६.

जोघरथ, राजा—दू० ४८४. जोघसिंह—दू० २२, २६, ३२, ४१७.

बोधा—प० २४, २६, २६, ३२, ३३, १७४, १७८, १६४, २३७, २४१, २४६, २४४, २४६, २४८, ३४०, २४१, २४२. हू० २६, ४६, १०६, १०६, ११६, १३०, १६६, ३२४, ३६०, ३८६, ४१२,

—क्षिल— दू० १०४, १८४, १०६

—जी कुँवर - प० २८. दू० १२०.

---जी राव---दू० १३०, ४४४, ४=०.

--जैसावत--हू० ३१६.

—रणसञ्ज का पुत्र—दू० १०४.

—राठौड़, राव-प० ११४.

—्राणा—प० २४३.

— राच—प० ३०, ३१, १११, १६२, १६३, १६३, १६३, १६४, १८४, १८४, १८५, १८५, १६९, १६६, १६६, १६६, १८६, १८६, १८६, ३०७, ३२६.

जीवनजीत, राजा—दू० ४८६. जीरावरित है—दू० २०१, ४३७, ४४३, ४४४, ४४४, ४४६.

जोवनार्थ---दू॰ १. ज्ञानपति---दू० १७, ४६. 祈

मारहा—दू० १ द १.

मार्मण—प० १७६, २४६ दू० ३६१.

—पड़िहार—प० १६४.

—सुणकमल का—दू० २ द २

मार्मा—प० १४७, २५६.

मार्गा—प० १४४.

माल, पाटडिया—दू० ४६१.

साला—दू० ४६०, ४६६, ४७१,
४७२, ४८१.

४७२, ४६१.
— मेवाड़ के—दू० ४७१
— राजपूत— दू० ४७२.
— वंशावली— दू० ४६३.
सालासिंह अजावत— प० ११.
साला ठङ्कराखी— प० १११.
सींपा— दू० ६६.
सोट, राजा— प० २२६. दू० ४४४.

3

३३२, ३४७, ३४०, ३४१, ४४३, ४४४, ४४४, ४४७, ४६०. टाड राजस्थान—प० १०४, १६८, २४२. दू० ४६, २८३, ४३६, ४४०, ४४२, ४४३. टीहा राव—दू० ६६, २८३, ३१६.

ठ

टे। द्वरमळ--- दू० ३६, ४६४.

टोड़ा राव-हु० १६४.

ठाकुर—प० २४७, २४८, २४६, ठाकुरसिंह—दू० ४२, १६६, २०७. ठाकुरसी—प० १४६ १४०, १८६, २३०, २४८, २४२. दू० १६३, १६४, २०४, ३२२,३२४,३६६, ३७२,३८२,४०६,४१०, ४२१,

—धनराजेति — दू० ३७१ — राव जैतसी का पुत्र — दू० ११३.

डंडध, राजा—दू० ४८६. डंबरसिंह—प० २४६. डगा, थिरा का—दू० २८२ डहर—प० २०१ डाम ऋषि—प० २३३. डामी प्रतिहार—प० ११६. तू० ४६, ४७, ४८२. डाहिखिया—प० ७७. डाहिखियो पॅवार—प० १८६ हू० ३४७.

डाही डोमनी—दू० २३४, २६३. डोडा—प० २३०. हुँगर-प॰ २४, ८०, ८३, १४७, डोडिये राजपूत-प० ६०, १८६, २३०, २१८, तू० ३६२. हुँगासिंह—३४, १६७. दू० ११, डोजी—दान में दी हुई सूमि—दू० ४२, १६६, ४३६, ४४१. - रावळ-प० म०, म१. |गरसी-प० ३६, १४७, १४६, इंडी बादशाह-दू० ४४०. १४०, १६६, १७०, २३७, हळ-ए० २३०. २४६, २४८, २१०, २११, डॉग—द् २४७ २४७, २४८, २४६. दू० ३३४, डाडी-दू० १०१. ३६६, ३८२, ३६६, ४१०, हाहर-दू २१४ ४१२, ४१३, ४३१, ४३३, बीढी-दू० हत. ४३७, ४१७. —धनराजात—दू० ३७१ —बालावत—प॰ ८६, १६६. —राव—तू० ३६२, ३७४, ३७६, 398. —वि कुपुरवाले राव—दू० ३७१. देढ़िया—दू० २७६. हूँगरी सुँहते-प० २२०. हुँगरीत, देवड़े-प० १३४, १३७, डीलय-दू० १६६ 280. हुँगा-प० १४४, १६६. ह्ररीया राजपूत-प० २२२ डेल्हा जसहड़ -हू॰ ३१४. देखि राजपूत-प० १८७, १८८, दूर तसुराव-रू० २६२, ३२०, ४२७, 845. डोडरिया-प० १०४. डोडगहली, बूड़ा की स्त्री—दू० १७१, तब्-प० २४२. दू० ६४, ४३६. १७२, १७३, १८१. —( परमार )—प० १०७.

१८८, ह् ० ६३, ₹७8. ढ दीमहिया-ए० १०४ हु डा--प० २३०. बुलोराय-दे०-"ढोलाराय"। हुँ ढाड़---दू० १. हेबल-प० २३०. होर-चराई-प० २१४. ढोला राजा-दू० ३, ४, ४६.

ਜ

सॅवर-प॰ म, १६६. हु० ४७६,४मरे. तत्तक-ए० १४ हूं० ४६. 838. तनतरंग-द्० २०१. तप--प॰ १६६. त्रपेसरी-प० १६६.

तबकाते श्रकवरी -- प॰ ८१. तमाइची-प० २४६. दू० २१४, २२८, २३४. तलार-प० २१३. तवारीख फरिश्ता—दू० ४४६, ४८३. त्रव्यक--दें -- "तचक"। तस्सेरा-प॰ १०४. तहनपाल-दे॰-"त्रिभुवनपाल"। ताजली रायसने।त--दृ० ३१, 원도. तार्गा से। लंकी मञ्जावाला-प॰ २३७. तात-प० २२६ तातारखाँ गोरी-प० २१३. दू० ३६, २४०, २४३. तातारसिंह--दू॰ १४. तानसेन---प॰ २१६. तारादे--राणी-- टू० ४. —गहलोताणी—दू० ६४, ६०, १६४, १६६. तारादेवी-प॰ ४४, ४६, २१६ तारासिंह—दू० २००. तारीख फीरोजशाही—इ० २६०. —मासूमी—द् ०२४६. —यमीनी—हू० ४४४ तिबढ़िकया--प॰ ७७. तिरमण रायसले।त-इ० ३४, ३७. तिलोकचंद-- हू॰ ३३. तिलोकदास-ह० २०. तिलोकराम हाडा-प० १०४.

तिलोकसी-प॰ १७६. टू० २६, ३७, १६६, २८२, २६८, २००, ३०४, ३२६, ३३०, ३६४, ३६८, ३१४, ४२४, ४३५ —जसहद् भाटी —हू० ३०७ —सीबरजांगोत, भाटी — दू० ४१%. तिहुगाराव जागी—न् ० ३१४. त्तीड़ा-- दू० ४६. तुंगनाथ-हू० ४६. तुगलक शाह खिलचर्ला ना—दू० 880. तुजुके जहाँगीरी—दू० ३४६. —तेमूरी—हू० ३१७. तुर्वसु —हू० ४४८. तुलसीदास-दू० ३७. तुहफतुळ किराम—दू० २४४ तेजपाल-प० १३७ २३४. तेजमळ---प० २१८ —माटी—दू० ३७६. तेजमाल-प० १४८ १७८, १७६. त् ३३३, ३३७, ३३६, ३७९, ३७२, ३७३, ३७४, ४२०. -किशनावत-द् ४३७. तेजराव—दू० २८६, ४३७. तेजसिंह-प॰ १७, १२२, १२३, १६७, १७१. ह्० १६, ११६, १६६, २=३, ३४१, ३४२, ३७७, ३८२, ४३६, ४३७, ४४२. -हुँ गरसि होत राव-- प० ४६, ξo

---रावत--प० १४. —रावत-प० २३०, दू० ४४२. तेजली-प० १३, १२१, १२२, १२३, १४७, १४६, १७३, १७४, १८०, २३७, २४४, २४४, २४८. हू० ११, २४, २६, ३२, २६०, ३००, ३१३, ३१४, ३६४, ३६६, ३६८, ४२८, ४३२, ४४०. --धमरा का-- हू० २८२. —चूँडावत—प० ३६. -वरजारीत-प० १७४. —रायमत्ते।त—दू० ३६ — राणा—ए० २३६, २४७, २४२. -- रावल--प० ८४ तेजा-प॰ ३४, ११६, १४७, २४६, २४०. हू० ६८३, ३०८. —नाई--तू० ६४. तैसूर-दू० २०४, ३१६, ३१७, ३१८, ३१६. त्तेागा---प० १४७, १४८, १४६, वृह---प० २२८. १४०, १४१, १४४, २४६, २४७, २४१. दूव ३६४, ३६६. —कोतवाळ—प० १६३. —सुरावत—प० १३४. तोडरमळ—दे॰ 'दोडरमल"।

न्नसि'ध---दू० ४. त्रिदस (त्रिदस्यु)---दू० ४. त्रिवंधन----दू० ४ म. त्रिसुवन—प० २४ म. दू० ७०, २१७, त्रिसुवनपाछ—प० २१२, २२२. दू० ४४६, ४७६, त्रिसुवनसी—दू० ६६, ७०, ७१. त्रिसुवन'' । त्रिसुति —प० २००, त्रियारेन—दू० २. त्रिबोचनपाछ—प० २६२. त्रिसाख—दू० २. त्रिसाख—दू० २. त्रियांक सूप—प० १६७.

यानसिंह--दू० ७, ११. थिरा, राखा --प० २४७, २८२ थोरी--दू० १६८, १६६, १७२, १७६, १८०, २८७, ४०४.

दंडपाळ, राजा—कू० ४८१.
दंडपाळ, राजा—कू० ४८१.
दंखिवां —कू० ४०.
दंखिवां चिर्ण —प० १३.
दंख्याळे चारण—प० २३८,२४३.
दम्मंती—दू० २७.
दमा—प० २४६.
द्माळ, जोहमा—कू० ८६,३२२.
मोदी—कू० ११३.
—रा०—कू० २४१.

द्याल्हास—प० १७६, २३८, २४६ दू० १६, २२, ३४, ४१, ४२, १६८, ३३०, ३३७, ३४०, ३७१,

३७२, ३७४, ३८२, ३८४, ३८४, दलसिंह—हू ४४१, ४४२. ३८६, ३६४, ४००, ४०२, ४१०, दिलया गहलोत--दू० ८४. 845.

—भारी--प० १३१. दू० २०८, 881.

—भीत राणक-प॰ E.

--राव-- दु ३ ६६, ४७३. दयालिस ह—तू० ४४२.

द्रियार्खा पठान-प० ७१. तू०

82.

दुर्माद् शर्मा-प० १३. दुर्या जोई-- दू० १४१. दलकर्णं, राव---वू० ४३६. दुलपत-प॰ ३४, ६६, १२२, १४४, दुससेन-इ० ४८८.

१४०, १६७, १६८, १७६, १७७, दहिया राजपूत—र० १६३, १६४, १८०, १८२, २१७, २४४, २४२. दू० ४, २४, २७, ४१, ४२, १६६, ३३३, ३३६, ३६३, ३६४, इ६६, ३७६, ३६०, ४१३, ४२०, ४२१, ४२८, ४३३.

—भाटी, सुरसिंहोत—टू० ३४६, ३५७.

--राव-प० २१६.

—शक्तावत—५०६७.

--साहेब दे--दू० ३६४.

—सीसोदिया— प॰ १३१.

दळपतिसंह महाराज-प॰ दर, दू० १६६, ४४६.

दुलराव---प० १२३.

४१३, ४१६, ४३२, ४३६, ४३७ द्ळा-प० १४४, १६६, २३७, २४६,

२४६, २४२, २६०. हू० ४, ६, दर, दर, दर, ६८, २१४.

—ग्रासिया—प० १४१.

—गोहिलोत— टू० १०२. जोइया-ए० २४१. तू० ८२, ८४, ₹8. 80.

--दूसरा--दू० २१४.

दल्लू-प० १४१. तू० ४४६. द्रारय-प० मरे. हू० २, ४, ४म. दससक्रमाधा, राजा-द् १८६

१७२, १७३, २३८, २३६, २४०, २४म. दू० ४म१, ४म२.

दहुराणी-प॰ २२.

दाजदबी-प० १६३, २१४. दू० ३५२

दाण, चुंगी का महसूल-प॰ ११७, ₹१₹.

दानसिंह-दू० ४४६, ४४७.

दामोदर-हू० ४८६.

--कुँवर--प० ४२.

दामोदरसेन--हू० ४८६.

दारा शिकोह--प० ७६, २१८. दू० ४६२.

दासलोत-- ० ४११

दासा-प० १४८. दू० १७. दास् बेणीवाळ—जाट—दू० २०३ दहिर—दू० ४४४. दिनकर राखा-प० २१. दिनकरण-प० १८. दिनमणिदास-द् ४. दिखाचरर्खा गोरी-प॰ २२, २६. दुर्जनसाल-प॰ १४६, २१६, २४७, हु० ४१३.

दिलाराम—दू० ३६. दिलीप-प॰ दर, दू॰ ४, ४द. दीपचंद--दू० ४०, ४१. दीपसिंह--दू० २६, ३४, ४४१, ४४४, ४४६. दीघंबाहु-- दू० २, ४, ४८. दीवाण, मेवाड़ के महाराणा की

पद्दी--प० ⊏. दुरंगदास— तू० ४४२. तुरजा-दू० ३३७, ३३६. द्भरस परवतसिंहोत पूरविया-प॰

दुर्गदास—वू० ३३४, ३३८, ३४०, ३६४, ३६१, ४४४ हुर्ती—प० १००, २३८, २४२, २४४, २६०. हू० ३२, ३३१, ३३३, ४३३.

—राव-प० ६०, ६७, ६८, दूदा-प० ३४,३४, १००,१११, 900.

दुर्गा शेखावत--दू० ४०. —सीसोदिया—प० ४६, ६४. -दुर्गादास—हू० २८, २६८.

—मेघराजीत भाटी—इ० ३६२, ३८१. दुर्गावती दू० १३ दुर्जन-दू० ३८६, ३६६ —जे।धावत--दू० ४१०, दुजनमल-दू० ४८१. २४४. ढू० १३, २३, ४०, ४४, २०७, ३३२, ३३३, ३६२, ३६४, ₹७४, ३७६.

श्रर्जुनसिंह—प० ६१, १६७ टू० 12, 14, 18, 841 द्वयोधन-प॰ २१६. दू॰ ४४८ दुर्ङम देवी-प० १०४, २२६. दुर्रुभरान-प॰ १६८, १६६, २२०.

— दूसरा या दुःशल — प० १६६.

—तीसरा या वीरसि ह—प० १६६. —सोलंकी राजा—प० १०४

दुबहराम-दू० २१२. दुलहा देवी-प॰ २४४ दुष्यंत-दू० ४४८. दुसामा—प॰ २४४. तू॰ २६०, २७४,

२७७, ४३८, ४३६. दुःशत या दुलंभराज दूसरा--प॰ .338

११२, ११३, ११४, १२४, १३७, १४७, १४१, १४४, १४४, १६६, २३८, २४४, २४६, २४०, २४७, २४८

दू० ३०, ३६, ४१, १३२, १३३, देशा चारण--दू० २००. १६१, २८२, २८६, रहर, देदा-प० ११०, १६६, १७१, १७४, ३०३, ३२४, ३७१, ६८३, ३८६, ३६०, ३६२, ३६६, ४१३, ४१६, ४२८, ४३१, ४३२.

- —श्रानंददासोत—दू० ३६४.
- -खंगार राव-प० १३२.
- —चंद्रावत राव—द् ७ ४६४.
- —जसहद्दोत—दू० २६८.
- —तिलोकसी—वू॰ २८८, २६८, देवट—प० १२० ११६, ११७, ११८, ३२०, ४८३.
- —रत्नसिंहोत शवत—प० १४.
- ---राच---प० ६०, ११६, १२३, 128.
- —रावल हू० २६८, ३००, ३०४, ३०६, ३०७, ४३७, ४४१.
- —सीगावत—प॰ ३४.

तूषा-- तू० १४म, २४६. दूतराज--- तू० ४. बूलहदेव-दू० ३, ४६ दूला-प॰ २४, २४.

दूलाभाई---द् ० ४३७ दूलावत राजपूत-प० २४, २४.

वूलेराव---वू॰ ३३. दूसमराज-दे॰ "दुसास"।

दृद्गहार---दू० ४४६.

इद्रास-- दू० ४.

१७८. ट्० ३४६, ३७२, ३८६, 812, 803, 808.

-- वूजा रतन का--- दू० ३१४

--भैरवदासात--दू० ४२६.

--रावल-प० ८४.

देपा-दे०-"देवपाल"।

देवाया--दू० ४.

--जाधावत--दू० १३१, १३२. देवकर्य--प० २३१. दू० १६.

२६६, ३०३, ३०४, ३१४. देवदाराव-प०१०४,१२०,१२=, १६म, १७०, १म३. हु० ३०६, ३१६, ३१७

देवड़ी--प॰ २४४.

हेबडे-प० २, ४६, ४७, ८६, ११६, १२३, १२४, १७२. दू० १३६, 308

—चीवा शाखा के-प॰ १४१.

—सिरोही के-प॰ ११७

देवपाल-प• १७३, २०१, २१६, २२१, २३२, २४६. हू० ४४, 84.

-- दूसरा ( देपा )---प० २४४. देवपाल देव रावळ-प॰ ५४, २४६. देवयानी--- द्र० ४४८.

देवराज-प० १२०, १३७, १४०, १७६, १८०, २१४, २१७, २३१ २३४, २४८, २४६, २४० २४१, २४१, २४६, २४८. दू० ८७,

१६६, १६८, २६०, २६३, २६४, २६४, २६६, २६७, २६८, २६६, २७०, २७२, २७४, २७४, ३१४, ३२७, ३३४, ३८१, ३८२, ४१४, ४३२, ४३७,४३६, ४४०, ४६३, ४४४, ४४४,४४०. देवराज भड़िक-प॰ २२६, ढू०४४४. —भाटी रावल—दू० २७३. —रावल—दू० २६१, २७३. देवराजादिल-पः १४. देवराम बीदावत-प० १६०. देवल राजपूत-प० १३७. देवशर्मा-- प० १३. देवसि ह-- वू० २०, ४४१. देवा - प० १०४, १०६, १०८, ११४, १५४, १६६, १८१, २५१, २४म, २४६. हू० ३६४. --- अदावत-प० १३३. देवादित्य-प० ११, १४. देवानी—दृ० ४. देवानीक-प० म३, दू० २, ४८, देवा बाघावत, हाड़ा-प॰ १०४, १०४, १०६, १०७. - मेहाजल का - दू० २८२. ---राव---प० ११४, ११६. देविया--दू० १६८. देवी-- दू ० १६४, २४६. देवीदीन-दू० ३२१, ३२२. वेंबीदास-प० ४१, १४८, १६८, १७४, १७६, १८०, २४४,

२४६, २४७, २६० हू० रण,
३१, ३२६, ३२७, ३३२, ३३४,
३४०, ३४०, ३६३, ३६६, ३७६,
३६६, ४०२, ४१२, ४२९,
४३१, ४३२, ४३७, ४४६,
४४७.
देवीदास—कान्हावत— हू०४००.
—कशनसिंह, राटीड्— दू०४०१.
—चाचकदेव रावळ— हू०३२६.
—कैतावत—प० ४६, ६२, २४४.
हू० १६६, ३६७, ३६म.

दू० १६६, ३६७, ३६८. — भाटी—हु॰ ४०१, ४०६. —सहेवचा पातावत—द्० ४११. --राठौड़ भवानीदास का--दू० ₹8७. --राणा--प० ४४. —रावल-प० २४२. तू० ६४, २०७, २६१, ३२७, ४४१. —सुजावत राव्रत—प० १४, 158. देवीप्रसादजी, मुंशी--प॰ ४६. देवीसाह-दू० २१२. देवीसिंह-दू० १६, २३, २००, २१२, ४१३, ४११. देवीसेणी चारणी-प० १४३. वेर्वेद दू० २४४. देशपाल, राजा—दू० ४८७. देसल—दू० २६०. देसावर--- दू० ४८१. देसावल माधा राजा—दू० ४८६.

देहल--दू० २७६. देहू रावल-प० ८४. े दोदा ( बूढ़ा शवरा ) सूमरा-- दू० १७०, १७३, १७४, १७४, १७६. दै। तत्वा --- प० ११३, ११६, १४१, १४२. दू० २४४, २६०, ३६८, ४२४, ४४४. दै। खतराम-- दू० १६८. दौलतसिंह--दू० २४, १६७, ४४२, 849. दै।ळा दहिया-प० ११३, ११४, धौसा-दू० १४. द्रतक-दू० ४६. द्रह्यू--दू० ४४८. द्रुपद्—दू० ४४८, द्रेग--वू० रदर, ३४४. द्रोगिगिर-प० २१६. दू० ४७८. द्रोणाचार्य--प० १८६. द्रौपदी राणी-दू० ६६, १६४, १६६ द्वारकादास-प॰ १४१. दू॰ १६,

ध

४२१, ४३२.

२४, २६, ३०, ३३, ३४, ३७, ४१, ३३८, ३४६, ३६३, ३६४,

३६६, ३६६, ४०६, ४१४,

 धंषुक—प०२११.
 धर्मचंद्र—दू०४०.

 धग्राग्री—दू०२३३,२३४.
 धर्मदेव—प०२३३.

 धनकपाल—दू०३.
 धर्मपाल—दू०४४.

 धनपाल सेन—दू०४६.
 धर्मशर्मा—प०१३.

 धनवाई (धनाई) प०४७,४६,१०८.
 धर्मगिद्—प०६७,२३१.

वनराज-प० १४७, ११०, २२६. दू॰ ३२४, ३३७, ३६८, ३६६, ३७४, ४०८, ४१३, ४१६.४१७, ४१६, ४३३, ४३४, ४४४. —उद्धरण हिंगोल—दू० ३४७. —खेतसीहोत—दू० ३४०. —नेतावत—दू० ३५६. —भारी—हू० ३७८, —मांगिखया—प० १६४. घनाई--दे०---'धनवाई''। धनादित्य--प० १४. घनुर्धर--- प० ८३. घनेरिया---प० २२२. धनेश रा०---दू० २४२. धनेष्वर--प० २२६. वसा--प० ४१, १७७, १७८, २४८, २४मा तू० ४१०. —गौड्--प॰ ११३. ---धारी--प० १८३. घरणा, सीह संबवी-प० ३. घरणीघर या रणघीर--प० १४४. घरणी बराह—प० २३१, २३३, २३४, २३४, २४७, २४४. धरमा—हू० ३६४. —बीहू चारग्--प० २४०. धर्मचंद्र—दू० ४०. धर्मदेव--प० २३३. धर्मपाल--- दू० ४४३. धर्मशर्मा--प० १३.

धर्माद्-दू० २. धर्मोष-दू० ४, धवल-प० २१६. धवेचे--प॰ १८०. र्घाधल--- वृ ० ६४, १६७, १६८,१८०, 184, 848. र्घाधू---प० २३०. धाज मेळ्ळा--दू० २०४. धाकड्--प० १०१. धाधिया--प० २२१. धारगिर-प० २३१. धार धवळ—( वीरघवत ) वाघेता राजा---द् ० ४७१. धारावर्ष---प० १२०, २३१, २४७, २४४, २४४, २४६. धारा सोढ़ा-प॰ १६४. धारू-प॰ १८६, १८७, १८८, २३६. हु० ३८४. धाहबु-प० २३१. धिषताश्व--प० = ३. धीर-प० २३०, तू० ४७. धीरतसिंह--दू० ४४१, ४४६. धीरदेव-प० २४१, दू० ६७, ६७, ६८, ६६, १६४. धीरबाई-प॰ ६१. धीरसेन--प० २३१. धीरा-प० १७३, १७८. टू० ४, ४७, ४३२. धीरावत कञ्जवाहे-प॰ ४. धुंध--प० १६६.

धुंघमार-- दू० १, ४, ४७. धुंघळ--प० १७१, धुंघलीमल-दू॰ २१४, २१७, २१६. धुघर्मा दृढ़ाध्व—दू० ४८, धुरिया-प॰ २३०. धृघाळक-ए० २३१. धूंधळिया सहाणी-प० १६४. धूम ऋषि—ए० २०१, २१६, २३१. धृहड्--द् ० ४६, ६४, ६६, १६४. धतेस्यंद--दू० ४८४. घोंगरिये--द्र० १६१, घोघादास-- हू० ३२३, ३२४. धोम (धूम) ऋषि—प० २३३. धोरियाया-प० ७७. ध्रवसट-प॰ २११. ध्रवराज्ञ—(धारावर्ष) राठाड़— प० २३१. **अ वसिंधु—दू० २, ४**८. नेगा-प॰ ३३, ३४, ४०, ६७, १४६, १४४, १६६. हू० ४७३. —सारमलेात—दू० १६३, १६४, 984. —सिंहावत—प्० ४४. नंगावत-दू० ४०, ६१, नंदा-प० २१८ —रायचंद भाटी<del>. दू</del>० ३४३, —सोढ़ा—दू० २२४, २२७. नकीद्र -- दू० २०३.

नगजी-प० १००. नगराज-प॰ २३७ नगा--दू० ३२१. नयपाल, राजा—दू० ४८७. नरदेव--प० १८ दू० ३, ४६. नरनाथ शर्मा--- १३. नरपति-प० १८. दू० २४१. नरपाल-दे०-"नाला"। नरबद्-दे०-''नर्वद्।'' नर्राबंध रावल-प० १४ नरब्रह्म रावल-प० ८४. नर्भट---प० २२८ नरवर---द् ० ४४. नरवर्म--प० १७, २४६, नरवाहन-प० १४, १७, १८, ८४. नरवीर रावल-प० ८४. नरशर्मा -- प० १३. १४०, १७८, २४०, २४८. टू० **ર, ૭, ૨૧, રેશ, ૪**૬, ૧૨૪, १६८, २०३, २६२, ३०८, ३२४, ३२६, ३३०, ३६६, ३६४, ४०६, ४१३, ४२६, —बीकावत—दू० १४२. ४३३. -- जाट---दू० २०२. --देवीदासीत, भाटी--- दू० ३२८. नरू--- दू० २७. नरसिंहदास-प० ७, म, ३४, ७४, नरू राखे-प० २२.

, देप्तर, देप्पर, ४०८, ४१६, ४१६, ४२६, ४४२, ४४३. नरसि हदास सि घल-प० १६४, दू० १२२, १२३, १२४, १२७, १३१. नरसिंहवीर, राया-प० २३६. नरहर--- १०६, १७६. ह्० १६४, ३३१, ४१३. —ईसरदासेात —दू० ३६२. --महापात्र-प॰ २१६. --रावल-प० १६. नरहरदास-प० ३४, ११६, ११८, 184, 180, 1986, 168, १७६, २३८, २४६ हू० २१, ३६, २१३, ३३३, ३३८, १६६, ३६६, ३७१, ३८३, ३६०, ३६२, ४०२, ४०६, ४१०, ४२म, ४३१, ४३३, ४७३, नरसिंह-प० २१, १४७, १४६, नरा-प॰ १४४, १६६, २४७. द् ११, १६८, १३६, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १६८, ३२३. —श्रजावत—दू० ६८१. —राव—हू० १४१. --सुजावत--द् १३७, १४२. दर, २४४, २४४, हु० २०, नस्के--हु० ७, २७.

२४, ३०, ३३, ३८, १६८, सर्वेद, राव-ए० २६, ४७, ११४,

१०४, १०६, ११२, ११३, ११४, १२०, १२१, १२३, १२४, १२६, १३२, ४३२, 8\$8. नर्वद, मेघावत-प० १६४, —सत्तावत—दू० १२०, १२२. ---रावत--प० १६४. —हाद्रा—प॰ ४७, १४, ६०, 90%. नल-दू० ३, ४, ४८. नवघरा-प० १८२, १८३, २४३. —रा०—वू० २४१, २४३. -दूसरा-दू० २४%. —तीसरा—दू० २४२. —चौथा—दू० २४२. नवध्या या खंगार—प० २२१ नवब्रह्म--प० १०४, १०४. नव शदे शागी साँखली-प० १६४. नवराष्ट्र—दू० ४४८. नवलसिंह—दू० ४४१, ४४६. नवला रतनू—दू० ३४४. नवशेरीखाँ-प० १८८, दू० ४७२. नसरुद्दीन-दू० ४६०. नहरवया-प० १०४. नांद्या— दू० ३०८. नौदा-प० २४२. दू० ६६४. नाँदेत निसाणेत-प॰ २३६. नारा-प० १३, १४, १७. नागङ्--प० २४७.

् ११६, १६४, १६४. दू**० ६४, नागदहे** या नागदा—प० २, ११, 23, 24. नागपाच--प० १८, २१, २२. नागभट (नाहक्)-प॰ १६८, २२८, २२६, २३१. नागभाग--द्० २१६. नागराज-प० १०४, २२०. नागरी-प्रचारिणी पत्रिका-प० १६. त्तागवंशी--प॰ ७. नागही चारणी—द्० २४८, २४१. नागादित्य-प० ११, १४. नागार्जुन—दू० २४८. नागावलोक—दे०—"नागभट"। नागीरी खाँ-दू॰ ११३. नाटा-प० १४७. नाथ—दु॰ २१६ नाथा-प० १६७, १७०, १७८, २४६. हू० १६, २७, ३०, ३६, ४२, ६३०, ६६६, ६५६, ६८६, 800, 808, 814, 818, ४२०, ४२४, ४३३, ४७३. —किसनावत भाटी—दू॰ ३२२. —खंगारीत—दू० ४३७. नाथावत कछ्वाहे—दू० ६, १६, २४, —सोहंकी—प० २२०. नाथी---दू० ३७२. नाथू-प० ३४, ३४, १४४, १६६. ं दूर ४१२. —रिखमलेाल, राव—दू॰ ३६०, ુક્દ્રહ. .

नाथू, रूपसिहोत--दू० ४३१. नानगदेव राजा--दू० २१२, २१३. नापा ( नरपाल ) साँखला—प॰ --रानत-प॰ ६४, ६७, ७३. २०, २१, ३२, ११४, २४०, नारायणसेन, राजा-दू० ४८६. २४४. दू॰ ३, ४, ११२, ११४, नारायगादित्य-प० १४. ११८, ११६, १२८, १३०, नाल्हा-प० २३४. १३१, २०४, २०६, ३६४, नासिरुहोन सुलतान-प० ४४. 839.

नाभ--प॰ दर, दू॰ ४८. नाभाग-- दू० २. नाभिमुख—प० ८४. नायकदेवी---प० २२२ नारंगी—दू० २००. नारखान—प० १६७. ° नारायण-प॰ ११६, १४०, १७४, १७७, १७८, १७६, २४७. टू. ₹, ३88.

नारायगादास--प० ३४, ३६, ७३, ७४, ७४, १४८, १४६, १६७, १८२, १८३, २३८, २१२. दू० २१, २२, ३४, ३६, ४०, ४१, ३२३, ३२८, ३३४, ३८६, ३१४, ४१०, ४१२, ४२०, ४२१, ४२६, ४३७, ४१२. ४४३, ४४४, ४७१, ४७३.

---श्रचलावत---प० ७४.

—खंगारोत—टू० २३

—जोधावत—डू० ४०६.

—पंचायगोत—टू० २२.

-- बाघावत बोड़ा--प० १८२.

नारायगद्वास-राव-प० ५०,१०८, 994.

नाहड्—दे॰—''नागभट''।

नाहर-प० ६४. हू० ३४०.

—पहिद्वार-प० २२८, २२६, २३०. टू० ४८०.

नाहरखी-प० ६७, १३४, १३६, १४६, २२०, २४२. द् ० ३६, ३४०, ३६३, ३७६, ३६०, 851, 808.

-- कूँ पावत -- दू० ३४०.

--भाखरसी--प० ६४.

नाहरसि ह—दू० ४४४, ४४७. निकुंभ-प॰ १०४. दू० ४६, ४८१.

विगम, राजा-दू० ४८४

विजामशाह—दू० ४६३.

नित्यानंद शर्मा-प॰ १४.

निदड्का कछवाहा--दू० ७.

निर्भय नरेंद्र-प० २३१.

निर्वाग चै।हान--ए० १०४, १२०.

ढू० ३४, ३४, ३८.

निवेषि--द् ० २४६.

विषगराय-दू० २.

निषध-प० म३, दू० ४म.

निहाबिसंह—दू० ४७६,

नींवा--प० ३६, १७३, १७६. हू० नेतुंग--हू० ३१२. १६६, २०६, २८६, २८६, ३६६, ४३२. -- महेशोत शक्ती-- दू० ४१७. --सीमालोत--दू ०२८४. नींभड़ पोह्यू--वू० ३१४, नीतिकुमार-दू० ४८४. नीतिपाल--दू० ३. नीति राजा--- दू॰ ४८४. नील--प॰ =३. नीलिया---प० २२१. बुद्धरण—दू० ३. नुसरतली--प० १६०. नूरुहोन जहाँगीर-दू० ४३१. नृह---द्० २४४. नृग---हु० ४४८. नृधानव—दू० १, नेतसी-प० १३३, १४६, १८०, २४८, २४६, २१० टू० ३२४, देवेर, दे६६, देहर, ४०६,४१०, ४३६. ---भाटी--प० १३३. —मालदेवात—दू० ३३८. —राव—दू० ३६६. नेता-प० २४६. दू० ३२४, ३६४, ४३१, ४३३. -- जयमकोत--दू० ३४३. —सीसोदिया भाखरात—प॰ ६८. नेतावत भाटी-दू॰ ३४६, ३६०, ₹ęø.

नेमकादिख-प॰ १४. नेसिनाध-प० २२१, दू० २४२. नेहड़ी-दू० २३०. नैणसुखराय-दू ः २०१. नैयस जवा-दू० १६१. नैव—दू० ४४म. नैहरदेव (कान्हड़देव )-प॰ १६०. पंगुली---प० २३६. पंच--द् ० ४८. पंचायग-प० ३४, ६१, ६४, ११४, ३२७, १४४, १४६, १७=,२३२, २४७. हु० ६, ११, १४६, ३०८, इद्देष, इद्द, इद्द, इद्द,इमन, ३८३, ३८१, ३११, ४१२,४२६, 830, 801. —खेतसीहात—दू० ३३६. —जोघावत—दू० ४१२. -- पैवार-प० ४४, १२७. —पृथ्वीराजीत—दू० २१. ---राव--द्० २४१. पंजू-प० १६१, १६२. टू० २८४, पँचार—दे •— "परमार" । पई---प० २४, २७. पछा जाहेचा--दू० १७०. पज्जूनराव-- दू० ३, ४, १, ६, ४६. पढ़ाइए--- हू० ६७, ६८. पदिहार, ई दे-प०९७६, १६=,

२२१, २२२, २२८, २३०, २३२, पदमसिंह--दू० ४३७. २३४, २३४. तू० ८६, ३४४, ४४८, ४४६, पहिद्वार, कन्नीज के-प० २३१. -वंश-प० ११६, २२१. दू० 88.

पड़िहार वंश की ख्यात--प॰ २२८. पताई रावल-प॰ १६६, १६७. पत्ता--प॰ ३४, ४१, ४२, १२३,

> १४४, १४०, १६४, १६६,१७१, १७३, १७४, १७८, २१६,२४२, २४६. तू० ७, ३२३, ३३१, ३६४, ३७६, ३८१, ३८३,३८६, ३६६, ४०६, ४१२, ४१७, ४२६ ४३१, ४३३.

- —कतहट-प० १२४.
- —चीवा—प०. १२६, १३१.
- —जगावत—प० ५६, १११.
- —दहिया—प० १६४,
- —नंगावत—प० २६०, टू० ४१७.
- —नींवावत—हु॰ ३६४.
- —भाटी सुरतायोत—दृ० ३४२. 240.
- -राया-प० २४८.
- —रूपसीहोत—ऱू० ४३४.
- —स्वितसी देवडा—प० १३४. —सीसोदिया—हू० १६६, ४८२.
- पत्ती--प० १८४. दू० ३६६.

पत्रनेत्र--प॰ ८४.

पदम, राखा-हू० ४७२.

पदमसी रावल-प॰ प४.

पदारथ-दू० ४६.

पद्म ऋषि — द्० २४२.

पद्मकुँ वर (पद्मा) देवड़ी-दू० १६६.

पद्मपाल - दू॰ ३, ४४.

पद्मासि ह-प० १७, १७३, २४४. द् ७ ७१, २००, ३३६, ३४२, ४४२, ४४४, ४४७.

पद्मा--- टू० ३३४.

पद्मादित्य-प० १४.

पद्मा (पद्माकु वर) देवड़ी-दृ० १६६.

पद्मावती सती—दू० १६६, ४८८.

पद्मिनी खवास-प० ८१.

--राग्गी--प॰ २१,२२६. दू०२४८

पद्मा धाय-प० १४.

पविया-प० १०४.

परवत-दे०-"पर्वत"।

परमपय राजा-दू० ४८१.

परमर्दिदेव चन्देल राजा--२००, 222.

परमार-प० ६, =, २७, ११६, १२०, १२२, १२३, १६८, २१६, २२६, २३०, २३२,२४४, २४६, २१७. ह्० ३०, ११४, १८०, २६३, २७३, २७४, २७७, ३१७ ३८८, ४४६, ४८१.

- --- ग्रावू के---प० २२६.
- जाछौर के-प० २४६
- -- बागड़ के---प० २४६.

परमार, माळवे खे—प० २४४.
—शाखाएँ—प० २३०.
—वंशावली—प० २३०.
परश्रराम—प० ३४, ३४, ६१. दू०
२०, १३, २१, २२, ३०, ३४,

परसराम—हू॰ ४४६. परसा—प० १६६, १७०. परिम्राहत—हू॰ २४६. परिपाल—हू॰ ४८४. परीचित—प० १३, १४. हू॰ ४८४, ४८४.

परूपत—दू॰ ३. परूराई—दे॰—''पुरूरवा''। पर्वत—प॰ दद, २४६, २४०, २६०. दू॰ ३२०, ३२४, ३८६.

—षानंददासोत—दू॰ ३११.

—रावत—प० ८७.

—बोलाडिये राव—५० =६.

पर्वतसिंह—प॰ ११७, १३६, १३७, १४१.

पर्वेज्—प॰ ६६, ७१, ७२, ७३. दू० ३४.

पवन---प० =३.

पहयक-दू० २.

पहादसिंह-दू० २१३, ४४२.

पहाड़ी--द् १४७.

पाँचा-प० १४६, २४८, २४६. दू०

३२३, ३२४, ४३३.

पांडव-प० १म१. ट्० ४४१.

पांडचरिष—दू० २.
पांडु—दू॰ ४४८.
पाघबराड़—प० २१४.
पाटडिया साज—दू० ४६१.
पाग्राज—दू० २.
पाग्री सबज—प० २३०.
पाग्रीचावोर—दू० ४८१.
पात्ज—दू० ७, ३७४, ३७४, ४२८.
पाता—प० २१७.

रेणम,
पाब्-द्रु० १६७, १६म, १६६,
१७०,१७१,१७६,१७४,१७६,१७४,१७६,१७६,१७६,१७६,१७६,१७६,१६२,१६२,१६२,११२,१६२,१७२.

पायद् — द्० २४७.

पारजात — द० २, ४८.

पार्वजात — प० द २.

पार्वजा सिट्याणी — द्०।३३८.

पार्वनाय — प० ६.

पाल्या — द० २८२.

पाल्या च इस् १८०.

पाल्या — द० २८२, २८३, ३१६.

पाल्या — द० ४६८.

पि गला-प॰ २३०. पीतकर्णवाले-दू० ३२२. पीतमसी--दू० २८२. पीतलसिंह-प० २३२. पीतशर्मा--प० १३. पीयड्--द्० ६६, १६४. पीयमराव-प० १७४, २४६. पोधितया-प० २३०. पीया-प० ७४, १४८, २४८, २६०. हु० ३०, ४३, ३०%, ३२२, ३३३, ३३४, ३४०, ३७४, ३⊏६, ४०२, ४९०, ४९३, ४२६, ४२८, ४३१. --- ब्रानंददासेात--दू० ३१६. --पीथोराव राजा--दू० ३२२, ४८६. —बाघावत सीसोदिया—५० ६६. पीर-प॰ २४३. पीर मुहम्मद, जहांगीर मिर्ना—दू॰ ३१७, ३१८, —सरवानी—प॰ **१**८. पीरा-प० १०२. —श्रासिया—दू० ३४३. पील्हण--द् ० २६८. पीवशर्मा-प० १३. पुंडरीक-प॰ दरे. दू॰ ४८. पुंजराज--दू० ४१. पुण्यपटल-प॰ २१, २२, २४०, पूमा-प॰ २४४. २४४, २४४. हू० २८६, २८७, ३४८, ४४०.

पुत्तलदासी—दू० ४४. पुनपाल-दे०-"पूर्णपाल" । पुन्नसी--दू॰ ३२८, ३३०. पुरविये-प० १०४. पुरु---हू० ४४८. पुरुकुरस—हू० ४८, पुरुष बहादुर--हू० ३४. पुरुषोत्तम-हु० ३६, ३७ पुरुखा-प॰ २३१, २३२. दू॰ 348. पुरुषोत्तमसिंह--दू० १४. पुर्तगीज-प० २१४. पुरकरणे ब्राह्मण-प० २२८. पुष्प ( पेाह्रवराय )-दू॰ १६६. पुष्पावती ( पेाहपावती )-दू॰ ३६२. पुष्य हू० ४८, ४६. पूँछी--प० २१३. पूँजा-प० १७१, २४६. टू॰ ३२६, ३३०. —साठिया—प० २१२. —रावल-प० ७८, ८३, ८४, **ت**ځ. पूता-प० २४८. तू० ६०, १०२, १०३, ३०७. --इ<sup>द</sup>हा--दू० १०६. —भाटी—प० २६, पूमोर--प० २२२. पुरग्रमल-प० ११०. दू० ६, ११, २७, ३७, १६६, ३३४, ३७२, ३८८, ४२१, '

प्रयामल, कल्वाहा-दू० १०४,१०४.

- —किंघलात—दू० ११२.
- —चीहान—५० ४०, ४३, १०६.
- —मांडगोत राठेाड्—प॰ १३३.
  - दू० ४२२.
- -( प्रा )-प॰ ३६, ६४, ६६, ६६, ६४, ११४, २३६, २४६.

टू० २०, २४६, ३६६, ३७४, १७६, ४०६, ४१२, ४७३.

पूरा महेवची —दू॰ ३६२. पूरा—दे॰—"पूरणमल"। पूरेचे चौहान—प० १७२.

पूर्णपाल-प० १८.

पृद्यु—प॰ मरे. तू॰ १.

पृथुस्रवा—दू० २.

पृथ्वीचंद—दू० ३३.

पृथ्वीद्वीप--दू० १०, १३.

पृथ्वीपाद्ध—प० १८, २४, १०४.

पृथ्वीभट—दे॰—"पृथ्वीराज दूसरा" । पृथ्वीराज—प॰ ३४, ३४, ४३, ४६,

३४२, ३६३, ३००, ३०१, ३०२, ३८१, ३८२, ३६०,३६२, ३६०, ३६६, ४०६, ४१६,४१८, ४२८, ४३२, ४३६, ४४१, ४६३, ४७३. पृथ्वीराज, ऋखैराज राव—द्० ३६४,

- —रहणा—प॰ ४१, ४२.
- —कल्याण्मलेति शव—प० १८८.
- —कुँवर—प्० ४२, ४४, ४६, ६४,

२१७.

- —चेहान प० १२०, १६०, १८४, १८६, १६६, २६६, २३८. टू० ४,४८२.
- —दूसरे या पृथ्वीभट—प॰ १८६, . २००.
- —तीसरे—प० २००.
- —जैतावत —प० १८. दू० ४३१, ४७१.
- —पातावत —दू॰ ३८६.
- —वल्लुग्रोत—दू० ४०८.
- —भोजराजीत राव-दू० ३७८.
- —राजा—प० २३व. दू० ८, ६, १९, १६, २३, २८, ४६, २०७, २१२, २१३.
- —रावल—ए॰ दर, द६, द७, दद, द६.
- —स्जावत देवहा—प० १३४, १३४.
- —हरराजेात राव—प॰ १८८. पृथ्वीराजरासा—प॰७३,१६८,२२८.

पृथ्वीराज विजय-प॰ १६= पृथ्वीराव--प० १७४. पृथ्वीसिंह—दू० ३४, ३७, ४४६. पेखळ---द् ० ३४३. पेघड़ ( पृथ्वीपाळ )— प॰ २२. पेमला—दू० १६⊏. पेमसिंह--दू० ४४२. पेमा--दू० १८०. पेमाबाई-- तृ० १६८. पेस---प० २३० पेसवाल-- प॰ २२२. पेकन्है--द्० २६४. पोकरण--प० २४८. टू० २४६,

३६४, ३८३ पोखरणे राठाडु--- टू० ३४७. पे।पलाई--- दृ० ३४. पोत्तपात-प० १३४. पाहद, भाटी—दू० ३४४. पे।हप कुँवर--हू० १६७ पोहप राय ( पुष्प )—हू० १६१. पाहपसेन-प० २३%. पाहपावती ( पुष्पावती )—दृ० ३६२. पैारव-दू० ४४८. मचुर-- प० ६१ प्रग्व—ढू०४⊭. प्रतक प्रवेश-हु० २.

प्रताक---दू० २. प्रताप—प० ३४, ११४, १४४, प्रतापादिस—प० २१६ १४६, १४७. टू० ४२६, ४४७. प्रतिविद्य-टू० २.

अताप, राणा<del>—दे</del>∘— ''मतापसिंह महाराणा" ।

—हाड़ा—प० १०४. प्रतापकुँवर रानी-दू० २०० प्रतापत्रंद--दू० ३३.

प्रतापमल--दू॰ २≈. प्रतापरुद्ध राजा-दू० २१२, २१३. प्रतापसिंह—प० ६७, ११६, १७०. २४४. टू॰ ६, ११, १३, २३, २६, ३०, १६=, १६६, ४४१, ४५४, ४५६.

- उदयसिंहोत रागा प॰ ६०, 198.
- —कछवाहा—दू० ३८८.
- —कुँवर--प० ६२. दू० २०७.
- —महाराखा—प० ३, १६, २१, ६१, ६=, ६६, ६७, १२७, १३२, १३४, १६५.
- —महाराणा दूसरे—प॰ १६.
- --( पत्ता )---प**ः** ४२
- —( पातल )—हु॰ ७.
- —राजा—दू० २०१, २११.
- —रावत—प॰ ३४ हु॰ ४७३,
- —राव राजा—हू० ३२.
- रावल-प० ८४.

प्रतापसी-प० १६७. हू० ३३०.

—चौहान राव—प० १६८. टू० ध्रद्धर.

प्रतिब्याम-दू० ४६. प्रतिहार—दे॰ "पडिहार"। प्रतिज्ञा या आखड़ी---प० १७४. प्रद्युस्त-प० दरे. दू० २१४, २४६,

₹\$.

प्रबंधिच तामणि--प० २०४, २२०.

दू० २४१, ४८०.

प्रयागदास-प० १६१, १७६. दू०

इस, १६४, ३३७, ३६४, ३६६, ३०२, ३७६, ३६४, ३६६,

४०२, ४१६, ४४७.

प्रसपन्न ( प्रसुश्रुत )--दू॰ ४६. प्रसेनजित्-दू० १, ३, ४, ४६.

प्रसेनघन्वा---दृ० २,

प्रह्लाद---चू० ३६.

प्रह्लाद्देव--प० १६०, २४४.

प्रह्वादिसंह—हू० २०.

प्राग—दू० २५६.

वेतारथ--द् ० २४६.

प्रेमकुवर---द् ० १६६.

प्रेमचंद---दू० ३३.

प्रेम सुगृब-प॰ १८१,

प्रेमसाह--द् २१३.

प्रेमासिंह-द्० १६, २२, ३६, ४२,

४३, १६८, ४११.

प्रेमावती-दू० २००.

फ

फतहचंद- प० ६७. फतहशाह--द् ७ ४६३. फतहासि ह—प० २०, ६३, नर, २१६. ढू० २१, २२, २६, ३२, ३८, ३६, १६८, ३४०, ३४२, ४११, ४१२, ४१६, ४१७.

फत्तू सकामी-दू०।२०१.

फदिया (हुअस्रो) — प० ३८, २२६ फरिश्ता—।प० २६, १६०, १६४

दू० ४४, ३१७, ४४६.

फरीदशाइ--दू० ४४३.

फरैवान-दू० २१४.

फर्ह खासियर--प॰ १६.

फला-प० २२१.

फार्क्स-प० २२०. दू० ४८०. ,

फिद्वीखी—दू० ४४६.

फीरोज-द्० ४२, १६६, १६४,

₹94.

फीरोजर्खा--प० २६, दू० 906.

फीरोजशाह तुगलक—द् २४४, २४६, २६०, ३००, ३१६,

३२०, ४८३, ४६०.

फीरोजी रूपये-प॰ १३६.

कूल-दू० २१४, २२६, २२७,

२३१, २३२, २६३, २३४,

२३४, २४६.

-धवत्वोत जाड़ेचा---दू० २२६.

वंकर--ए० १०१.

वंगदेव---प० १०१.

वंगात पृशियाटिक सेासाइटी का जर्नेल

, —प०२४४, हू० ४४**.** 

वंदीजन-दे०-"जाडेचा"। बंध राजा--प० २३२, २३४. वंधाइन--प० २३४. वंधामणा---प० २१३. वंभ---दू० ४६. बखतासि ह-प० २३२, दू० ४०, १६७, १६८, ४१२, ४१४, ४१६, बद्जु-हू० २६. बगसरिया-ए० १०४. बधड़ावत-ए० २३०. बच्छराव या वस्सराज-दू० २६०, २७४. ४३६. बच्छा-प० ११६, २३४, २३७, बद्धर-टू० २८०. २४२. दू० ४१२. बछ्बधराय—तू० २. बल्राज-दे०-"वत्सराज"। —संवादत राणा—प० १६३. षञ् — दे०—''वत्सराज''। बह्कुमारी-प० २२२. बढ़गूजर---ए० ८, २३२. तू॰ २७, ३१, ३७, ३८. बढ़वे भार--प० १६. दू० ४४७. --राजा--दू० ४८६. षड़िस ह रावल-प॰ १६. बडारण गुणजोत-दू० २०१. —हरजोतराय—द्व० २०१. बयावीर-प० ४४, ४६, १४७, १४८, धरवासया देवी-प० १. १४३, १४४, १६२, १६६, बरसा—द्० ४७४. २४२, २४४, २४६, हू. ३, ७, १०, ४६, २०७, ३२३, १८६, — राव-- दू० ३२१, ३६१, ३६२,

४२६. बणवीर, जैसावत--- हू॰ ४२८. —मालदेवेात-प० १४४. —वैरसीहात—द् ३२४. बख्वीरोत कछवाहा--द् ७, १०. बत्रसिंह-दू० २१२. बद्गीदास-- तू० २४, ३७. बनमालीदास-टू॰ १३. बना--- तू० ३०८. बनैसिंह—दू० १६८ बक्का देवदा-प॰ ६४, ११३, ११४, २४६. टू० २०१. बरजांग-प॰ १४०, १७३, १७४, २४७, २४६. हु० ६०, १६६. १२०, ३८१, ४१२, ४३१. —भारी—हू० ४२६. —भीमावत-प॰ २१. दू० १०१. —भैरवदास्रोत—द् ० ४२४. बरङ्ग चंद्रावत-ए० २१. हु० 908. बरस-द् द द, बरदाईसेन--टू० ४६, ४८, ६३, ६४. बरदेव शर्मा---प० १३. १६८, १७१, १७४, २१८, बरसिंह--प०१७८, २४७, दू०२७, ४३६.

इहर, ३७४, ४३६. बरासिं इ, रावल-प॰ दर. बरसिं हदेव राला—दे • — "वीरसिं हदेव बुदेखा"। बरसेड़ा मावल--- हू० २३६. बरह्याश्व--दू० ४८. षराहा-दू० २८३. बहि -- दू० ४६. बल—ए० १२३, १६६, १७१, १८३, १८४, २१३. बर्तकरण-प० ११६, २३६. दू० १८, २१, ४०६, ४३७. बत्तनाभ-दू० २, बळभद्र---प० १६६, २४८. दू० ६, १६, २६, ३३, ४०, ४१, ४४, ३३३, ४४३, ४७३, —नारायखदासात—दू० ३८. —बांकुड़ा—दू० ११. बलराज-प॰ २४७. बलराम-प॰ ६७. तू० २४, १६८,

बलवीर—दू० २१२. बला—प० १४१. बलाई (बांसी)—प० २२३. बलाइक—राजा—दू० ४८१. बलाइक—राजा—दू० ४८६. बलिपाल—दू० ३. बलिराज—प० १०४, १२०. बलिराम—दू० ३७.

894.

बली--प० १०४. बलोच-प० २४०. दू० २८०, रमर, ३६२, ३७०, ३८१, ३६४, ४३८, ४७८. बर्ल् प० ३३, ६४, ६४, ६६, ७४, १७६, १७७, २१८, २३६. हु० २२, २४, ३१, ४४, ३३७, इदद, इदद, इद४, इ७२, ३७४, ३७६, ३७७, ३८१, १८२, रदर, ४०६, ४१२, ४१३, ४१६, ४२१, ४२८. — बदयमायोत देवड़ा—प० ४७. —चहुवाग्-प॰ ७३, दू० २०८. -- राव-- पo 9 %9. —शकावत—प० ६७. बसी--दू० ३८१ बस्ता भारी—दू॰ ३६३, ३७६. बहमनी खानदान-दू० ४४०. बहराम खोदी-दू० ४६१. बहलीम सरदिया-प० १७२. बह्लोल , लोदी- प० १६६.. दू० ४७६, ४८३, ४६१. बहवन-सू० ४१८. बहादुर बादशाह गुजराती--१० ४४, 42, 48, 44, Eo, EE, E8, २१४, २१४, हू० १४, ४२, 3×8, 805, 808. बहादुरासि ह-प० ७६. दू० २०६, 841, 842, 848.

बहावबर्खा पठान— दू० ३४०, ३४२.

बहुती (बेहरी) प० १४३. बाँका—दू० ३३३. बाँकीदास—प० २४२. दू० ४३२, ४३७.

वॉकीदास—प० २४२. दू० ४३२,
४३७.
—चारण—दू० १८०.
—माटी—दू० ३४७.
वॉकीवेग—दू० १४, १८
वॉगण—दू० २८८, २६८, ४३८.
वॉवे गैजेटियर—प० ८. दू० २४४
वॉमी ( बलाई )—प० २२३.
वावक—प० २२८, दू०
४४४.

बाकी—वू० ३४६. बागड़िये—प० ८६, ६०, ११७, १६६, १७०, १८६, १६०, १६४.

बागळ—कू० ४७. बाघ—प० ६६, ७३, ६४, १४६, १४८, १४६, १४०, १६४, २३१, २३४. कू० २०, २१, २२, २३, २४, ३०, ४३, १६४, ३३३, ३३७, ३४०, ३६३, ३६८, ३६६, ३७६, ३६४, ४०२, ४१०, ४२८, ४३७,

-- खंगारात-- दू० २४.

---खीची--प० १०३.

--जसवंतिसं होत-प॰ १६७.

--- नारायणदास का---प॰ ३१.

बाघ—पृथ्वीराजे।त राठे।ढ़--- दू० २७,

---राखा--- हू० ४७२.

--राव--प० २३०, २३२. हू०४३८.

--रावत--प० ४४, ६४,

—शकावत—प० ६म.

बाधसार--दू० ६६, १६४.

बाछ्राज-प० २३०.

बाघसिंह--दू॰ ४४२.

—श्रमरसि होत-प॰ ७३.

---राव---प० ४४, १८८.

बाबा—प० ७४, १०४, १०४, १७४, १७६, १८०, १८६, १६४, २४१, २४२. द्० ६०, १३८, २०६, ३६८, ४३२.

—क्षिलोत राठीद्-प० १६४.

—कुँवर राठोड़—प० ३६, ४६, १६४. टू० १६१.

—राव—दू० ११६, ३६७.

—शेखावत—दू० ३७२, ४३७.

—स्जावत—प० ४७ । दू० ३४.

बाघेळी-दूर १७०, १७१.

वाचेले—प॰ २०१, २०२, २१३, २१४, २१६, हु० ६६, ११६,

वाधोर यादच-- तू० २६२.

बालुदेव--प॰ ११६.

बाड़ी की लाग-प॰ २१४.

बादेखे—दु० २२४.

बागासुर--दृ २४४.

बादल-हू॰ १८२, १८८.

बानर तेजा--- इ० १६.

बापा राव--द् ० २६०, २७६. —रावस पाहु—दू० २७६. —रावल—प॰ ११, १४, १४, १६, बालोसे—प॰ ३१. तू० ४०१. 36, 58. बाफ्या--प० २२२. बाबर-प॰ ४६, ४७, ४०, ६४, बाल्ह्योत सेर्छकी-प॰ २१६. ४७२, ४७६, ४८३, ४६१. बासा—द्० २१४. बाब्राम रायसकोत-- दू० २४, ३८, बाहद्--प० २१६, २३३, २३४. दू० बाराच--- दू० २४७. बारी-प॰ २२१, बारू-दू० ३६४. बार्लंदराव—दू० ४६६, ४३६, ४४४. बाह्दमेरी राखी—प० १२८, १३१. बाछ---दू० २. बाळगोत सेालंकी--१०४. बालनाथ येग्गी-प० २४३, दृ० बाहेबी गूजर-दू० ३००. 130, 180. बालपसाव--प० २१६. बालप्रसाद-प० १०१. बालभारत-५० २३२. बाल(थ—दू० २. बालराम-द् ०३०. बाल रामायण-प० २३१. बातव सार-प॰ २१४. बाबावाई रानी- दू० ३, १, ११. बालहर-प० १६०, षाला—प० ३४, १८६, १७०. दू० —जयमचोत राठीह्—दू० ३४. €. 9E. —रावल-- ट्र० २०४, ३०७. बातावत, राजपूत-प० १३.

बाखी---प० ३८ बाळीचे---प० ४, षालेचा--प० १०४, बालोजी--द् ० १. दर, दद तू॰ १६१, ४१०, बाव (दंडवराड़ )--- दू० २४८. ξŁ. बाहद् देव-प० १६०, १६१. बाहदुमेर-प० १७४. बाह्ल-प० २३०. बाहुक--दू० ४८. बि बपसाव रावल-प० १४. बिजलादित्य-प० १४. बिजाल---प० २४६० बिट्टल-प० १४६, १४६. बिट्टलदास-ए० ६३. दू० २१, २४, २८, २६, ३०, ३७, ४२, २४६, ३३०, ३३८, ३१०, ६८३, ३६६, ३६६, ४०२, ४२१, ४२४, ४३१, ४३३, ४३४. —श्रद्या—दू० ४१६. -पंचायणोत-तृ० २२ विज्ञोट-प् १६१. बिरद्सिंह, राजा-दू॰ २०६.

बिल्लुदास—टू० २६ बिहारी-प० १७६. द्० ३६६,

Bow.

<del>- कुं</del>भावत- दू० ४३७.

---पठान---प० १२४, १३०, १८३. तू० २६.

—सूरसि होत, राव—दू० ३६४, ४३६.

चिहारीदास—प० १६७. **द्० १**६, २३, ३४, ३४, ४२, ३६४, ३६७, ३७६, ३७७, ४००, ४१६, ४३७,

-- भाटी व्यालदासीत--द्० ३४६.

—रायसत्तोत—वू० ३८.

बीकस चित्र-प० २३२.

बीकमसी (विक्रमसिंह)--प०१७३ दू० रमर, रमम, रमध, २६०, ₹ 8 ₺.

बीका—प० ६४, १७८, २१८, २४४, २४६. तू० ४२, १६६, ३२३, धर्र.

—ईडरिया—द् ० ४७०

—कुँवर—प० १६४, २४०. हू० 850.

—जोघावत—दू० १६८.

--- दहिया--प० १६४.

बीकादिल-प० १४.

२०४, २०४, २०६, २०७,

३२८, ३३१, ३३७, ३७६, ३८४.

बीका रावत--प॰ ६४, ६४.

-सोलंकी-द्० ३४६.

बीकुल गायंदोत माटी-दू० ३२३. बील्लू बारहट-दू० २२७.

बीज-प० २०१, २०२, २०३, २०४, २०४, हू० ४७८, ४८४.

बीजङ्—प० १२१, १२२, १२३, १४७. दू० ६४, २८०.

बीजल--दू॰ ३, ४, १७, १६, ४६, २६०, २८०, २८२, ४३८, 880.

बीजा---प॰ ६२, ६७, ७३, १२८, १२६, १३०,१३१, १३२, १३६, १३४, १४६, १४७, १४८, 393, 398, 358, 358, २३४, २४६, २४२, २४६. ढू० ६०, १०६, २१५, ३२२, ३६५, ४०३, ४२४, ४६१, ४१३.

४०२, ४०=, ४०१, ४१२, —जदावत —प० ३२. दृ० १३१,

-- प्रासिया-प० १३१.

बीजो—दू० ४३७.

बीठल-- हू० ३२०.

बीठू बारहट चारण-प० २४३. द्र० २३७.

बीठू जाँक्सण--प० ४२.

---बाहड्--- दू० ३०६.

बीका राव--- तू० २०१, २०२, २०३, वीदा--प० १७६, १६४, १६६, २३७, २४७, २४७, २४८, २४६. ट्०

३६

१२४, १३४, ३६४, ४४४, बीसबदेवी—दू०३४६. 803. घीदा खालत-दू० ३४६. —जैतमालात राठोइ—प० ४३. —सावा—पo ६१. —भारमलोत—दु० १४४. —राव—दू० ७१, ४८१. —रावत—दू० ३६८, —्राहद्-्दू० ३४६. —साहु—तृ० ३४४. बीदावत-प० १६६. तू० ४४४. बीभा--- दू० २२८, ४७०. बीरबलसेन, राजा-दू० ४८४. बीराँ हुजगी, रागी-दू० १६४. बीरा--- दू० ३२७, बीरुज---प॰ द३. बीरू गहरवाल-- दू० २१२. —राजा—वू २१३. बीळण साभत-प० १६४. बीसम, रागा-द् ० ४७२. बीसल--प० १४२, २४६, २४६. दू० १८७, १८६, १६६. वीसत्तदेव---प॰ १६६, १६६, २००, २१३. दू० १८४, १८६, १८६, ३०७, ४०६, ४८२. ---दूसरा---प० १६६. —वैाथा—प० १६६. —वाघेबा—प० २२२. दू० ३८२. —राव—प० २१५.

बीसलदेव रासा-प॰ १६६.

बीसा—प० १४४, १६६, १७४, ्रथण, २४८, २४६. दु० १६८, ३४३, ३८६, ४२८. बीसोढ़ा चारग--दृ० १८४, १८६. १८७, १८८. बीहा--दू० १६६. बुँ देले---दू० २१०. बुँदेले मीयो- प० १०६. बुक्कण--द् ० = ४. बुद्दा हेदा--- तू० २४७, बुध--प० २३०. दू० २४६, ३४२, ३१३. ब्रुधरथ -- दू० २२. बुधराय-दू० १६६. बुघसिंह--दू० २२, ३४१, ४३७, ४४१, ४१६. बुधसेन-प० २३१. तू० ४. बुधाइब--प० २३१, बुरहान खी-प० २१४. —चिश्ती शेख—दू० ३२. बुवाकी शाहजादा-दू० १४. बुल्लू--दू० २६. बुहळर, प्रोफेसर-प० ७. दू० ४८०. बुँटिया--प० ७७. बूजा-दू०. २८१. बूट पश्चिनी—दू० ४२७, ४२८, ४१६. बूटीवास-प० ७७. बूड़ा-दू० १६८, १६६, १७०, १८१, १७८, १७६.

बूढ्म मेधराजे।त-दू० ६४, १६४. बृटा रावण —दे॰—"देखा सुमरा"। ब्या-- दू० ४८२. ब्र-दू० ४८१. बूलगा-प० २२१. बृधपाल्रराज्ञ--- दू० ४८७, बृहत्संहिता-प० ७. बृहदास्व---द् ० ४८, ४६, बुहद्भातु—दू० ४६, बृहद्बल-द्० ४१. बृहद्रय--दू० ४१. बृहद्रथ--दू॰ १, २. बृहस्यळ---त्० ४३. बेग---प० १६०. बेगड़, रागा—हू० ४७२. बेगड़ा भील-द् ४६० —शाह—द्०२५०. वेगलार पाईन-तृ० २४६. वेग्गीदास-प० १७६, २४६. दू० ७, १२, २७. बेखी बाई-दू० इदम. बेला---द् ० ३४४. बेहरी (बहुली )-प० १४३. वेहल-प॰ १०४. बेहुसिंघल-प० १०३. वेंगग्य---दू० २८२. बैजल-दे०-"बीजल" रावल । वैश राजा---दू० ४. बैरट या बैरड़ राव-प॰ १७, १८, २०, ८४.

बैरसल—प० १७४, १६४, २३६, २४४, २४८, २४०, २४४, २४४, २४८, २४६. टू० १६, २३, २६, ३२३, ३३०, ३६०, ३६१, ३८३, ४१२, ४१३.

—खंगारोत—दू० २४.

—चाचावत—दू० ३६८.

—नरबद् राणा—प० १६६.

—प्रधीराजीत राठोड्—प॰ १३४.

--राणा--प० १६४.

---राव--- तू॰ १०६, ३८०, १६४, ४२६.

बैरसी—प॰ १म, २३४, २३४, २३७, २४४, २४२. टू॰ ३२२, ३२४, ४१८, ४२०, ४३७, ४४३,४४४.

—जैतावत, राव—दू० ३६२.

—रायमलात-द् ११७.

—रावल—दू० २६१, ३२३, ४४१.

— लूणकर्णात—दू० २०७.

—हमीरोत राया—प० २४१ वैरा राव—प० ११४, ११६, २१६. वैरीसात्र—प० २६, ६३, ८४. दू० १८६, ४४४, ४४६.

—पृथ्वीराजीत—हू० ४०३.

--महारावत--द्र० ४४२.

वैरीसिंह--प॰ १७, २३४, २४७, २४४. दू॰ ३०, १६६, ३२६, ४४३, ४७६.

—हूसरा (वज्रट)—प० २४४, २४६. बैरीसिंह, रावल-दू० ४४%. बैस-प० १०४. बोक्तरा-प० २२२. बोटी-द् २६०. बोंडागा-प॰ ४. बोहे चौहान-प०१०४, १८२, १८३. घोथा-प० २२१. बोबा-प० १६०, १६४. बोलत-प० १०४. बोसल-दृ० ६०. बासा-प० ७७. ब्रहदा-दू० २. ब्रहसत-दू० १. ब्रह्मसम्य--प० ८४, ब्रह्म ऋषि—प॰ २०१. ब्रह्मगुप्त--- दू० ४७६. ब्रह्मदेव, राणा—दृ० ४७२. ब्रह्मा—प०१३, ⊏३, १६६, २०१, २१६, २३१. हु० १, ३, ४७, २४६. ब्राह्मण् प्रतिहार-प॰ २२८.

## H

भँडशूरी—दू० ३०४. भँवर (घोड़ा)—दू० २०३. भक्तादे—दू० १६६. भगवंत—दू० ३६८. भगवंतदास—दू० १०, १३, १८, ४४, ४४२. भगवंतदास—दे० "भगवानदास कञ्चवाहा राजा।"

भगवंतराय — दू० २१३. भगवंतसिंह-प० १०१, १०३. द् ० ४१२, ४१३, ४१७. सगवती-दू० २८३. भगवान-प० ६४, ६६, ६७, ६६, १४४, १४६, २४६. हू० ३०. ४१, ३२२, ३२४, ३३०, ३७४. ३६०, ४१२, ४२१. भगवानदास—प० १४८, १७६, २४८. हू॰ १०, ३३, ३६, ४३, २१३, ३४१, ३७२, ३८२, इत्तरे, ४०२, ४०४, ४२४, 884, 804. —कब्रुवाहे राजा—प॰ १११, १८८. हू० ३४२, ३८४. —नारायखदासेात—दू० ४२३. —भारमतोत, राजा—दू० १३. —हरराजीत—दू० **३**४२. भगीरथ-प० हरे. दू० २, ४, ४ह. भटनेर तुकै--दू० ४३७. भटसूर रावल-प॰ ८४. भटियाणी राणी—प० ६१, १३२, १६३. दू० १२म. भटेवरा--प० ७७. भट्टिक वंश--द्० ४४४. —संवत्—दू० ४४४. भड़ बखमली—प० २२ द्० ४८३. भइसी—दू० ७. भदोरिया-प० १०४. भद्दा-प॰ ४६, १४४, २४६.

भद्रावल येागी-इ॰ २२०. भद्रासे-प० २२८. भरत—हू॰ ४६, ४४८. भरथरी-दे०-"भत्हरी"। भासा-प० १७१. भरूक रूक्क--वृ० ४६. भर्तभर-प० ३७. भतु ह रावल-प० ८०. भत्हरी-प० २३२. भव--द् ० ४८. भवानीदास-प० २१८, २३८ दू० भागसत-प० २६०. २६१, ३२४, ३३०, ३३४, ३४७, भागीरथ—दे०—"भगीरय"। ३६२, ३७४, ४०२, ४२४, ४३६, भाटिक संवत्-द् ० ४४४. ४३७. —माटी—वू० ३६२, ३७६, ३६८. माटी—प० १४४, १४४, १७४, —सोहंकी—प० २१८. भवानीसिंह--प॰ १६८, ४४१, ४४४, 844. भाँदा-प० १०४.तू० ३०७, ३०८. भींड़ा राव-प॰ १०८. र्भाण-प० १७०. —श्रवैराजीत-प० १६७. भौगा घाँघल-ए० १६४. भाई--प० २३०. भाखर-प० २३, १७१, १ १८२, १म६, २४०. भाखरसी—प० ६४, ६७, ६७, ६८, १४७, १४८, १६४, २४१, 248.

द्रु० २३, १६=, २६१, ३४१, ३८२, ४०२, ४१२, ४३१, ४३२, ध्दे है. भाखरसी खंगारोत-इ० २४. -जसवंतिसं होत-प० १६७. ् —साँसखोत-प० ६८. -दासावत-प० १७६, २६०. —सादुलात—दु० ४०१. भाखरेत--प० २२, २३. दू० ७. भागचंद--प॰ १११४. तृ० ३३३, ३३८, ३७२. भाटिया जाति—दू० ४४६. २४२. द् ० ३०, ६२, ६४, ६४, ६८, ६६, १००, १०१, १०४, १६१, १८२, २४६, २४६, २६०, २६१, २७४, २७४. २मर, २म७, ३१म, ३२४. ३२%, ३२६, ३३६, ३४३, इ४७, इ४८, इ४२, इ४४, देहर, ४००, ४११, ४१४, ४१४, ४४३, ४४४, ४८३. -खरह के-हू० ३६०. --खारवारे के-- टू० ४३७. — मालदेवात—इ० ३६२. --राव--हु० ४३६, ४४४, ४४४,

880.

साया—प० ६१, ६६, ८३, ८६, मासा—प० २३०. १२८, १४१, १४६, १४६, १६४, १७६, १७८, २६३, २४७, २४६, २४८, द् ० १६६, ३६४, ३६८, ३७२, ३८३, **३६६, ४१०, ४१३, ४३०,** 영국도. —म्रमावत पिंहहार—प० १३३. —जी जेठवा—दू० २४४. —नारायगोत—दू० ३४२. —भोनराजात, राव—हू० ३७८, —सीसोदिये—प० १११. माणा-प॰ ३८, ४३, ४२, ६४, २४८, २४०, २४२. ह्० ४३३, ४४२. —मीसण (मिश्रण)—प॰ ११. -रावत-प० ६१. —शक्तावत—प• ६४. दू० १६७, भागी वाई-दृ॰ ३८८. मार्णेज तँवर-हु० ३. सादा--द् १२१. सादू रावल-प० १६, १८, ८१. भान रावत-प० १४. दू० २. माना (मानुसिंह) रावत-प॰ ६१, .35 -सोनगिरा-प॰ ३७. मानु-दू० ४६ भानुमती-दू० १६६. भानुमान-दूर ४६. भानुसिंह या भाना—प० ६४, ६६.

सामा शाह-इ० १३३, मायले परमार-प० २४४, २४८, मारत-द् २१, सारतचंद राजा-दू० २११, २१२. सारत साह--दू० २१२. मारतसि ह--दू १४, १६८, १४३. भारतीचंद--प० ४४. भारहाज-ए० १८६. भारमल-प० १४७, १४१, १४४, १६६, २४०, २४६. द् १०, ११, १३, २२, ३२, ३६, ८१, २०८, २१४, २१६, ३०८, ३३३, ३६०, ४६६, ४७१. -- जोगावत-- दू० १६६. - पृथ्वीरासोत- हु० १३. —राजा—हु० ६, १३, १४, १६६, २०4. —रावल-प० २४८. —शेखावत—दू० ४३. भारमली-प० २३६. मारमलोत-इ० ३४. सारा—दे॰ 'सारमल''। साला रावल-प॰ मह. साव-प० १४६. भावचंद् रावल-प॰ =४. भावनगर-शोध-संग्रह--- दू० ४६०. सावर-प० १०४. भावल-प० २३०. मावसि ह—प० ६७, १८४. टू०

१२, १४, १४, १६८, ३३८, भीम दूसरा--दू० २१६, ४७१. ४०२, ४१३, ४१४, ४१४,४७४. भावसिंह, कानावत-दू० ३८७, 838

—राजा—दू० १६, १६, २०.

--राव-प० १०१, ११६.

भासादित्य—५० ८४.

मिरदेव राजा-प० २१७.

मिल्लादित्य-प०२२६. दूब ४४४.

भींदा---प० १४७.

भीवला--प० ७७,

भीखमसी--वू० ६.

भीखा-प॰ १४४. दू० ११.

भीखासी, मालदेवात-दृ० २५७. भीम-प० ६०, ७०, ७१, ११४.

> १४७, १४८, १४१, १६७, १७०, १७६, १७६, २१६, २३२, २३७, २४८, २४४. हू० ४, ११, १३, २७, ३१, ४४, १०, १६६, २१४, २१६, २१७ २१८, २१६, २२१, ३२०, ३२१, ३२४, ३४०, ३६६, ३७२, ३८३, ३६०, ४०६, ४१६, ४२८.

-करणात-प० १७७.

—कल्याणदासोत—दू० ४०१. ०

—गोहिल-दू० ४६०.

—चूंडावत—प० २१. तू० १०१.

-जसहड़ोत-दू० ३१३.

—जेठवा—दू० २२४.

--देाड़े का राजा--प० ७३.

--पृथ्वीराजात--द्र० २४.

---बड़ा---चू० २१४.

-राया-दू० ४७२.

—राणावत, राजा-प॰ २४७.

--रावत--दू० ३२६.

—रावल—दू० २४७, २६१, ३३६, २४३, ३४४, ३४६, 284.

—सहाची—दू० ४०१.

—साँडावत डोडिये—प० ६८.

—सिसोदिया, राजा—प॰ ६६. हु० १८.

--हमीरेात--दू० २२०.

—हरराजीत—दू० ३४१, ३४२.

भीमचंद, राजा—दू॰ ४८८.

भीमङ्—दू० ६.

भीमदेव--प॰ २१२, २२०, २२१, २२२. दूर ३०४, ३२६, ३२७, ४३८,

—नागसुत—दू० ४७८.

—मयम सोलंकी राजा—प० ७६, १०४, २१६. दू० २४१.

—दूसरे से। छंकी राजा—प० १२०, २२२. हू० ४७८.

---माटी---हू० ३०३.

भीमपाल--- दू० ३, ४८७.

-- चत्रमणोत यादव -- दू० १६७. मीमराज-प॰ २४६. हू० ६, १६६,

३७४, ४०२,४३१, ४५२, ४७६.

भीमराय—हू० २१३. भींमसिंह-प॰ ६, १८, २०, २२, ६४, ६७, ७१, ६७. दू० ६, ११, ३६, ४०, १६६, ४४२, ४४४. भीमसिंह, किशनसिंह साद्लोत-द्व १६७. —राजा—दू० ६, ११, १६७. -राया-प० १७. —रावत—द्० ४४१, ४४१. भीमा-प० १७४, १८२, दू० १०६, 832. —ईंदा—प० २६. —बाहदुमेरे शवत—हू० ३२८. भीछम, राजा--दू० ४४०. भीष्म, देवव्रत-प० २४. भुजवल, राखा श्तनसि होत-प॰ २४४, २६०. भुजा संदायच चारगा—दू० १०१. भुष्टी---दू० २६६. सुर्यक्मल--वू० २४८, २८२, ३४६. भुवनसिंह राणा-प० १८, २१, २२, ६७. भुवनसी वीधरा कांसिए का—दू॰ रमर, भूचर-प० २३. भूचरोत-प० २३. भूयाकामल-दे०-''मुयाकमल''। सूणगर--- दृ० २४६. भूणगसी-दे०-"भुवनसिंह राणा"। भाग भट्ट-प० २२८-मूघर---द्र० ४०३.

सूपत--दू० १६६, ३४२. —रा०--दू० २४३. स्पभीच-दू॰ ३. भ्पालसिंह-प० २०. भूभान--- हु० २, भूमलिया--प॰ २२२. सूरेचा---प० १०४. मूला सेपरा-प॰ १६४. भूवड् -दे०-"भोयंडराज" । मृहद् -प० २०१. भेट-प० २१३ दू० ३१३. मैरजी--दु० १६६. भैरव---प० १४६, १७३, १८०, २४३, २४०. डू० ३३, ३०८, ३२१, ३७०, ३८०, ४०३. —क्षेत्रपाल—दे०-''चेत्रपाल भैरव''। भैरवदास--दू० २३०, २३६, ३४२, ३६४, ३६८, ३८०,३८१, ३८६, ४१२, ४१४, ४३१, ४३३. —समरावत देवदा—प० १२४, १३४, १३६. —सुजावत—डू० ३६, ३६०. - सोलंक<del>ी --</del>प० ११. भैरव (भैर्स्त ) जयसि हदेवात-प॰ ~ 998. मैस्सिंह—प० ४४. द्० १०. भोंसला वंश-५० ४६. भोंहा---प० २३४. भोगादित्य-पः ११, १४, म४.

मोज-प०१७,६७,१११,११२, ११३, ११४, १४४, १४४, १६६, १६६, २२६, २३२, २४४,२४६. द्० ३७०, ४३८ --परमार राजा-प०३१६. दूर ४, 양목0.

—सोलंकी—प॰ ४४.

भोजदेव--- २० २३१, २४४, २४८. द् २४७, २७६, २७७, ३२६, ३२७, ४३८.

—दूसरा—प० २३२.

—भीमदेव—डू० ३२४.

—महाराजा पादेशार—प० २२८.

—रावल—इ० २७८, ३१६, ४४०.

भोजराज-ए० ४७, ६१, १४८, १६४, १६७, १७८, १७६,१८०, २६६, २४४. हू० ४, ६, २२, २३, २४, २६, ३४,१६६, २१४, २१८, ३८६, ४०२, ४०६,४१०, ४१३, ४२१, ४२८, ४३१, ४४२, ४१६.

— अखैराजीत--- १६८.

—खंगारे।त—दू० १३.

—तूसरा—तू० २१६.

—नींबावत—दू• ३१४.

—मालदेवात राठोड्—इ० ४१४. 878.

—या भाज राजा—य० २२१,२३१, २४४.

—राया--प॰ १७१, २४८.

—रायसलोत-- टू० ३६. भोजराज राजा-टू० ३७८. भोजराव-प० ११६. तू० ४०४. भोजा-प॰ १६६, १८०, १८४, २१७, २४४, २४४, २४०. टू० ३२३, ३४०, ३६६ —गूजर—प० २३०. —जोघावत—हु० ४१२.

-देपावत-प० २१७.

भोजावत--प॰ २२०. भे।जा सामरीत चावँडा--प॰ १२.

भोजादित्य--प० ११, १४, ८४

भापत-प० ३६, ६६. ६६, १४६, १४८, १४७, १७८, २४०,२४२. हू० १०, १३, ३०, ३४, ४२, ४३, ३२३, ३२४, ३२४,३७१, ३६४, ३६८, ४००, ४०२, ४०६, ४१३, ४१६, ४२८, ४३६,

---कचरावत--हू० ३१.

805.

—कुँवर —प० २४४, २४६.

—माटी रायसि होत—दू० ३४६.

—भारमलोत—दू० १८.

—राहड़ोत-दृ० २७६.

—शक्तावत—प० ६७.

मोपतासि ह-दू० ४५४, ४५४.

भोम-प० २१३.

भोमसि ह—जू॰ ४४२. ४४६.

मे।मिया-हू० ६३.

मोयंडराज-दू॰ ४७७, ४८०.

Ħ

मंगद्राय-ए० २१६. मॅगरोपा--प० ७७. मंगल--- दू० ४४७. मंगलराय-दू ३, ४४. मंगलराव-दू० २६०, २६२, २७४. मथुरा-दू० ३६४, ३८१. ४३६, ४४७. संगली--दू० २७६. भंड--द् ० ७. मंडलीक--दू० ८१, २४६, २४१, २४३, ३२३, ४३६, ४७४. -(मंडन)-प० २४६. —जैतसीहोत—दृ० ३३१. -- रा० पहला-- द् ० २४१. ---रा० वूसरा---दू० २४२. २४३. —रा॰ तीसरा—दू० २४२, २४३. —रा० चैाथा—द् ० २४२. --रा० पाँचवाँ--वृ १ २४२. —राव—द् २४८, २४०, २४१, सधुकैटम—प॰ ६. ३६२, ३६=, ३६%. मंडलीकचरित-दृ० ४६०. संघुपाल-प० १६६. मश्रासिरुत उमरा प॰--७६, ६७. १३४. दू० २०८, २११. सक, राणा--द्र० ४७. मकरषर्वा---द्० ४६३. मकवाणा--द्० ४६०, ४६१, ४८२. मजाहिद्र्या-प० १२४. दू० १०६. मक्तमराव--द्० २६०, २६२, ३४२, 838.

मियामाया राजा-प० २१६. मत्तर-प० १७. मथनदेव गुर्जर प्रतिहार महाराजा-धिराज-प० २३२. ट्र० ४४. मधनसिंह-दे० "महणसिंह"। —रागा का—द्० ३४७. — रायमखोत—द् ० ३८१. —हरावत—दू॰ ३८१. मधुरादास-प॰ ६४. हू॰ २०, २२. मदनपाळ राजा-द् ॰ ४८७. मदनसिंह-प॰ ६३. दू॰ २०, ६१, ३७, २००, ४४१. मद्ना पत्तावत-प० १३१.. मदनादित्य--प० १४. महो ( माधा )--वृ० २४६. मधु-प० २३१. मधुकर साह--द्० २११, २१२, २१६. मधुपत रा०--वू० २४२. मधुर---प० २३१. सधुवनदास-तृ० २०. मधुसूदन भैवा-प॰ २१६. मनमोलिया डोम-दू० २३६, २३७. मनरंगदे भटियाणी--दू० २००. सनराम---द्० १६८ सनरूप-- दू० १७, १८, २४, ४४६. सनसुखदे-हू० २००. मनहरदास—द्० ४११, ४१६, ४१६ मनाई-द् २४६.

सनु-द् १. सने।हर-प० ६२, १४६, १७८, १८०, २१८, २३६, २३८, २४०. द्० ३२०, ३२७, ३३१, ३११, ४०२, ४१०, ४१६, ४२१, ४२८. मनेाहरदास-प० १४८, १४६, १७६. दू० १६, २०, २३, २६, ३१, ४२, ३२२, ३३३, ३३६, ३४६, ३६६, ३६६, ३७४, ३८३, ४१६, ४२०, ४२६, ४३१, 848. -- क्ल्लावत-- दू० २६१, ४१७. --कुँवर्---त्० ३४६, —क्रॅपावत—हू० ४१८. —खंगारे।त—दू० २३. --जोसी-प० १३ ---राव---दू० ३३. —रावता—प० २४८. तू० २४७, २२३, ३३६, ३३७, ३४६, ३४७, ४४१. मस्मू शाह (मीर गामरू) -प० १५६ 980, मरीचि-प० म३, २३१. तू० १, ३, 80. —राया—ह्० ४७२. मरू--- दू० ४६, ४८४ मरूदेव--दू० ४१. मरोठ सरवमाई---दू० ४३७. मलकी--हू० २०२.

मळवा--प० २१३ मलसिया---प॰ २२१ मलसिंह--प० ६७. मलिक श्रंबर---दू० ४६३, ४६४. मिक केसर—दू० २६१, २६२. मलिक खान-प० १३०, १८२. सलिक बेग -- दू १६३ मलिक मीर-प० १७४. मल्कचन्द् राजा-- दू० २१३, ४८७. मलैसी-- दू० ३, ४, ४, ६, ४६. —होडिया—दू० ११४, ११६. मिक्किकार्जुन-प० २००, २२१. मिल्लिग्य--प० १८४. तृ० ६७, ७६. 984. —(माला राठाेंड्)—र्• ६८, २६८, ३५४. —रावल—प० १८३, २२३, २२४, २२४, टू० ८१, ८८,३१०,३१४, ३१६, ३१७. मस्तीर्खा-प० २६. महंगराव-ए० १८६. महंदश्रली—दे०—"मुहस्मदश्रली"। महंदराव-प० १०४, १७१, १८३. १८४. महकर्ष-दू० ३४, ४२८, ४२६. महद्-दू० २१६. महर्गासिंह--प॰ १७, ७८, ८४, 923. —( मे।हनसिंह )—प० १२०. सहता--दू० २७३, २७४

महत्ताब--दू० २०१. महपा ( महीपाल ) परमार-प॰ महस्वान ( सहस्वान )-दू॰ ४१. २३, २७, २८, २६, १६६, महाकाळ-प० २४६. १७१, २२१. दू० १०८, १०६, महानोध-दू० ४८६. ११०, १११, ११६, महानंद-प० = ४. ११८, ११६, ३२०, ३४४. -कोल्हावत-दू० ३१४. महपाल-प० २३१. महपा-प० २३२. महमंद काला-पृ० ४६१. महमुद्दीन श्रादिख--द् ० ४६०. महमूद, ख़िलुजी-प॰ ४६. दृ० ११०, महाभारत-प॰ १४. 999, 948, 240, 888. --गुज़नवी--प० १०४, २२०, महायक--प० १७. २३२. दू० २०४, २४१, ४४४, महायश—दू० ४म. ४४४, ४४६, ४४७. —तुग्लक्—द् ० ३१७, --- बेगझा---प० १६७, २१४, २१४. द् २२८, २४८, २४१, 849. —मालवी सुलतान—प० ४८, ४६. दू० ४४. —शाह तीसरे—प० २१४. महमूदी ( सिका )--हु० ।२१७, 289, 800. महर-दू० २१४. महरा--प० २४२. महराज-प० २४१, २४२, २४३, २४६. दू॰ ६२.

महरात-प० म.

महत्तकदेव-- प० २४६, महानालं ( मैनाल )-प० १८६. महाबतर्खां-प० ६४, ७३, १००, १७४, १७६, १७७, हु० १७, १६, २६, २८, ३४, ३६, ३३४, ३६३, ३६७, ४६३. महाबल राजा—रू० ४८६. महामति--प० दरे. सहारथ--१० ८४. महाराज--प० २४४. महासिंह-प॰ ६, ३४, ६६, १३६, १६७, १७०, २१६. हू० १४, इष्ट, इस्, इस, ४३, ४४, ४६८, ३३८, ४७४. —मानसि होत-दू० ३७६. महिकर्या-प० १७६, २४७, २४१, २४२. महिपा—दे०—"महपे।"। महिपाल--ह्० ४४. —राणा—प० ३४४, दू० ४८७, -सांखले-प॰ २३५. महिपाबदेव—प० १८३, २१२, २३४. दू० ४७६.

महिपि'ड--प० २३२. महिमंडलपाक-द् १६. महियद् माना—दू० ३३६. महिया भाखरात-प० ६४. महिराज-प० २४०. महिराव--प० १२३. महिरावण-प० १७२, १७६, २४०. दू० ३२६, ३३०, ३६०, ३६४, 284, 890. महींद्राव--प० १४२. महीदास-प॰ द३. महीपाल-हू० ३, २४३. —देव (रा० कैवाट) यादव शाजा— दू० २४२, ४६०. —( देवराज )—प० २४४. --दे॰ ''महपा परमार''। —( चितिपाल )—प० २३२. महेंद्र-प० १७, १८, १०४, २३२, २३४. —दूसरा—दू० १७ —राजा चैाहान—प० २२० महेंद्रपाल-प॰ २३१.

महेंद्रायुघ--प० २३१.

महेश-प॰ ६१, १४८, १४६, १७७,

१७८, १७६, १८०, २४६, २४१,

२४२, २४८. हु० ३२४, ३२७,

३४३, ४०८, ४१०, ४१६, ४२०,

—क्ञावत सांखळा—प० २४४.

—-कूँपावत—-दू० १३३.

महेशदास-प० १७७. टू० ६, ७, ३३२, ३३३,३३७, ३४०, ३६६, २०६, ३८२, ३८३, ३६०, ४१६, ४२४, ४३२, ४७३. —श्राहा—प० १३, १२३. हू० २६१, ४७ र. -द्वपतीत-दू० ४१४. —प्रतापसिं होत--दू० २०७. --राठे।ड्--प० १७६. -राव-प० १८२. --स्रजमलेश्त राव-द् ३३४. मांगल-हू० ४. मांगलिया-प० ७७. दू० २७४, २७६, ३०४, ३८% मांगलियाखी—दू॰ ८४, ८६. मांगलिये--दू० ३६४. माजज-प॰ ३३. र्माजा-प० ३३ ३६. मीड्य--प० ६६, १७४, १७६, २३४, २४७, २४८, २४६, २४०. हू० १३४, १३४, ३२७, ३६४, ४०२, ४१७, ४१८, ४१६, ४७२. —जहड्-प० १७४. ---क्रॅपावत---प० १६६. दू० १३३, १३४, १३६, ४०७, ४१७, ् ४२३, ४२४. --रागा--दू० ७८, ३२४, ३२६. —रागावत—प० १७८.

-- ह्योचा सीवला--हू० १६६.

मीडिण शक्तावत-प० ६७. —सोदा—हू० ७६, ७७, ३२४. -हमीरे।त-प० २४१. मांद्धवय-प० २२६. दू० ७. मींडा--प॰ २४, ३६, २४६, दू॰ ३१७. --राणा-प० २३६. —स्पावत—दू० १४७. मींडावत-प० २४. मांघाता-प॰ =३. दू॰ १, ४८. साकद्-प० २२. माञ्च--प॰ ६४. माजी हाड़ी--प० ४४. माणक--दू० ६३. —सेवा राव—दू० १००. माणकदेवी भटियाणी-दू० १००. माण्कराज-प० १०५. माण्क राव--प० १०४, १२० १४२, १७१, १८४, १८४, १६०, २४०, २४४, २४१, २४४. —मोहित, राणा—दू० १६. भादहेचे चीहान-प० ४४, १०४, 290. मादलियावाले-दू० ६२२. माधव--प० १४६, १७४, २३२, २४०, २४६. दू० २६. —ब्राह्मण्—ए० २१३, २१<del>१</del>. दू० ४७१, ४८३. माधवदास--प० १६७, १६८, २४२, द्रु० १२, २१, २६, ३६, ३६,

४३, ३३३, ३३४, ३३८, ३६८, ३७१, ३७२, ३८३, ३८४, ३६४, ३६६, ४०२, ४०६, ४९६, ४१६, ४२१, ४२४, ४७३. साधव दे—प० ३४, १०२, १६४, २३२, २४३. दू० १३, २४, ३०, ४३, ३७६, ४४४, ४४६. —कळ्वाहा—दू० ३८८. —सर्वतिसिंहोत—प० १६७. —सावानदासेत—दू० १६. —सिसोदिया—दू० ४७४.

—सगवानदासेत—द् ०१६.
—राव—प०१०२.
—सिसेदिया—द् ०४७४.
माधवसेन, राजा—द् ०४८, ४८६
माधवदिय—प०१४.
माधो—दे ० ''माधव''।
—(महो)—प०२४६.
माध्यंदिनी शाखा—प०१०४, २२६.
मान खींवावत राव—द् ०२४७, ३८०, ४२७.

— ज्यावाया— प० १६४.

— सांवळदासेात चहुवाया— प० ६०.

मानदेव— दू० २.

मानसम्बद्धः ४४.

मानसिंहः— प० ६, ३४, ३४, ३६,
६०, ६३, ६६, ६६. ६१, ६२,
१२४, १२४, १२६, १६०,

२४४, २४४, २४८, २४१, दू०
१३, ३४, ३६, ४०, ४३, १६६,
२८०, ३३१, ३३७, ३६८,३७४,
३७६, ४०२, ४०८, ४०६,४२४,
४२६, ४३६, ४४४, ४४६,४६३,

मानसिंह, श्रक्षेराजीत सीनगिरा— प॰, ६८.

- —कञ्चवाहा—ा० ६३, ६**८,** २१६, २३७.
- -करखोदा-प० ७४.
- —कुँवर—प० १८८.
- —-र्गागा चीपावत का पुत्र-प०२४३.
- माला—हू० ४६४.
- —तॅवर राजा—टू० १०, १६,४७६, ४म२.
- --दीवाण--दू० ३४०.
- -- तुदावत-प० १२३, १२४.
- --देवड्ग--द्व २८०.
- --नरबदेशत बोड़ा--प० १८३.
- ---राजा--प॰ ७०, २१६. ढू० १६, १४, २०८, ३८४.
- —राणा—प० ६१.
- —राच—प० ६३, ६२,१२०,१२७, १३१, १३२, १४४, १४१.
- —रावल—प० द६, ६०.
- --साहाणी-प० १२४.
- माना—प॰ ६६, ११४, ११६, १३१, १४७, १४८, १७८, १८३,२३६, २४८, २४६, २४२, २४८,२४६,

२६०. तू० २६८, २६४, २८१, २८६, ३६०, २६१, ४१०, ४१२, ४२१, ४२४, ४२२, ४७३.

मासिंदिये चारण-दू० २३०.

मारवण सधवा--प० १६६,

मारवर्णी—चू० ४.

सारवाद की ख्यात—दू॰ ६६, ६०.

मारू-प० २४६, २४८.

—जाला जाम—दू० ४०.

साल-दू० २८७.

मालग्—प० १०४.

मात्तदे पॅवार—दू० ४८२.

सालदेव-प॰ १६६, १६७, २३०, २४६. टू० ३०, ४६, १४८, १४४, १४७, १४८, १६३, १६६, ३३२, ३६४, १७६, ४३६, ४३७, ४४४, १४७.

- --कचरावत--दू० ३०.
- —कुँवर—दू० १४६, ११२, ११३, १४४.
- —मूँबाला—प॰ १४३.

माछदेव, राजा-प० २३२. —राठेाड़ जोघपुर का—प० ४८, माही—प० ७८, —रावल—दू० २६१, २६८, २६६, ३१०, ३१४, ३३२, ३३४, \$81, 881. माख पँचार-प० २१६. माला-प० १२२, १४८, १४०, १४१, २४६, २४७, टू० ६६, ७०, ७१, ८१, ३२०, ३३०, ३७२, ३८६, ३६६, ४७३. —श्रासिया चारगा—प० १२४, १३८. ---चीदा--प० १५०. —जी ( मिछिनाथ ) राठोड्—प॰ १म३, २२३. दू० ६म, ७३, सुंघ-ए० १६१. तू० २६०. ७६, दर, दद, १४४. ---जोधावत---ट्र० ४१२. -देवराज का-दू० ३४७. --राव--द्० ७४, ३४१. —रावल-दू० ६०. -शक्तावत-प् ६७, ---सोनगिरा--प० ४४. माला--प० ६६. मारहरा-प० २४६. टू० ।२८४, 830.

मावल--दू० २३७,

माहप---प० १=, २०, ७=, ६७.

--राजपूत--प० २२२. माहित रावल-प॰ मध्य

माहिल--प० ७७. मियाँ--प० ११६. मिरजार्खा-दू ा १७४, १७६, ३४६. मिराते सिकंदरी--प॰ २६, मध. मिछकेसर-दे०-"मिलक केसर।" मीर्गे--प० २७, १०४, १०४, ११४. हु० ४४. मीर गाभरू ( मन्मू शाह )-प० 148, 180. मीराबाई राठेाड्-प॰ ४७, मुंजपाल हेमराजात चहुवाया—द् ६७, १६४. संजरात या वाक्पतिराज दूसरा-प० 244. मुईनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा-दृ० १०. सुकुंद--- दू० ३१८, ३४०, ३७१ -वाघेला-प० ४६. मुकुंददास-प० १६७, १६८, १७६, २४१. ट्र १२, २१, ३१, ३४, ३१,।१६७, १६८, ३३०, ३७१, इत्तर, ३६०, ३६६, ४०२, ४०६, ४१३, ४१६, ४२६, ४३१. —सिसोदिया—प० १३१. मुकंदासंह-प॰ ६८, १०१, १०२. मुक्तपाल--दृ० ३. मुक्तमिश--दू० ३८, मुक्तसिंह (मे।कलसिंह)-दू० २४२, २४३.

सुगत्तवी—दू० ३४७. मुजफ्फरर्खा-प॰ १६३, २१३. दू० मुँघ रागा-दू० ४७२. रदर.

मुजफ्फरशाह गुजराती-ए० २६, मूलक-तू० ४८. ४६, १३४, १६६, २१४, २१०. मूलदेव — हू० ३, ४४. दू० १८, २४४, २४३.

—तीसरा, सुलतान—दू० २४४. मूल पसान—दू० २८६, ४३८. मुदाफर ( गदाधर )-प० २१४. ् मूळराज-प० २०१, २०२, २०३, मुदापरर्वा—दे०—"मुजक्परर्वा"। मुबारकर्ला--द्० ३४२,

मुवारक शाह—हू० ४६१.

सुरादवख्श-प० ७६.

सुरारदास-- दू० ३८४.

सुरारीदास—दू० २१. मुहरुवतां--दू० ४३४.

सुहम्मद्—प० २१४, २१४. टू० 양독이

—श्रदली—द् ० ४३१.

—खूनी—दू० ३१८.

मुहम्मद्श्रली (महंद्श्रली)—दू० ३८८.

सुहम्मदर्खा--प० २१३.

सुहम्मद् तकी-प० १०२.

सुहस्मद तूर—द् २४६.

सुहम्मद सुराद--हू॰ २४.

मुह्म्मद् शाह तुगलक---प० २१३. दू॰ ३१८, ३१६, ३२०, ४४०, मूलवा--टू॰ २१६.

883.

। —बेगढ़ा—प० २१४.

मुहम्मद् सुरवाण-प॰ २१४.

मूँ जा-प० २४०, २४४, २४४. —रावल—हू० २७४, ४३६.

—दूसरा—दू० ४७८.

२०४, २०४, २०६, २०७,

२१२, २१६. २२०. हू० ४१, **4**4, **2**4, **2**4, **2**6, **2**6, २६२, २६३, २६४, २६६, ३१४, ३१६, ३१७, ३४२,

इत्तर, इत्तर, ४३७, ४४०,

४६४, ४६२, ४७६. —दूसरा—प० २२२. ढू० ४४२

—वाग नाथात—दू० ४८, १६४.

—रतनसी—दू० २८६, २६०, २६२, २६४, २६८, ३००, २०६, २१०, २१४, २१८, ३२०, ४८२.

. —रावज-- दू० २४१, २६१,२६६, 850, 880.

—सोलंकी राजा-प० १६६, २१२, २३४. दू० ४०, ४२, ४७, ४८, ୪ୡ୍ ୨.

मूला--द् १४६, १४७, ३६४, इद्ध, ४२६, ४३१, ४३३.

—नींबावत—टू० ३६४.

मूली रायसच पैवार--द् १६२. मुल--दू० १८४, १८६, १८७, १८६, १८६, १६०, २६४. मूसार्खी--दू० ४६६. सृग (घोड़ा)-प० १५६, ११४. मृदंगराय-द्० २००. मेंडलराव-द् ४६. मेघ--प० ३४, ७४, ७४. टू० ४७३. ---रावत--प० ७४, ७४, मेवनाद--प० ४०, ४१, ४२. मेघमाला--- द्० २००. मेघराज--प० १४७, २४८. दू० २७, ३६६, ३६४, ३६६, ४०२, ४१०, ४२१, ४२४, ४३३. -वीरमदासात-दृ ३८१. —रावता—प० ४१, वृ० ३४१, मेवसिंह-प० ७३. मेघा--प॰ १४४, १६६, १६४,२४७. दू० १२१, १६२, १६६, १६८. ---गंगावत दू० ३४३. -- मेघादिल प०- १४. —बक्राजीत कुँवर—प० १६६. - महेश का-दू ३४७. --राग्या का--द्० ३४७ --सिंघल--द् १३२. मेद्ताराव--- ५० ६०. मेड्तिये राठोड्--प० ४६. दू० १४३, मेब--प० ७. दू० ३१३. 819, 834.

मेढ़ारि राजा-दु० ४८४.

सेद--प॰ ७.

मेदनीपाल राजा-दू॰ २१२,२१३. मेदपाट-प० १६. मेदा-प० २३७. दू० ४०६. मेघ---द्र० २१४. सेघा-प॰ १७१, मेनका---द्र० ४४८. मेर---प॰ ४, ७, ८, ६, ६४, २३६ दू० ४६, १०७, २४४, सेर, गूजर--- ४० २१६, -- मीर्ग-प० २७. मेरा---प० २३, २४, २७, ८८, १४०, १६४, १७१, २४७, टू० ४१६. —चहुवाण—प० द६, ८७. --चाचा--प० ३०, मेरादित्य-प० १४. मेरुतुङ्ग-प० २०४, २२०. दू० २५१, ४८०. मेलग दे-दू ः २६६, ३०६. मेळग (रा॰ मंडलीक का भाई)--दू॰ २४२. मेला-प० २२७, २२६, २४८, दू० ३२३, ४३१. —अचलावत—दू० ४२०. -वैरसि होत- दू० ३२४. —सेपटा—प० २२६, २२७. मेलिग-दू० २४३. मेवाड़ की ख्यात-दू० १०६. मेवाल---दू० ७८. मेहकरण राम--दू० ३६४.

मेहर-प० ७, ८, मेहरा-प० ७, १२२, १४१, २४६. मेहराज-दे॰ "मेवराज"। मेहवचे-द् ३२०, ३३४, ४३७. मेहा-प० २३६, २३७, २४४, २६०. दू० ४२म. मेहाजल-प० १४४, २४६, २४२. --- डगा का--- हू० २८२. -- पाहू -- दू० ३४१. ---भाटी--द् ० २१८. मेहाजबोत भाटी-दू० ३२२. मेंडू—द्० ३१६. मैग्री-- दू० २७. मैत्रक--प०७. मैनाज ( महानाळ )-प॰ १८६. मोकमित ह--प० ६३, मोक्त, राणा-प० १६, २१, २२, २४, २४, २६, ३२, ४३, ४७, ६३, ६४, ११४, १४२, २३७. तृ० ३२, ६०, ६४, १०४,१०४, १०६, ६०७, १११, ११२, 118, 114, 114, 118, १२०, १२२, १६२, ३४३. में। क्लासिंह (रा॰ सुगत) दू॰ २१४, २४२, २४३. मेलरा राजा-दू० ४१७, ४१८. मोटल-प० २३६. मोटसिरा-प० ७७. मोटसी--प॰ २३०.

मोटा-दू० ३०८, ३७१. मोटे राजा-दे -- "उदयसिंह"। मोइ--दू० २४६, २४७. मोड़ा---दू० २२७. मोतीराय-द् २००, मोधक-प० २३०. मोर-प० ७७, २४२. हू० १००, 909. मोरी--दू० ४८१. -राजा-प० ११. मोहकमसिंह--प० ६६, ६८. दू० १६, १६, २१, २३, ३३, ३४, ३८, ४४४, ४४६, ४४७. मोहन-प० ६७, ६६, ११३, ११४, १४६. लू० ३४, ३३०, ३३१, ४३२. मोहनदास-प० ३६, १४०. दू० १म, १६, २०, २१, २६, ३०, २६, ४१, २३२, ३३८, ३४६, ३६४, ३६६, ३७७, ३८२, ३८६, ३८६, ३६०, ३६६, 388, 803, 808, 890, ४१६, ४२०, ४३१, ४३६. —किशनदासोत—दू∙ ३४६. —राजावत—दू० ३२४. -राव-द् ३७६. मोहनराम-दू० २०, ४४. मोहनसिंह—प॰ ३४, ४७, ६३, ७६, १०२, १४१. दू० २००. मोहनिया-दू० ३२४.

मोहरादास—प० २४८. यशोधवत् —प० ६३. यशोधवत् —प० १२० मोहसिंह —प० ६६. यशोधवत् —प० १२०. मोहिल —प० १८६. १६०, १६३, यशोराज—प० १६६. १६४. दू० ६६, १००, २०४, यशोवर्धन—प० २२६. १८४. —ईसरहास—द० ६० १८६

—ईसरदास—दू० १०, १६६. —चेहान—प० १८६, १६०. दू०

.88

—तोड़े का राव—प० २१६.

—पड़िहार—प० २२२,

—राजवूत—दू० ६.

—राखा—प० १६०.

—रायो—प० २२, २४. द्• ६३, ६४, १०२.

मोहितो—प० १६०, १६३, १६४, १६४, २४१. | दू० ६३, ३७, १०१, २०४.

मैाजुद्दीन—दू० ४६०. मैादूद—प० २६. मैार्थ्य—प० १४, २४४. म्हाल्य—प० १०४. म्हासिंह—दे० ''महासिंह''।

## य

यदु—दू० २६१, ४४८. यदुवंशी—दू० २१४, ४४६. यमराज—दू० ४६६. यमादित्य—५० १४. ययज—दू० ३७२. ययाति—दू० २४६, ४४८.

युवनाध्य—दू० ४८. योगमाया—दू० २३० योगराज्य—प० १६, १७, दू० ४७८. योधेय—दू० ७१, ४४७. '

—संवत्—दू॰ ४४३.

₹

रंगड़—४० म. रंगीनरत—दू० २०१. रंगमाला—दू० १६६. रंगराय—५० १६. दू० १६६, २००, २०१.

रंगरेखा—द्० २००. रंगादेवी—द्० १६८. रंभावती—दू० ३३६. रक्ता चारण—दू० २४८. रघु—प० ८३. दू० २, ३, ४८, रघुनाथ—प० ३४, ६३. दू० २६, ३४, ३६, ३७, ३४, ३३३, ३३६, ३६६, ३७१, ३७४, ३७६, ३६०, ४०२, ४०३, ४०६, ४०८, -- त्रसना-- दू० ११४. 820, 829.

• रघुनाय भाटी---द्० ३४६.

--राव--- द्० ३६६.

—सीहड्-भागोत—दू० ३४७,३४०. रघुनायसिंह--द् २४, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४.

रघ्वंशी--प० १७, २३२.

रघेष--दू० ४.

रजमाई---द् ० ४.

रिज्या देगम-प० १६१. हू० ४६०. - बावेला-तू० ४७०.

रज्ञव---दू० २६०.

रिजल--प॰ २२८.

रणकें।ड़ गंगादासेत से।ढा--द्• 830.

--- जी---प० १११ द्० ११, ४६१, 808.

रगांतय-द्० ४१.

रयाजीत--दू० २१२.

रणजीतसिंह महारावल-दू० ४४२, 844.

रणधीर-प० २६, १४४, १४६, १४७, १४४, १६४, १६६, २४१, २४६. टू० ६०, १०४, ११३, २१२, २२६, ३६०, ४३१.

—गाजियािचा - दू० २२४.

--चंडावत-प० १११,११४,११३ --- धरणीधर---प० १४४.

३३६, ३४०, ६४४, ३६३, ३६४, रखन्नीर-विखवीरीत सीनगरा-प० 344.

---रावत---दू० ३६४.

—सुरावत—द्० ११६.

रणमल-प॰ २३, २४, २४, २६, २७, २८, २६, ३२, ४०. दू ८१, ६०, ६३, ६४, ६४, १०४, १०४, १०६, १०७, १०८, ११२, ११३, ११४, ११४, 334, 330, 335, 338. १२२, १२६, १६६, २२८.

—भाटी—द् २६०.

---राव--प० २२, २४, २६, ३०, ३१, १४७, १५४, १५५, द्व १०२, १०३, १०८, १०६, ११०, १११, १२०, १२८, १३०,१४४, १६६, ३२७,३८४.

रणवीर राणा-दू० ४७२. रणसिंह-प० १७,६७, १४१, १६०.

द्रु० ३२.

रणसिंह देव (राणंगदे)--प॰ २४१, रतन-प० १११. द्० ३३७, ३६३, ₹₹₹.

रतनसी--प॰ १८, ११, २१, ३३, ३४, ४७, ४८, १०, ६७, ७३, हम, १०म, १०६, १४५, १४म, १८६, १६४, १७१, १७३, ३७६, २३४, २४८, २४६,

२४१, २४२, २४४. दू० हे, ११, १२, १४, २३, २४, २७, १६७, १६८, २८८, २८६, २६२, २६४, २६६, ३०६, -- रावत-प० ६८. ३२४, ३३८, ३३६, ३४०, —राव राजा—प० १०२. इद्धर, ४१०, ४१२, ४१६, ४२०, ४२१, ४३७, ४१४, —हादा राव-प० १८८, २२०. 808" रतनसी अखैराजात- प॰ १६६. ---चैहान-प० २००. द् ४८२. —शेखावत---द् ० ४१. रतनसीत-इ० ४४४. रतना-प० ४४, १४०, १७४, २१६, २४७, २४८. हु० २६४, ३८%, ३६०, ३६६, ४३३. --द्याबदास-द्०३३३. —दासावत—दू॰ ३१. —सीखला—प॰ ४४, ४४. रतनू--दू० २४६, २६४, २७०, २८, २१६, ३१३, ३४७. रत्ता-प० २४७. द् ० ३६४. रत्नकुँवर राखी-द् २००, २०१. रत्नसि ह—दे०—"रतनसी"। ---क्धिलोत--प० ३७, ६०. --दासावत--दू० ३०. ---नाथावत---ए० ३७, —महारावल—द् ध्रम् ३.

—्राणा-प० २१, ४७, ४६,

४३, ८६, १०८, ११०, ११४. द् ० २६१, २६८, ३१०. ३२, ३४, ३६, ४०, १६१, १६६, रत्निःह, राव-प० ३७, ६०, १०१, १०२, १८२. दू० ३६३. ३४२, ३४३, ३७२, ३७४, —रावच--प० १३, १८, ८४, 900, रत्नसेन-द् २१२, ४८३. ं रत्नादित्य—दृ० ४७८. रत्नादेवी भटियाणी राणी-दू० ६६, ११४, ३३४. रत्नावती-दू० २००. रमाबाई--दृ० २४३. रवतली-दू० ६७. रवाय—द्० २६४, २६४, २६८ रसंखंड बीज-राजा—दू० ४८६. रसालू, राजा—दू॰ २६०, ४३६, 888. रहबर-प० २०१. हू० ४८२ रहमळ राव-दू० ३२०. राँदा-चाँदा--दृ० १४३. र्शिया---प० ४१. राकसिया-प॰ १०४, २४२. हू० ३२१. राखाइच—प० २०३, २०४, २०६, ₹00. राखायन—दू॰ ४०, ४२, ४३, ¥8.

राघव--प॰ १४४, १६६, २४६. दू॰ राज प्रतापगढ का इतिहास-प॰ ३२७, ४३१.

--बालोत-द् १३४.

राघवदास-प० १४७, १४६, १७६, २३२, २४८. तू० २०, २१, २३, २६, ३०, ४२, ४३, १६६, राजमती--प॰ ११६. ३३०, ३६६, ३७४, ३८२, राज शर्मा-प० १३. ३८२, ३६४, ४०२, ४१२, राजशेखर कवि-प॰ २३२. ४२१, ४२४, ४३२, ४४४.

-खंगारात-दू॰ २४.

--- जागावत देवदा--प॰ १३७.

--नाथावत--प० २२०.

-- विद्वतदासीत-- द्० २२.

राधवदेव---प० २४, २६, ३०, ३२, १७३, १६७. ट्र० ४७३.

राधवराज--प० २२६.

राज-प० २०१, २०२, २०३. टू० 80=

राज ( राजि )—दे॰—"मूलराज" । — खंगारोत—दू० २४.

राजकुँवरी-प॰ ६४.

राजकुळ-- दु० ३.

राजहिया—दू० २८४.

राजणोत-द् थ.

राजदेव--प० २४७. द्० ३, ४, ४६. राजधर---प० १४४, १४४, १६६,

२४७, २४८, २४१, २४७. दू० ३२२, ३२३, ४१२, ४३७, ४७२. — महाराणा, दूसरे-पर्ा १६.

राजपाल-प० २३१, २३२, २३४,

२३७, २४४. टू० १, ३, २६२, ३४२, ३४४, ४३७

84.

राज-प्रशस्ति--प॰ १६, ६६.

राजवाई--प० ६६, १६२,

राजधीज-प० २१६. टू० ४७८.

राजसिंह-प० ३४, ३६, ६६, ७६, १३४, १३४, १३७, १४८,

१८६, १४०, १६४, १६४, १७१, १७६, २३७, २३८, २४६. तू० २२, २३, २८, ६०, ३१, ३८, ४४, १६८, १३०, ३३७, ३६६, ३७६, ३८२,

३६०, ३६६, ४०३, ४१४, ४१६, ४२४, ४३१, ४३८,

848, 803.

—-र्लोबावत – दू॰ ४१८

—जसवंतिसि होत-प० १६७.

-वे राषा-प० २४३.

--- भगवानदासेात--हु० ३४६.

--भैरबंदासेात-प० १६.

-महाराज-दू० १६४, २०१.

---महाराज कुमार---द्र०, ३५२.

—राजा—दू० १२, २०६, ४≈६.

—रामा-प० २१, ७६, ७७. ₹७, २४०, २४४, २४**१, २**४६.

राजसिंह, राव-प॰ १२३, १३४, रार्णमदेव-प॰ २४१, २४२. दू० १३१, १३६, १४१, १४६, १४८. ६२, ६३, ६४, ६७, ६८, ६६,

---शक्तावत--प॰ ६८

राजस्थान का इतिहास—दे०—"टाउ राखा—प० १७, १४४, १६६, १७४,

राजस्थान" ।

राजस्थान रत्नाकर-प० १६, ७०. राजहंस-ए० ३४.

राजा-प॰ २२३, २४४, हु० १६८,

२०१, २०६, २२१, २३०, १८४, — प्रस्तेशनोत-प० ४६. ४००, ४३६, ४७२.

राजादित्य-द् ० ४७७,

राजावत-प० १०४, दृ थ.

राजी--प० २१६. द्० ४४४.

राठासण-दे०-"राष्ट्रस्येना"।

राठी--द्० ६८, ८६.

राठोड्--प० २७, ४७, ४०, ४८, रागावत--प० ८. हू० ४. दम, १८६, १६३, १६४, शासीवाई<del>--</del>त्० ६३४.

१६४, १६६; २४२. हू० ४६. रायो-न् ३७२, ३७४. १७, १८, ६४, ६४, ७४, ६४, राष्ट्र-दू॰ २१६.

१३०, १६६, १७४, २८३,

इरम, ६४४, ६६२, ३७६,

४४६, ४८१.

राडधरे दासाजी-द् ० ४११.

राडघरे रावत--ह्० ३३४.

राया-प० १४४, १६२, १६४, द्० ३७५,

---भोजराजेात--द् ०३७=.

रामकदेवी रागी-प० २२१.

राणक राय-ह० ३.

१००, १०१, २८७.

104, 150, 160, 284, २४७, द्रुव ३०७, ३८२, ३६६,

808' 835' 858' 850'

४६०, ४७४, ४८३,

-- नीवावत चेहान-प० १७४.

-- बरजांगीत चौहान-- हु० १६४.

---रामावत--- दू० ४०६.

--रायपाक्षात-- दू० १८६.

—सोदा-प० २१४. दू० १७६, रदरे.

हर, १००, १०१, १०८, ११६, सम—प० ११६, १४६, १७१,

१७३, १७८, २२८, २४१,

२१२, तू० २१, २८, ६०, इर्१, इर्र, इर्७, दर्म,

३२६, ३७४, ४१३, ४२४,

858.

—क्रुम्मा वैराड़ा—प० २१८.

-देवीदास का-रू <sup>३२७</sup>.

--रगसिहात-प० १३३.

- रत्नसिं होत-प॰ १३४.

—रागा--द्० ४७२

राम, राजा--- दू० २१३. —हाद्दा—प० १०४. रामकर्ण, कल्ला-दू॰ ३४१. रामकुँवर---दू॰ ३०, १६६. रामकुमार रावन - हू० १६६. रामचंद्र ( अवतार )--- इ० ४. रामचंद्र--प० ६४, ६७, ≈३, ११४, रामसद्र--प० २३१.

११६, १६४, २१६, २२२. दू० २, ४, १४, २१, २२, २३, रामराय, राजा-टू० ४४०. २६, २६, ३०, ४०, ४२, ४८, १८४, १८४, ३२२, ६३१, रामशाह—हू० १६, ४१. ३६४, ३६८, ३६६, ३७२, रामसहाय--- दू० ११. ४१०, ४१६, ४३३, ४५२.

- —हैंदा—हू० १८३, १८४.
- —गोपाकदासीत—दू॰ ३४६.
- -- जगन्नाथोत-प० १०१, १०३.
- --राजा बघेला-प॰ २१६, २१७. हु० ४८८.
- —रावल—डू॰ ३३६, ३४७, ३४८, ३१०, ४३४, ४४१. रामचंद्रसि होत-माटी-ह॰ ३४६.

रामजात--दू० २०१ समट-प॰ २२६.

रामदास --प० १४८, २४४, २४४,

२४६, २१६, २६०, टू० ४, ७, १०, १६, २६, ३०, ३२४,

३३८, ३७१, ३८२, ४१७, ४१६, ४२१, ४२६, ४३३.

--- जदावत---दू॰ १८.

रामदास, दरबारी-दू० ४.

---माल्हण-- टू० ३८०.

---राजा---दू० १२.

---राठोड़--प० २६०. दू० ४३४.

रामदेव--प० १६०, १६७, २४३,

२४४.

रामरतन-दू० ३७,

रामवती-दू० २००.

३७४, ३६०, ३६४, ४०२, रामसिंह-प० ३४, ३६, ४२, ६२, ११०, १३७, १४७, १४८, १६७, १७६, २३८, २४६, २४०,

> २४७, २४८, २४६. दू० ७, ६, ११, १४, १८, १₺, २१, ३४,

> ३८, ३६, ४३, ४४, ४४, १६६,

१६६, ३२७, ३३०, ३३१,

३३४, ३३७, ३३८, ३३६,

३४०, ३६८, ३६६, ३७२,

३७६, ३६०, ३६२, ३६६,

४०२, ४०६, ४०८, ४०६,

४२१, ४३१, ४४१, ४४२,

४५३,१४५५.

--कर्मसेनेात-प० १६.

—कुँवर—दू० १४, ३१.

--खंगारेत सीसे।दिया रावत--To &o.

--- जगमाल---द्र० ३१२.

रामसिंह, बावेला-प० ११७. रायधियये-दू० २१४, २२१.

—भाटी पंचायगोत—द् • ३४८, ₹₹0.

-राजा-द्० २१२, २१३,

---राठीड्--प० १६.

-रावत-प० ६०.

--रावल--प० दर.

रामा-प० ६६, १४६, १७४, १७७,

१७६, २६८, २१०, २११. २४२. हू० ३०८, ३३१, ३७४, इन्ह, इंदर, ४००, ४३१.

—चीबावत देवडा—प० १३६, १३७. २४६, २४७, २४०, २४२,

--- भैरवदासीत देवदा --प० १२७, १३८.

रामादिख-प०१४.

रामा नोथू--द् १३२.

रामानुजी सत - दू० ११.

रामावर--प० २२१.

रामीबाई--द् ११४.

रामू--द् ३६६,

रामोत-प॰ १०४.

रायकॅवरी--द्० १८०.

शयकर्ण-द्र० ३६१, ३७१.

रायकुँवर---द् ० ३०, ३६.

रायकुमारी-दू० १२, १४.

रायचंद-प० १००, ११४. दू०

₹₹,

रायधग-- दू० २१४, २१६, २१६, २२०, २४४, २४७, ४७०.

रायधाणी घोषा ठाकुर-दू० २१४

रायधवळ--प० २२३.

रायपाळ--प० २३६, २४३, २४४,

२४६. ह्० ४६, ६६, १६४, इदर, इद्ध.

-सांखला-द् १४७.

रायब--द् ० २४७.

रायभार्णा हाडा--प० १०६.

रायमल-प० १६, ३१, ४०, ४१,

88, 994, 985, 186, 948.

इहह, १६७, १८०, २१७,

२४६. हु० ३२, म१, १४४,

१४६, १४७, १४८, ३०७,

३२०, ३२४, १६२, ३६४,

इद्द, ३७२, ३७४, ३८%

इक्षर, ४१०, ४१६, ४३४,

े ४७३.

---श्रचलावत--ह्० ४२०.

-कछ्वाहा-दू० २०७,

--खीची-प० ११०.

—हदावत—दू०१५६

--धनराजीत-दू० ३७१.

-- माजास-द् ० ३१४.

—मालदेवात-दू १०७.

—मुँहता—दू ० १४४.

रागा—पठ २१, ४१, ४२, ४३,

88, 88, 86, 48, \$00,

२१७, २१६, २११.

—राव-प० १००.

रायम्ब रासा-प॰ ४१.

--शिखा का पुत्र-प॰ १००.

—शेखावत—द् ० ३६.

—सोलंकी—प० २१७.

रायमलोत-दु० १६४.

रायसल-प० १८८, २४८. ढू० ११,

१४६, १४७, १६१, २०७, 3 0도.

—कछुवाहा—द्० २०७.

—खीची—प० १८८

—दासावत—द्० २१.

--राजा---प० २३२.

—शेखावत—दु० १४७.

—सूजावत—द् ०३४.

रायसि ह-प॰ ६०, ६६, ६४, रात्तखोत कञ्चवाहा-दू॰ ६.

१४६, १७४, १७८, १६७, रावजी—दू० २२७. २३८, २४१, २४२, २४४,

२४७, २४६, द् २२६, ३०, ७८, ७६, १६८, १६६, २२८,

४०२, ४०४, ४२१, ४२८,

४३१, ४३२, ४३७, ४४७,

४६३, ४६४, ४६४, ४६६, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४.

—श्रखेराज का—प० १२३, १२४.

--चंद्रसेनेात, राव--वृ० ४११, 822.

—काला—द् ० ४६३, ४७०.

रायसिंह, पैवार—दु० ४६२.

—साटी-दू० ३४७.

—राजा—प० ६२, ७३, १३१, २४४. ट्र २४, १६२, १६६, २०४, , ३३६, ३७४, ३७६, इद्रु, इद्रु, ४११.

२७, ३३, ३४, ३६, १४४, —राव—प० ६४, १२७, १३२, १३३, १३४, १४७, हूट ३प३.

--- लाखावत--- रू० २२८.

—सीसोदिया —प० १, १६४.

रायसी रागा-प० २३६, २४४.

रायसावाचे--दृ॰ ६.

रायोदास-दू० २८.

रालग-दू० ६.

६४, १३३, १३४, १४६, १४८, राच-प० १६६. तू० ४०३, ४७०.

रावण--प० है, १६६.

रावत-प॰ ७, ७४, १४६, १४८.

१४६, १७६. द् व ३६४.

३२२, ३६४, १७२, ३६६, —देवदा—प० १२८, १३०.

रावतसिंह-प० ६३, ६६.

रावळ-प० १७, १४४, १६४, १८३.

१८४, २२४. हू० १२४, २२१,

२२२, २२३, २२६, २२७,

२२८, ३२४, ३२८, ३२६.

३३२, ३४४, ३७७, ४३७,

ष्ठ६६.

—गोहिलों के श्रधिपति—द् ० ४४६.

रावल, नाम—दू० २२७, २४७, रियामनोत—दू० ८७.

४६४, ४८१.

स्थितिंह राजा—दू० ४८६

रियासिंह राजा—दू० ४८६

रियासिंह राजा—दू० ४८६

रिया, राजा—दू० ४८६

राष्ट्रकृट दंश—दू० ४४६, २४६, २४८

राष्ट्रकृट दंश—दू० ४४६,

राष्ट्रभेग देवी (राजासण)—प० स्वमावती—दू० १४.

२, १४, १४, २०.

रासमाला—प० २२०. दू० २२६, रुएक—दू० ४६.

영목0. रासछदेवी--प० १६६. रासा—द् ३६३, ३७६, ४१३, ४१६, ४२४, ४३३. रासिरंग हुँ गरसिहोत-दू० ३४६. रासी रावक-प॰ मध् राहंड---हु० २७६, ४३६. राहिंदिये भाटी-हू० २७६. राहप—प० ३=, ३६, २०, २१, २२, ७८, ८४, ६७. राहिब--दू० २१४. राही---दू० २०१, रिमा राजा-- दू० ४३६, ४४३. रिड्मल--हू॰ ४१. रिणधवल---प० १४४, ३३२. रियामल-प० १२३, १४७, १७०, २४६, २४७. टू० ३२२, ३४३,

—तींवावत—३६४. —राव—ह्० १४१, ३०७, ३६१, ४४४.

३६०, ३६४, ३८६, ४०६.

—केलगोत—द्० ३६०.

रिणिस है राजा-दू॰ ४८६. रिष, राजा---दू० ४८४. स्वनुद्दीन-द् ४६०. रुक्मांगद्-प० १००. हू० २००. रक्मावती-ह् १४, रुचिर--दू० २४६. रुएक--द् ७ ४१. रुण्कराय-द्० २. रुणोचा सांखले-प० २३४, २४३. रुद्रेण तंवर राजा--प० १६८. रुद्र-दू० ३०, ३१. रुद्रकली-द् ० २०० रुद्रदास मूला चारण-प० ८३, ८६. रुद्रपाल-प॰ दरे, २३०. रुद्रमाख-प० २१२ क्द्रसिंह-प० ६१, ६२. दू० २००. ततक—दू॰ ४, ४८. रुसा-प॰ २०१. स्दा-प० १४७, १४८, १७१. दू० 80, 984. रूपकली-दू० २००. रूपचंद-प० १०, १३, २६. रूपनी---प० ४. रूपड़ा राखा-टू॰ ३४३. रूपदे पिंड्हार राणा-दू० ३४३. रूपनारायग् --प० ४६. रूपमंजरी-दू० १६६.

रूपरेखा—दृ० २००.

रूपसी-प० ३१, ६२, ६८, १००,

६, २८, ३०, ३३, ४३, 188, 200, 205, 298, ३२०, ३२१, ३२२, ३४६, —्राजा—दू० ४४. ४१०, ४१६, ४१८, ४२०, ४३१, ४३७, ४४१, ४४६. रूपसी, बैरागी—द् ० ११, २६. —साटी—दू० ३२२. --राणा--द् २६८, ३१४, रूपसीहोत, भाटी--दू० ४३१. रूपा-प० १४६, २४२. तू० ३६४. रूपाड़-प० २३०. रूपावत--- तू० ४४२. रेड़ा—टू० १४४, १४६ रेवकाहीन—दू० ३. रैजदास--द् २ २४१. रैवारी—हु० १७२, १७४, २४४, २६४, २६४ रेासिया-प० १०४. रोहिसी--प॰ २४४. रोहितास-प॰ दर, दू॰ २, ४, ४८. रोहेड़े-प॰ ४.

ल

बक्बा-प॰ १८३, २२३, २४०, छक्ष्मीनारायस-दू॰ ४३७. र४२. दू० ४२४. — मुँहता—दू० २४८. वस्त्रीर—दू० ४३६, ४४४. वस्त्रीर ( छाखाजी ) — प० १६. वस्त्रमण्—दे०—"छक्ष्मण्"। २३, २०६. लक्ष्मण, राव-दे॰ ''छाखा राव''।

११६, १४८, २३८, २११. तू० छक्ष्मण नारायणदासीत रा०-- तू० **छक्ष्मण्**राव, भादावत-प० ४६. इद्भाः, इद्भार, ४०२, ४०३, —रावल- हू० २६१, ३२०, ३२२. 831. —सोभावत—प० १६३. —सै।मित्री—प० २२८. लक्ष्मणदेव, रावल--वू० ४४१. त्तक्ष्मग्रसिंह-प० दश्. दू० ६६ क्षक्रमणसेन-प० १६०, २१४. तू० ६६, १६४, २८३, २८४, २८४, रम्ह, ३४म, ४४०, ४मम. लक्ष्मदेव-प० २४६. कक्ष्मसि<sup>\*</sup>इ—दे∘—"लाखा राणा"। लक्ष्मी ( मुर्ति )-प० २१३ —रानी-प० १०४, २४६. हू० १३७, १३८, १३६, २४८, 로=o, 로드9. त्रक्ष्मीदास—प० १०३, १७७, १७६, १८०. तू० दे६३, दे६६, ३७१, ३७४, ३७६, ३६४, ४००, ४०१, ४०२, ४१३, ४१६, ४२०, ४३३, ४४४, ४४४. ज्ञख्यसेन-दे॰ "ज्ञहमयसेन"। लखमसी-प० २१, २२, १०६, १०७. दू० रमर, इ३०.

क्तसमसी शवत-प० २३२. लखमादेवी मटियाणी--हु० १६६. बरामीदास--दे॰ "लक्ष्मीदास" । लखसेन--प॰ २३१. बला-प॰ १२१. ह० ४२०. खलोड़---इ० ३४२. लगहय--द्० ६६, १६४. त्तघुमृत्तदेव-प० २१२. त्० ४७६. लखुपाच राजा-दृ॰ ४८७. बजावती (लजसी)-प॰ १२२. स्ततीफर्खा-प० २१४. ल्लितविग्रहराज नाटक-प॰ १६६. ल्लापान--प० ४३. लवंगकुँबर-इ० १३३. लच--द्० ४. त्तवया-प० १६८. लहरका क्ल्वाहा—हू० ४, ६. लहुषा---इ० ३४२, र्जाग—ह्० ४३८. र्जागल-पांगल-- रू० ४६. र्हाचा---प० २१३. लीय-न्० २७०. लाग्यण (लक्ष्मण) राव-प० १०२, 908, 904, 998, 980, १६६, १७६, १८४, १८४. १६८, २३२, २३६. तृ० ३, ४, ६, २१६, ३२०, ३२२, ३२३, 256, 365, 836, 856, 836.

नाखगसी—दू० ४, ४४६. --करमचंद--द् ३७२. त्तासा—प० २३, १७०, १७८, २०२, २०३, २०४, २०७. दू० ४२, ४३, ४४, ४८, २१४, २१६, २२०, २२२, २३३, २३४, २३४, २३६, २३७. २३८, २४४, २४६, ३६८, ४० रे. —श्रजावत—र्० २२८. -- जाड़ेचा-- प० २०२. दू० ४६१. —जाम—द्भु० २२१, २२८. -जी-हे०-"लएसिंए"। -हितीय-दृ० २२८. -- फ़लागी-प॰ २०४, २००. दृ• ११, १८, २३६, २४४, २४१. —( तक्मिसि इ ) राखा-प॰ १८, २१, २३, २४, २४, २६, ४३, १७, इ० ६०, ६१, १०४. --राव--ए० ४४, १२३, १२८, १२६, १४४, १४६, २१७. दू० २२७, २४७. लाल---रू० ४३८.

लार्डा भटियाणी--द्० ६०, 988. लाघा--प० १४०. लाभ--द् ० २४८. कायाहासूँ राजा-दू० ४३८. तालचंद--- हू० ३३४. ळाल रंग—दू० ३. जाल लश्कर-प० ४०, ४१, ४२. ळालसिंह—प० २२, १६१, १७०. त्० ४४१, ४४२. —दूसरा—प० १६६, १७०. लाला -प॰ ११४, १६४, २४४, लूणा-प॰ ३६, ६१, १२१, १२२, २४६. दू० ६०, १६६. -- तरूका राव--द्० ३१. —चारण—दू० २०७, —राणी माँगतियाणी—दू० =७, 988. -- मेतावत--दू० ४०१. ---राव--- हू० २७, ३१, ३२. —सहायाी—द्० ४०१, ४०३. लिलाट शर्मा--प॰ १३. लीलादेवी-प० २०४. दू० ३२२. बीबामाधव, राजा—दू० ४८६. **जुढ़ा—प० १६**४. खुछर--प० २२६, २३०. लूँका-दू० १४०, १४३. लूँमा--प० १२१, १२३, १४७, लोहट--प० ११४, १६०. २४१, २४६. दू० ६०.

लू सकरस-प० १३३, १६४. ट्र

३१, १८८, ३२४, ३२८, ३**२६**,

३८२, ४२७, ४४३. लूण, करमसी-दृ ः ३२६. — जैतसीहोत—दू० ३३२. --बीकावत--दू॰ ३२७. —राव-प०६१, दू० ६, ११, २४, ३३, १६६, २०७, ३२८. ६८४, ४४४. —रावल—दू० २६१, ३२६, ३३२, ३६०, ४४१. लूखग--हु० ३।१, ३१२. लूण राव--दू० २८६. १३१, १४४, १४७, १४८, १६४, १७६, १७७, २३४, २४४, २४४, २४०, २४२, २४४. हू० २०, १२६, २६३, २६४, ३८३, ४०२, ४७३. लूणोत--दू० २६४. लूलोरा-प॰ २२१. लेखशर्मा-- प० १३. लोद्चंद्-हू० ४८८. लोदी-दू० २१४. लोघा--प० १०१. लोधे राजपूत-प० २१६. बोत्ता-प० १४४, १४४, १६६, १७८. ट्० ११४. न्ने।हठवानी हाड़ा-प० ११४. लोहावट--दू० ४१४.

त्तीसत्य-प॰ ८४.

व

वंश भास्कर-प० १०२, १०४, वल्लभराज-प० २२०. ११०, १२०, २२६, २३०, २३२, २३३. वंशीदास-हू २१. वकाप् बाबरी-द् ० ४४०. वज---द् ० २४१.

वज्रट ( वैरीसिंह दूसरा )--प० २११.

वज्रदामा---द्र० ३, ४, ४४, ४४. वज्रधर-प० = ३. वज्रधाम--द्० २. वज्रनाभ---प० ६३. द्० ४८, २१६, २६२.

चत्सगोत्र-प० १०४. वत्सराज-प० १६८, २३१. टू० २७४.

वत्सवृद्ध--दू० ४६. वद्रीथ---द्० २. वनमाली---द्० २००. वनराज चावड़ा---दू० ४७६, ४७७, ४७८, ४८०, ४८१.

वनशर्मा--प॰ १४. वरसि हदेव- दे०- 'वीरसि हदेव बुँदेला''। वरही---दृ० ३.

वराह ( मंदिर )-प० ६३. वरिहाहा राजपूत-द् ० २६३, २६४, २६७, २६८, २६६, २७०.

वर्ततेजस राजा-दृ॰ ४८४.

वल्लभ, राव-प० २१६.

वल्लभराम (बत्तराम)—दू० १६८. वल्लभी मत-दू० १४.

वल्लाल राजा-प० २११. दू० ४४०.

वशिष्ठ-प० ११६, १६२, २२६.

वसना---प० २४६.

वसुदान राजा-द् १ ४६४.

वसुदेव--दू० २४६, २६४.

वस्तुपाल-दू० ३.

वह ( वहीं )--दृ० ४६.

वहिया---प० २३०.

वहैल-प॰ २०१.

वांगल-लांगल---द्० ४६

वाक्पतिराज-प० १०४, १६८, १६६,

२४४, २४६.

वाक्यशर्मा-प०१३.

वाग्सष्ट या बाहदृदेव-प० १६०.

वाच-प॰ २१६.

वाढेल भाग-दू० २२४.

वाग् रागा वरजीगोद--दू० ६४.

वायुशर्मा--प० १३.

वारड-प॰ २३०. दू० ४८२.

वालग-प० २०१, २१६.

वात्तवपुत्र--प० १०४

वाला--प० १३३ हू० ३२.

--ऐभल--दू० २२६.

वाल्हणदेव-प० १६०

वासल--- दू० ४४, १६८.

वासुदेव---प० १६८.

वास्तु शर्मा-प॰ १३ वाहनीपत--दूर ४६. वि'धेळा-इ० २११. वि ध्यवर्म-प० २४६. वि ध्यवासिनी देवी-दू॰ २ ११. वि'ध्येल--दू० २१०. विकुचि—इ० ४८. विकुत्य-प॰ द३. विक्रम---द् ० ४७६, ४८७. —संवत्—दू० ४४१. विक्रमचंद्र राजा-द् १४८७. विक्रमचरित्र -- ५० २३१. विक्रमपाल, राजा—द्० ४८७. विक्रमसिं इ—प० १७, २२१, २४४. —( श्रीपुंज ) राजा—प॰ ७८. —सीहड़ (विकमसी)—दू॰ २८८. विक्रमाजीत, राजा--इ० २१६, 298. विक्रमादिल-प॰ १४, १६, ४७,

४८, ४०, ४३, ४६, १०८, १०६, २३१. दू० १२, १६६, ६६०, ६६३, ६६४, ३७६, ४७६, ४८३.

—मालदेवोत, राव—द्० ३३४. —राजा—प० २१६, २४६. दू०

३३, ४४४, ४८७.

--राणा-प॰ २१, ४३, ४४, --(बीजा) प॰ ६७. 44, 114.

विक्रमायत काला-प० ३२. दू० विजय शर्मा-प० १३. 939.

विक्रसाज-दू० २. विप्रहपाल-प० १०४. विग्रहराज (बीसत्तदेव तीसरा)--प॰ १६८, १६६. विचार-श्रेगी-प० २२०. विजय-प० = ३. तू० ४८. विजयकुमारी-दृ० ३४२. विजयचंद---द् ७ ४६. विजयनित्य-प० ८४. विजयनिधि-प॰ = ३. विजयपान-प० १३. विजयपाल---प० १०४, २३२, सृ० ४४, ६६, १६४, २४२, ४४६, ४७२. विजयमल राजा-द् ४८६. विजयरथ---प० ८४.

विजयराज-प० १७२, २४६. दू० **50, 988.** 

—रुवा, रावल—प॰ २२१. हू**॰** २६०, २६२, २६३, २७४, २७६, २७७, ३३२, ३३३, ३३४, ४३८, ४३६, ४४०, ४४६.

—राजा—दू० ४८४.

विजयराम-प० १८, २२, २४, ३७, ४२, १६७, १६८. हू० ₹, 880.

विजयराय राजा—द् ० ४४६.

विजयसिंह-प० १७, १६४, १७३.

द्० ३१, ३८, ४०, ४३७, विश्ववसु—४० ८३.

विजयसि ह-शाल्हणीत चै।हान-प० १७२, १७३.

—महाराजा—दू० १६७, ३४२.

—महारावल—प० ८४.

—राव—दू० ४३६.

विजयसेन—दू० ४८८.

विजयादित्य-ए० १०, ११, १४.

विजराम—दू० ४४.

विज्ञी—तू० २०१.

वित्यक—दू॰ ४६.

विद्याधर--- ५० १६८.

विद्याघर देव---प॰ २३२.

विद्धय, राजा—दू॰ ४८४.

विनयकुमारी-दू० ३४२.

विनायकपाल-प० २३१.

विमत्तशाह पोडवार-प० २२१.

विमलादे रानी—दू० ७१, २६८,

२१२, ३१४, ३२०.

विराज शर्मा—५० १३.

विराट शर्मा - प० १३.

विलसन, प्रोफेसर—दू० २४४.

विलापनस-प॰ =४.

विवस्वत—दू० ४.

विवस्वान-दू० ४.

विशनसिंह—टू० ३६०.

विश्व—दू० २.

विश्वगंध—दू० ४८.

विश्वजित्—५० ८४.

विश्वशर्मा—५० १३.

विश्वसह—दू० ४८.

विश्वसाह्न (विश्वस्तक)—दू० 88.

विश्वसेन—दू० २.

विश्वसाक (विश्वसाह्व)—दू० ४६.

विश्वासित्र—दू० ४४८.

विष्णु-प० १६६.

—( विसना )—दू॰ ३२३.

विष्णुदास (विसनदास)-दू० १मर, १मर, १म४, २६म.

वीर—दू० ४१.

वीरचरित—दू० ४.

वीरदास-प० २४८, ३२१, ३२३,

६२०, २२३, ४६२.

वीरधन, राजा—टू॰ ४८६.

वीरधवल चारण—दू० २४४.

—राजा—प० १६७, २१३, २२२, 380, 801.

—बामिडया—दू० २४३.

वीरनारायण पँचार--प० १४२, १६०,

१६१. टू० ४८०.

वीरपुरी राग्गी—प० १४१.

वीरसद्ग--प० २१६.

वीरभाग-प० १६६, १७०, २१६.

**दू० ३**४, ३८, ४३, ४४४.

चीरम-प० २४, १६०, १६२,

१७८, १८०, २३१, २४०,

२४४, २४६, २४४, २४७,

२४६, २६०. दू० २८,६८, ७१, वीरसि ह जेधावत—दु० १४२, ४८०. नर, नर, नर, नर, १४७, १४६, --राण-कृ० ४७२. १६०, १६१, ३२४,४७४. — रावल-प० १६, ८४, ८४. वीरमदे—प० १२०, २३६, २४७, वीरसिंहदेव बुँदेला—प० १४४, २४६, २४२, २४३, द्व २७६, ३६४, ३७२, ३६६, ४२४. ४१३, ४८०. --रामावत--द्र० ४००, ४०२. —सोनगरा—दु० ४८३. वीरमदेव-प० ६१, ६४, ६६, ७३, वीरा-दू० १४८, ४१२. १४३, १८६, १६२, १६३, वीर्यपाल-तू० ४८७. ान (सं.सण) चारणे ६६, २१४, वीर्यराम-प० १६६. न्त्रहा-प॰ ६, ६६)६७, १४४, वीवर-टू० २. . . ०, १०२, १८२ ४६, ११२, बुंदावत - दू० २१. १४ २०८, १४६, १६१, वृक-तू० ४८. 398. १११. ---कुँवर---प० १६२, तू० २८४. —कान्हड्देव का पुत्र-प० १४४. -- जसवंविसंहोत--प० १६७. -- बुदावत-- दू० १४६. ---राव---द्० ८७, १४४, १४६, १४७, १४४, १६६. —सत्तावत—ह्ः ८२. —सीहब्—दू० ३३६. वीर विक्रमादित्य-प० २३२, वीरशर्मा-प० १३. वीरसूर---प॰ द्र३. वीरसिंह (दिल्ली का)--दू० ४८६. वेणु--प० ८३. -( पाटण का ) दू० २७७. -(द्वर्तभराज तीसरा) प० १६६, वेलावल-प० १७०.

११६, १६६, २१६, सू० ७, ३४, २१०, २११, २१३, २१४, इ२२, इ६४, इ६४, ४०८, ४१२, ४४३. वीरसेन-प० दथ. तूव ४६४. वेगशर्मा-प० १४. वेगा-प० २४७, २४८. दू० ३७१, 856 वेणादित्य-प० १४. वेगीदास-प० ३४, २४८. द्० ११. १६, २१, २८, ४२, २१३, ३३४, ३६६, ३८२, ३८७, 380, 367, 802, 890. ૪૧૬, ૪૨૧, ૪૨૨. -पूरणमलोत-इ० ४२७, --भागा--हु० ३८८. वेणीवाळ मजकी--हू॰ २०१. वेदशर्मा--- ५० १३.

वैशा राजा—हू० १. व वैद्यताथ—ए० २००. वैदद्य —ए० द्वर, १६६. वैद्य शाज—दू० ३. व्याञ्चदेव—ए० २१६. व्याञ्चस्य—दू० १७६. व्याञ्चस्य—दू० १७६. व्याञ्चस्यारी, सनी—दू० २०१. व्याञ्चस्य १४६.

য় शंकर-प० १७४, १७७, २१४, २४म, २६०. टू० ३२७, ३३०, ३६६, ४१२, ४१३, ४२८. —सि'घावत—ह्० ३४३, —स्रावत माटी—ह्० ४१५. शंकरदास-प० १७०, तू० ३६६. शंकर साधव--द्० ४=६. शंकरसी-प० ४४. शंसुपाल---द्० ४८७, शंमासिंह-पट २०. द्० १६७. 185. शक-प्रक शकुंतवा--द् १४८. शक्ता-ए० ६४. ट्० देदा, ४०६, शकावत-ए० ७, ३३, ६४, ६६, 48, 45. शक्तिकुमार-प० १४, १७, १८, E8. शक्तिंह-ए० ३४, ६४, ६६, शास्य (श्रीय)-दू० ४६. णरे, ११०, १७६, २१७, २६०, शादमी—द् ० १८.

. दू० १२, १३, २०, २१, २६ २६, २६, ३३, ३४, ३६, २१३, देरदे, देदेण, देहह, ४०१, ४०२, ४३७, ४७३. शक्तिसि होत खेतसीहोत-द्० ३४०. —राव--द् ० ३६८. शत्रुं तय-दू० ४८१. शत्रह-द्० ४८६. शत्रजीत--द्० २१२. शत्रुसाल-प० ११, ६६, ७६, १०२, ् १७०, त्० अस्, २००, ३१३, 848, 84, 254, . A. शमचंट-, 908, 1 999, 9, <sup>3</sup>45, 449. शस्स शीराज श्रफ हुँ३२. 🕫 २६०. शस्युद्दीन-- १० १६०, २१६, दू० ४४, २४६, ३१२, ३१३, ३२०, शर्फ़ होन हुसेन मिर्ज़ा--दू० ६, १६६. शर्मिष्ठा—द्० ४४म, शशाद (संस्थाद)--द् • १. शहरवार-दू॰ ३६२, ४६२. श्रहाबुद्दीन श्रहमद्—दू० २४४. —गोरी—प० १२०, २००, २२२. दूर १७, ३१६, ४४६, ४८२. शाकंसरी ( संसर )---प० १०४, 185.

साद्वासि ह—प० ६१. दू० १०, ४४२.

शाविद्याम दशमा—प॰ १४३ शाविदाहन—प॰ १७, १८, ३४, १२३, २३१, २३२. दू॰ २१३, २६०, २७६, ४३६, ४३८, ४३६, ४४२, ४६०.

--भाटी--दू० २८०.

— रावल—प० १४, ८४, दू० २६०, २७६, २८१, ४४०.

—(सल्लभन)—राव—द् १४७. शासन (सासण) चारण—प० ११७. शाहजहाँ—प० ६, ६६, ७२, ६८, १००, १०२, १८२, २१८. दू० १६४, २०८, ३४८, ४६२,

शाहजी—दू० ४६०.
—भोसजे—प० २६.
शाहजाज्यां—प० १६७.
शाहजुसैन—दू० २४६.
शाहाव—प० १६४.
शिवदानसिंह—दू० ४४१, ४४४.
शिवदास—दू० ६२४, ६८६, ४६१,

शिवधन—दू० ४. शिवभाण (राव सेसा)—प० १२३, १४४. शिवराज—प० २६, १६७, २४१. दू० ४, ६०, १०६. शिवराजीत—दू० ३३४.

शिवराम-प० ६६, दू० २१, २२. शिवसिंह-प० पर. तू० १४, १६प. शिवसेन--द् ० ४८८. शिवा-प॰ ६८, ६६, १००. दू० ३६४. -केलवेचा श्रज्जा का-दृ० ३४३. —गोहिल, राजा—दू० ४४६. --्राव-प० १००. शिवाजी-द् १४. शिवि-- द् ० ४४८. शिशुपाल---प० १८६. तू० ३. शीव्र (सोव्र)---द्० ४६. शीतल्देव--तृ० ६६. शील-दे०-"शीवादित्य"। शीलादित्य-प॰ ११, १७. शीलुक-प॰ २२६. दू० ४४८. शुक्राचार्य-द्० १४८. शुचिवर्म---प० १७. शुद्धोदन (सुहोर )--हू० ४६. शुभकरण बुँदेला-दू० २१०, २१६. शुभराम-द् १६८. श्राार देवी-दु० २००. श्रंगोत, भूकर के-जू० १४१. शेखा-प॰ ३४, ६६, १४६, १४७, 185,188,108, 108, 740, २४म, २६०. ,तू० २७, ३१, ३२, १४०, १४१, १४२, ३४३,

३६४, ३७३, ४०८, ४३१. —स्वींकणोत चीहान—प० १३३.

-- तिलोकसी--द् ३६८.

शोखा वैरसलेश- दू० ३६८, ३८२. —राणा, कल्ला का-द् ४७२. --राव--द्० १६७, २०४, ३४६, ३६१, ४३६. -- ल्हावत-प० १४६. 184, 184. शेखावत-दू० ७, २७, ३२. -- कछवाहे-- द्० ३२. —भाटी—द् ३७३. शेखासरिया भाटी--द् ३६०. ₹६७, शेरखाँ-प० २४१. टू० २०४. शेरशाह सूर-प० ४=, १४४. दू० १४४, १४७, १६०, -कर्मसेनेग्त-दू० २४. ४१४, ४१४, ४२६, ४२७, 889. शेरसिंह--द् ७ ४४३, ४४४ शैव-- दू० ४४८. शैवाम्नाय-ए० ४७. शोभा (सौअम )-प॰ १४१. शोभित (सोहिय)-प० १०४. शौरसेनी शाखा-द् ४४६. श्यास-द् १७४. ---नंगावत---द् ० ४७४. श्यामदास-प० १२६, १३१, १४६, २४८, टू० १६, २१, ३०, ३७, ३१, ४१, ४२, ४३, ३३३,

३३४, ३३७, ३६८, ३७४,

रेप्परे, ४२०, ४२१, ४२६, ४२८, ४३१, ४३२, ४३३. 847, 803, स्यामदास खेतसीहोत-दू० ३४०, —बिट्ठलदाक्षात—द् ० २२, —स्वावत—प॰ १७४. दू॰ —सीवछदास माटी—दू॰ ३४६. -सोमदास रावल-ए० दर, श्यामराम--- दू० १८. श्यामसिंह--प० ६२, ६४, ६६, ६७, १४१, १६४, २३६, २४६. द्रुष्ठ, १३, १६, २०, १२, र४, ३०, ३२, ३४, ३६, ३८, ४१, ३३८, ३४०, ४०२, ४१३, ४२६, ४४६. १६१, २११, ३३२, ३६१, —जसवंतसि होत—प० १६७. ---राव--प० २१६. श्यामा (सम्मा)--द्० २१४. श्राधदेव-द् ० ४७. श्रीकृष्ण--- द्र० २१४, २४६, २६१, 885. श्रीकृष्ण देव-दू० २७६. श्रीजी-द् ० ३६३, ३६४. श्रीठठ---दू० ४. श्रोनारायग-दृ० २४६. श्रीपाल---दू० ३. श्रीपुक्ष--( राजा विक्रमसिंह)--पट OE. —रावल-प० १६, १८, ८४. श्रीसाली ब्राह्मण---प० ४०.

श्रीय-( श्राक्य )--द्० ४६ श्रीसिंह रा०--- दू० २४३. अत—द्० ४८.

संकरेचा-प० १०४. संगमराज-द् १८८. संगमराव--प० १८४. दू० १८२, १मरे, १म४, १म४. संग्रामसिंह- (राखा साँगा)-प॰ १६, २१, ४०, ४१, ४६, ४७, — वालीसा—प० ३४. ध्द, १०, ६२, ८१, ८६, ८८, —स्जावत—प० ३७. १००, १०८, १०६, १६६, २४७. दू० ८, १४, ३८, १६१, २१२, ४५०, ४४१, ४४३, 801, 802, 808.

-- महाराणा, दूसरे--प॰ १६, १८, -- भायळ--प॰ २४४. संघदीप--दू० २. संजय-द् ० ४१, संडोव-- दू० ४८४. संतन बोहरा-प० १६०. संतोष--द् ० ४. संभारण-प० १०४, १०४. संसारचंद--प० ३४४, १६६. ह० ४१६, ४४४, ४४६. संस्याद—(शशाद)—दृ० १

सङ्या वाँकलिया—प० १६७, १६८. सई-(धान का एक नाप)-द्० 290.

सकना तुर्क-प० १७२. सगर्य-- हू० ४८.

सगतसिंह—प० ११६, १६८, १७६. द्यु० ६५६, सगता-दे -- "शक्तिसि ह"। -माळावत---प० २४६. सगना-प० २४६ सगर रागा-प० ६१, ६२, ६३, ६४, ७०, ७२, ७३, ६६, १३४. दू० २, ४, ४८, ३६३.

सगरा-प० ३७, ३१.

सचियाय कुलदेवी--- ५० २२६, २३३,

सजन, चीहान-प० १८६, १६०.

—भटियाणी—हू॰ ३३४.

--राणा-प० १८६, १६०, २४६.

---राव--प० २४४.

सन्ननसि ह-प॰ २३, ४६, ३७.

सर्जना बाई--द् ० ३४१.

सज्जनसिंह-प० २०.

सज्जा-दू० ४७१, ४७२.

—काला—प० ४६.

—राजावत—द्० १६७.

सत्तरसिंह-इ॰ ३४०.

सतीदान-दृ० ४१२.

सत्त-प० २३१

सत्ता-प० २४, २६, ३४, १४१, १४४, १७४, २४७, २४६, २६०. ट्० ८७, ६०, ६१, ६४,

१०४, १०६, १११, ११२, ११२, १२०, १६६, २२८, सबछित ह मानिस होत-द्० १४. ३८२, ४३७.

सत्ता चूँडावत--दू० ११४.

--जाम--द् ० २४१, २४२, २४४, २४०.

—भाटी—दू० ११६, २४८.

--राणा--द् ० ४७२.

-राव--द्र १०६.

--(शत्रुसाळ) रावत--प० ४४.

—रिगामकोत—दू० २२८.

सत्यराज---प० २४६.

सत्रसाळ---प० १६७, दू० ३७०, सर्वाजी, खवास-हू० २०१.

सदाकुँवर-प० ११३.

सहीं चाई--प॰ ११४.

सहा से।लंकी--प॰ ४४.

सनावत--द् ७ ४११.

सञ्च राजा--- दू० ४८४.

सपादलचीय-प० १६८.

सवर-प० २२२. दू० ४६३.

सवलसिंह--प० ३४, ३६, ६४,

६६, ७३, १७७. दू० १३, २०, २९, २२, २३, २४, ३३, ३४,

३७, ३६, ४३, ३३६, ३४६,

३४०, ३६३, ३६६, ३७६,

३६०, ३६३, ४२०, ४३४,

४३७, ४४४, ४४४. —चतुभु जोत प्रविया—प० ६६.

-द्यालदासीत, भारी - दृ॰

३४८.

--राजावत--दू० ३८७, ४०४.

--रावल-प० २४८, २४३. दू० इरे७, दरेह, रे४०, रे४१, ४३६, ४४१.

सबला-प० १४६, १६७, २४०. द० इदे०, इदे१, इहह, ४०२, ४१६, ४७३.

समणा-दृ० १६४.

समतसिंह--प० ७६.

समपु--दू० ३.

समरासिंह, राव-प० १२०, १४१. द्व० २८०.

—रावळ—प० १६, १८, २१, २२, ७७, ७८, ७६, ८०, ६४, 992, 929, 922, 952, २३१.

समरांग--दू० ६६.

समरा देवडा-प॰ १२१, १२६, 930, 933, 988.

समिजा--द् २४४.

समुद्रपाल--- द्० ४८७.

समूका--प० १४८.

सम्मा-दू० २४४, २४६, ३६२, ३६३, ४८२.

—( स्यामा )—-दू० २१४.

--( समिजा )-- दू**० २**४४.

—( जाति )—दू० २४१.

-- वृहा समा-- दू ० २४१.

सम्मा जाड़ेचा--दू० २१४. —जाम—टू॰ २४६. --बलोच--दू० ३८०. सरदारसिंह--प॰ २०, १७०. दू० ३५१, ४३७, ४१४. सरफ़राज़खी—द् ० ४६३, सरबलंदराय-प० १०२. सरवहिया यादव-दू० २४८, २४०, -राजा-दू० २१२. २४१, २४३, २४४, २६२. सरसक्ती-दू॰ २००. सरूप दे, राणी-ह० ६६. सरूपसिंह-प॰ २१६. दू० ४४४, सहदेव-दू० २, २०४६. ४४४. सरूपी-दू० २०१. सर्वकाम--- द्० ४८. सळखयोत--प॰ २३. सताखा, राव-प० २३, १२३, १४७, सहवर्श-प० ८४. २४४ दू० ४६, ६४, ६६, ६७, सहवास--- दू० २४४. -लूँभावत-डू० ६६, १६४. सवसन-द्० २८०, ४४३, ४४४, सलराज--इ० २. सकहदी-प॰ २४१. दू॰ ४, १०, -( सहसा )-दे०-"सहसा"। १३, १८, ३४, ३६, ३८२. सवाजित--प॰ = १. सर्वीम—दे०—"नहाँगीर"। —शाह—दू० २११, ४११.

सल्ला, राठोड्--ए० १६४

सञ्चा सेपटा--प० १६४, सल्हण, जैसा-प० १६४. सल्हा, राजावत-- दू० ३६. सरलेतर्खा-दू० १४८, १४०, १४१. सवाईसिंह-दू० ३४१, ३४२, ४११, ४१२, ४१३, ४१४. सहजईद--दु० २१२. सहजग-दृ० २१३. सहवपाल, गाड्य--प० १६४. सहज्ञसेन--दू० २४६. सहजिग (सेनक) गोहिल-दृ० 8६0. सहनपाल-द्० ६६, १३४. —( अर्जुनपाल )—ह्० २१०. सहमती कछवाहा-द्० १६७. सहराव--प० १६६. सहसमज-प॰ ३४, ३६, ४१, ३४, २४४, २४६, २४८, तृ० ११, देर, ६०, १६६, २०८, ३२०, ३२१, ३३४, ३३६, ३४६, ३७२. --देवदा--द्र १८१. —पॅवार राव—ए० १२३, १४५, २१७. तू० १४४. ---मालदेवात---दू० ३३८. -रायमलेात-दु० ४०.

सहसमत रावत-प॰ ६८, ८४, ६०, सीगा-प॰ ३३, ३४, ४६, ४७, 392.

—सीतल हाड़ा—ए० ११०.

सहसमान-दृ० २.

सहसा—प० ६६, १७४, २४८, २४६. हू० २७, २८, १४४, ३६३, ३६४, ३६=, ३७६, ४२४, ४३१, ४३३, ४३७.

सहसावत सीसोदिया-प॰ ६४.

सहस्रार्जुन-दू० २४६.

सहस्वान (महस्वान)--द् ७ ४६. सहारण जाट--द् ० २०१, २०२.

सिंहेदास-प॰ ३४, ११६, २१८.

द् ० ६, ११, ३६, ४२, ३६५,

890, 829.

साई नेहड़ी-दू० २२६. सकिर-दे०-"शंकर"। सीखला, पँवार--- ५० २३०. २३२, २३३, २३४, २३४, २४७. द् 890.

-- महराज-प० २४१. दू० ६२, 909.

सींखली-प० ४४, १८७. द् ० ४१७. सांखले-प० २३६, २३८, २३६,

२४०. द्व २७, ६२, १३०.

-- जीगलू के-प० २३म.

-- रूग के--प० २३४.

सींगण-प॰ १४१, दृ० २८२, रमम, रहम, ४३म.

88, 40, 380, 388, 309, १८१, १६०, २१६, २४०, द् **8, ११, २४, २७, २८, ३०**, ३६, १८६, ३२३, ३२४, ३३१, देहर, देहम, ४१०, ४२६, ४३१, ४४४.

३६६, ४०२, ४१३ ४२१. —श्रासिया चारण-प० १३२.

—पृथ्वीराजोत—हू० २४.

—भाटी—दू० १६३.

-- सम्तमराव के पुत्र-- दू० ३४२.

—राणा—दे॰—''संप्रामसि'ह (राखा)"।

--रायमलेख रागा-प० १०८.

-शिलार-प॰ १६४.

साँगी-द् ० २६४.

सौगो---द्र० ३४७.

सींघरा--प० २३२.

सचिता-प० १०४.

सींडा-प॰ १७४, २४४, २४४, 588.

सतिल-प० १६७, २३४. दू० ४६, ३२०, ३२७, ३७४.

—चौद्दान—५० २४४.

-राठीड़-प० १६४.

-रागा-द्० ४७२.

--राव--द्र० १३८, १६६.

-सोम-प० २४४.

सींदू--दू० ६३.

सींद् रामा-प० १११

सींदू रामा स्रावत-दू० १६६. सांब-द् २१४, २४४, २४४, २४१, २६१.

स्विल—प० १४८, १४६, १७७, २३३, २४६. हु० २३६, ३२२, ३२७.

स्विटदास-प॰ ३४, ३६, ६४, ६७, ६६, ११६, १४०, १६७, १७०, १७८, २३६, २३८, सादुळ बिहुळदासे।त—दू० २२. २४२. ढू० १६, २१, २३, ३३, ६४, ३७१, ३७२, ३७४, ३६४, — माटी—दू॰ १०७. ४०२, ४०६, ४१०, ४१३, - महेसेात राठोब्-प० १३३. ४१६, ४१७, ४२४, ४२६, ४३३, ४७३.

- ---खीची---प० १०३.
- —ठाकुर—दु० ४१८.
- —दहिया—प० १०४.
- --रावत-प० ३७.
- —संसारचंदीत, भाटी—दू॰ 890.

स्वित्रसुध कविराज-हु० २३६, ₹80.

सांसतुव—ह्० १. साइया भूला—प॰ =३. सागवाडिये--प॰ ८३ साचर ऋषीश्वर-प० २५४. साद ज़र्मीदार-हू॰ २४६. सादा-दे०-"साद्छ"। साद्-दू० ६३.

१८०, २३२, २३८, २४१, २४२, २४६, २४०, २४४, २६०. टू० १३, २१, २४, ३०, ४२, ६२, ६६, १००, १०१, १०२, ३२१, ३३३, ३७४, इद्धर, ३६०, ४०२, ४१०, 8१६, ४२८, ४३१, ४३२, ४३३,

- —बीकावत—प० १०४.
- —राव गोपालदासीत—दू० ३४८.

सादे कुँवर-दू० ६२.

सापत्ती---दू० ३४४.

सावस-द् २४४.

सामंत--प० १५४.

सामंतदेव-हू॰ ४१.

सामंतराज-प॰ १६८, दु॰ ४८. सामंत्रसिंह-प॰ १७, ७८, ७६, मर, १२३, १६६, १६०, २१७. द् १६०, १६७, १६८.

-इसरा-प० १४३.

- —चावड़ा—प० २२०,
- ---चीबा--प० १२४.
- —राव—दु० ६६.
- —रावळ—प० २०, ८४, ८४.
- -शेखावत-दू० २०१.
- —सोनगिरा—दू० ६४, १८६.

साद्त-प० ६७, १४८, १७६, १७६, साम-द्० २४४, २६१, ३२३.

सामदास-प॰ २४८. सामवेद---प० १०४. सामा-दे०--''सीडा''। जाति---द्र० सामेजा (सम्मा) २४५, २४६. सासेार-प॰ २२२. सायब---द् ० २४७-सायर-प० २४६. सारंग-प० २४६. द्० ४०६, 860. सारंगखा--प० १६४, १६४. दू० ₹08. सारंगदेव---प० २४, ४३,४४, १६८, 988. सारंगदेवी, राणी-दू १६६. सारंगदेवात राजपूत-प॰ ७. सारखेष्वर--प॰ ११७. सारा--प० २४८. सार्ख्या--द् ० २६. सारह—दू० २=१. साल्हा---प० १७३, २३४, २३६. सावंत-प॰ ११६, १४४, १६६, १मरे, २४७, २४म, द्व १म२, ३८२. ---हादा--प० १०३. सावंतसिंह--- १० ११०, १११, १६७, १७६, २१७, २४६. द् ७ ४३, ३२०, ३२१, ३२२, ४०८, ४१२, ४१४, ४१६. सावंतसी भीमावत-द् ३४७.

सावंतसीहोत साटी-द्० ३२२. सावद् भाटी-दू० ६२. सासण ( शासन ) चारण-प॰ 110. साह-प० ६१, ६४. साह्य पाल-प० १२०, साहब-प० ६७, २४२. त्० २११, २२६, ४६३, ४६८, ४६६, 800, 801. —हमीरात बाढ़ेचा—द्० ४६३, . ४६७, ४६८, ४६६. साहबर्खी-प० १३८, २१८. दू० ७. साहबदेवी तंबर-दू • २००, ३७७, साहबसिंह-द् ४११, ४१४, ४१५. साहर-प॰ २१७. साहरख-प० ११६. साहार—दृ० ४६०, साहित-प॰ १६६. सिंध-प० २३१. हू० २६१, ३३४, ३३६. सिंधराव साटी - दू० २६०, ४३म. सिंधा-प॰ १७४. सिंधराव-प० १६१, दू० ३१७. सिंधल, नींबावत-प॰ ११४. —राजपूत—प० १७८, २२१. हु० १२६, १३४. --राजा-प० २३१. सि घलसेन--- ५० २६२. सिंधु--द्० ४६.

सिंधु द्वीप-द् १६. सिंधुमान-दू० २४१. सिंधुराज-प० २४४, २४६. सिंधुल-प॰ १६६• सिंह—प०३३, १६८. टू० १६, २०, २७, ४२, ६३३, ३३७, ३४०, ३८२, ४१०, 853, ४२८, ४७२, ४७३. —श्रजा का—दू० ४७२, —कोली—प॰ ६२. -जैतमाले।त-दू० ४२३. —जैतसीहात—प० १७६. - रावज-प० १४. -- संवत्--प० २२१, दू० ४६०, सिंहजी--प० १७ सिंहबत राजा-- तू० ४८४. सिंहराज-प० १६८, २००. सिंहराव--प० १२३. तू० ४३६. -- मनाहर बदेदा--- हू० ३४६. सिं इसेन (सीहाजी)—हु० ४०, ४३, **২७, ২**즉. सिंहा तेजावत-प० ६४. सिकंदर-प० २१४, २१४. दू० २४४, ४८३. सिकंदर खा-प॰ १२४. दू॰ ३२०. --- चोदी--प॰ २१७, दू० ४७६,

888.

सिकोत्तरो-- ह्० १११.

२२७, २२८, २४२, २४७, २६०. दू० मम, ६५. सिखरा ई दा पहिहार--प० २२२. — त्रगमयोत—दू० ६३, ६४, 907. सिखरावत--प० २३ सिधका-प॰ २२१. सि वमुख--दू० ४४१. सिद्धगराय-दू० २. सिंहराज से। छंकी-प॰ १८, २०७, २१०, २११, २१२, २२१, २३२. दू० ४८, १६४, २४२, २७४, ४७=, ४७६ सियाजी राठे।इ--दू० ४६०. सिरंग-दू० १६६, ६६६, ४४१. सिराजुद्दीन-दू० २६२, २६३, सिरोही का इतिहास-प॰ १२०, १२३, १४१, २३३. सिरोही की ख्यात-प॰ १२० सिलार-प॰ २४४, २४६, २४६, ₹€0. सिवर-प० २३१. सिवा-प॰ १४७, १७१, २४६, २४८, २४६. —साँखला—दू० ४६१. सिसोदिया, गुहिलोत वंश-300 सिहाना भाटी--दू॰ २८३. सिखरा--प० २३, १७६, १८३, सींघलपत्ता--प० १६४. सीताबाई बाहदुमेरी-दू २२३, २२४, २२४, २२६,

३२६, ३३०, ३३१. सीमाल राठाइ—दू० २८६. सीयक (श्रीहर्ष दूसरा)—प० २१४. सीरवन साटी-प॰ २१४, सीलोरा-ए० २३०. सीसोदिये--- ४०, ५३, २७, २८, ७७, ६७. ट्॰ १०४, १०७, १०८, ११८, १२०, 188. सीसोदियों की ख्यात-प० १०. सीहदृदेव रावल-प० १४, ८४. द्र० २८२. —्राचाा—प० २६४, २३६, २३७. — गौड़—प० १०४. —सींखता—प० १८६, दू० १२२. — माटी—प० २४३. सीह पातला--प॰ १४८, १४३. लीहा-प॰ ६४, १७१, तू० ३२, ४२, ६४, ११६, १३४, १३४, १३६, ३२१, ३२७, ३४०, देवंद, देन्द, ४२४, ४३३, सीहाजी--दे॰ ''सि'हसेन''। —कनवजिया, राव—दू० ४१, **43, 48, 48, 44.** सीहाणी कल्लवाहा—दू० ४. सीहा धनराजात - हू० ३७२. —भाटी गायंददासेति—दू० ३४६. —राठींबु—हु० ४६१. —राव—दू० १०, १८, ६४, 184. —सिंधल-दू० १३३, १३४, १३६. सुगुवादेवी सोड़ी-दू० २००. सीहो-प० १८, ८४. ह्० ४६.

सुंगराय-हु० २. सुंदर-प० २३४. तू० १३, ४२४. सु दरचंद राजा---दू० ४८८. सुंदरदास-प० ३६, ६६, ११७, २३८, २४८. तू० ४, १०, १६, २०, २१, २२, २६, २६, ३६, देह, ४२, ६२४, ६२०, ६३१, देवर, देवर, देश, देश, ३७४, ३=३, ३६०, ३६४, देहर, ४०२, ४०६, ४१२, ४१६, ४१६, ४२१, ४६१, ४३३, ४३६, ४४२, ४४४. —मुहस्राति—प० २४७, २४६. —राठीबु—दुः ३४७, सु दरवाई--प १४४. सुंदरीदेवी-प० २३१. सुकत---प॰ दश स्कायत राजा--टू० ४८७. सकृत शर्मा-प० १३ सुख कुँवरी-प॰ १३४. सुखरामदास-द् ० ४१४ सुखविजास-दू० २०१. सुखासि इ-दृ० २०६, ४४२ सुखसेन--द् ॰ ४८८ सुगंधल-प॰ १७३. सुगुण सुंहता-प० २३४.

सुघद्राय-- दू० १६६, २००, २०१.

सुघेान---दू० ३. सुजति—प० दश्-सुजय-प० ८४. सुजसराय-दू० ३. सुजान-ए० १६७. तू० ३७, ३३४. सुबिध-तू० ४८४. सुजान देवी-- इ० ३६७. सुजान राय हु० २१३. सुजानसि ह-प॰ ३४, ६१, ६७, सुबुद्धि शर्मा-प॰ १३. ७२, ७३, १६७, दू० १६, १८, सुभगसेना-दू० ४४३. ३३७, ३१६, ३४०, ३७१, सुभैष्य शर्मा—प० १३. ४५१, ४७३. —उदयसिंहोत—दू० २२. —खंगारेात—हु० २४. —महाराजा—दू० २०१, २०३. सुजित--प॰ =४, सुदर्धराज—हू० २. चुदर्शन—प० =४. दू० २, ४१, ४=, ₹₹0. दू० ३७६. —राव—हू० ३७६, ४३६. -सुदर्शनसेन-- तू० ४४४. सुदास--दू० ४८. सुदेव-- दू० ४= सुधन राजा-इ० ४८४. सुधन्वा—प० ८४. ढू० २. सुधानैव--दू० १. सुधिवम्ह—दू० ४. सुपियारदे-प० १२२, १२३, १२४,

सुप्रतिकाम—इ० ४१. सुवली राणी सीसादणी--दू० ६४. सुबाह्—ह्० २, ४४३, ४४६. सुबोर---प॰ ८४. सुबुक्तगीन—दू० ४४४, ४४६. १६, २०, २२, २३, ४३, २००, सुमटवर्म (स्रोहङ्)-पः २४६. सुमत-प॰ ८४. सुमरा—दू० २४६. सुमित्र—दू० ४, ४४, ४६. सुमित्र मंगल-कु॰ ४. सुमेधा-प० ८३. सुवचंद--दू० ४८१. सुरजन-दे॰ "सुर्जन"। सुरतराज-दू० २. —मानसिं होत सिरडिया भाटो— सुरताया—प० ३४, ३६, ६१, ११०, १३०, १३१, १४४, १६१, १७८, १७६, २३८, २४८ २४१, २४६. ट्० ६, ११. ३२, ६०, १म६, १म७, १६६, २६१, ३२४, ३२७, ३३०, ३६२, ३६४, ३६६, ३७२, ३७४, ३७६, ३८२, ३८३, ₹€0, ३६३, ३६७, ४०६, ४१३, ४२४, ४३१, ४३२, ४३४, ४७३, ४७४.

१२४, १२६, १३२

सुरताय, त्रजयसी का पुत्र-प० १४८. सुर्वासु-दू० १.

—श्रमयसीहोत—प० १२७, १४१.

—कोटडिया—हू॰ ३४३.

—जयमलोत—द्र०१६४.

—देराखी देरावरी—दू० २०१.

—पृथ्वीराजोत्त—दू० २०.

---साटी--द्० ३४१, ४०१.

—माग का-प० १२७.

--- मुदाफर---प० २१४.

—राव-प॰ ४४, ४४, ६०, ६१, सुहवेष्वर-प॰ १=६. ६२, ११०, ११४, १२३, १२=, सुहेार (शुद्धोदन)-दू. ४६. १२६, १६०, १६२, १६३, स्लड़ी—प० २१३. १३४, १३४, १४६, १४८, स्त्रा-प०२४. 188, 127, 218.

—राव देवड़ा—प० १६७,

— राव महिल गोली—प० २१६. सूला—प० १२८, १२६, १४६,

—सांगा राजा-दू० ४८६.

—हरराजात—प० ४४, ४४, २१६.

सुरताया सुहस्मद्--प॰ २१३.

सुरतागसिंह--प॰ २३२. टू॰ ३७, १६७, ४४१, ४४३.

सुरय-- दू० ४६.

सुर्जन-प० ६०, १४०, २३४, ₹84. ₹0 . ₹0, 8₹, 98€,

३२३, इमर, ४१६.

—षांकुडा—द्० १६.

--रायपात का--प० २४३.

—्राव—प० १११, ११२, ११६.

—हाड़ा राणा—प० ४१, ६०, 980.

सुवतान सावा-प० ६१. टू० ४६३.

सुलतानसिंह—दू० ३११.

सुबताना कहवानू-दू० २६०.

सुलेमानखाँ--दू॰ ३४८,

सुलेमान शाह—दू० ३१८.

सुसिद्ध-- हु० ४.

सुहषदेवी जाह्याणी—प० १८४,

१८६.

सुश्रावत---प० २४.

सूकर--प० २१६.

१६६, १७०, १७४, १७७, १७८, २३८, २४०, २४१,

२४२, २४६, २४७, २४६, २६०. हु 8, ११, १२, ६१,

३२, ३३, ४४, ४६, १६८,

१४८, ३०८, ३८३, ४०२,

४१६, ४२४, ४२६, ४३१,

8ई8.

-वेहाय-दू० दाः

--जोधपुर का राव-प० १७४.

—देवड़ा—प० १२८, १८८.

—बाबीसा—प० ४६, ६०.

—राठाँदु राव—प० १०६, ११४. दू० १३७, १४३, १४४, १६१,

98**६, 986, 898.** सुजा राव (मारवाड़)—हू॰ ३८१. सुद्धी (हुड़ी)-प० १०७. सूत्रधार बोहिल-प० २४३. सुबर-प० २३०. सूमरा--प॰ २३४. तू॰ २४४, २४६. सूर-प० १०४, १४६, २२३, २३३. सूरदास-प० १७३. दू० ३१६. —मालग् — दू० २८१, २८६, सूरदेव — दू० ४७. 380, 898. —राया-द् ० ४७२. स्रज--प० द३, २४६. स्रज देवी-हु० १६. सुरजमल--प० ३४, ३६, ४१, ४४, **४६, ५१, ५२, ७२, ७३, ९०,** ६२, ६४, १०८, ११०, १६४, १६८, २४७, २४८. त्० २६, १६६, ३२१, ३२३, ६३२, ३३३, ३३४, द्रेत, दे६२, ६७१, ३७३, ३७४, ३७६, ३६०, ३६६, ४२१. —सींबावत--प॰ ४३. — चारण—प० २२ ह. —जैतमलोत—प० ६०, ६१. —सिश्रग्य—प० १२०, २३२. --राणा का दूसरा पुत्र-प॰ २४२. —राव-प० ६०, ११२, १७०. --रावत--प० ६२, ६४. —वालीसा—प० ३७. —हाड़ा—प० ४८, ४६, ४०, ४३, 905, 90€. स्रजासि ह—दू० १६, १७.

सुरवासिंह राजा-प० ७७, २४८. द्रु० ३३८ ---राव---दू० ३७६. स्रतसिंह-प० १७०, २०१. ह्० २२, ४७, ४३७, ४४२, ४४३, 844. सूरपाल-द् ३, ४४. सुरमदे राखी--द् ० ६०, १६६. स्रसिंह-प॰ ६४, ६८, १३४,१३४, १६७, २२०. तू० १३, २१, २२, २३, २४, २६, ३१, ३४, ३४, ३७, ४०, ४२, ४६, १६४, १६६, २००, ३६३, ३७७,४३६, ४४४. —राजा—प॰ १३४, १७७, १८२. दू० १२, १४, १६, ३७, १६७, १६६, २०८, ३४६, ३६७, ३७३, ३६१, ३६२, ४७४. ---राव---दू० ३४७, ३६३, ३६४, ३७६, ३८१. सुरसेन--दृ० ४, २४६, ४४६,४८४. सुरा-प० देव, १०४, १२०, १३४, 188, 140, 141, 100, 104, १८३, २४४, २४६, २४०, २४६, २४६, २६०. हु० ३६, ४७,२०६, ३२७, ३३०, ३८६, ४१२,४२१. स्रेवरास लूगो--दृ० ४३= सूर्य-प० १६८ दू० १, ३, ४७. स्र्येपाल--द्० ३, ४४

सूर्य वंश-दू० ४७. सूर्यवंशी-प॰ ११, १७, १८६. स्त नख--प० २३२. सेवणचंद्र—दृ० ४४६, ४५०. सेजक (सहजिग) गोहिल--दृ० ४६०. सेजसी--दू० ३२०. सेतराम—दू० ४६, ४६, ६०, ६२, ६३, ६४. सेनजित--दृ० ४८. सेनव शी-प० २१४. सेनवर्ष--द्र० ४८४. सेपटा-प० १०४. सेरमर्दन-द्० ४८६. सेतहथ--प० १३३. सेलात-प० १०४. सेवटे राजपूत---प० २४७, २४८. सेवती-प० २४६, सेयद नासिर-प० १६६. सैयद मक्खन-प० ६४, ६४. सोजत-- टू० १४४. सोमतिया-प० २०१. सोढ़ राजा---टू॰ ४. सोड़देव--- इ० ४६. सोढ़ल-प० २३४. सोड़िस ह—दृ० ३, ४४ सोढ़ा-प० २२०, २३३, २३४, २४७, हू० ४८२. सेही-दू० ८०, १७६, २३६, २३७, २३८, २८४, ३०४.

सोढ़े परमार-प० २२२, २४३, २४६, २४७. दू० १७८, २६६, २८४, ३२७, ३६४, ४३४, ४३७, -- अमरकोट के--प० २४१, २४७. -पारकर के-प० २४३. सोनगरा, राव-ए० २६०. —वैद्यान—प० ६३, १०४, १४२, १४४, २४४. ट्र १०३, १०४, 332, 334. सोनगिरी-ए० १४४. टू० ११३, १२६, २०४, २८४, २८६. ---देवी---प० २२. सोनैया ( सुवर्ण मेाहर )-प० ११. सोनाबाई-दु० ६०, १६७, १६८, 200, 202, 208, 250, 384. सोनिंग--प० ३. दू० ४८, १६४. सोभ-प० १६६. नोभा-प० १२३, १८१ २४६, २४८, २१७. सोभागदे—दू० ४म. सोभा चीहान-प० १८१. —राव (शिवभाग )—प॰ १२<sup>३</sup>, 184, 180. संभित-दू० १६४. सोम-प॰ ७८, २३७, २४४, २४३. द्रु० ३२०, ३२१, ३४६. —साटी—ह्० ६५७. सोमह्या महादेव—दे०—'न्मामनाप

महादेव''। सोमदास-प॰ दश दू॰ ३२१. सोमदेव-- ५० १६७. -- व्यास-प् १६४. स्रोमनाथ सहादेव--प० १४४, १४६, १२७, ११८, ११६, १६४, सू० 848, 860. सोमलदेवी--- ५० १६६. सोम वंश-प० १०४. सामवंशी-प॰ १६८. स्रोमस्रतिल चहुवाण-दृ० ४८३. सामसिंह-प॰ २११. सोमा राखसिया-प० २४२. दू० ६२, ४३७. सोमादिल-प॰ ११, सोमेश-इ० ३. से।मेश्वर राजकवि-प० १६६. ---राजा---प० १६६, २००, २२१, ₹₹0, ₹8%. सेव्हंकणी राणा--द् १६५. सोर्त्तकपात्त-हु० ४४. सोलंकी-प॰ २४, १०४, ११६, १२०, २०१, २०२, २१४, २१८, २१६, २२०, २२६ दू० ४०, ४३, ७२, ७३, ४४६, ४७६, ४८०, ४८१. —टोडे के---प० २१८. --देस्री के--प० २१७. —पाटण श्रणहिलवाड़े के- प० ₹09.

सोलंकी राज्य-समय--- ३० ४७६. --पीढ़ियाँ-प० २१६. -वैशावली-प० २०१. -शाखाएँ -प॰ २०१. सोल्हण-प० १६६, दू० ४. सोहड्-प० १६६, २४६. तू० १४१. —सीक सूदावत—हु० ६०. सोहद्रा-इ० ३६७. सोहर-हू० २०३. सोहा--प० १८३. सोहि-प० १०३, १०४. सोहित-प० १४२. सोहिय-प० १२०. सोही-प० १२०, १७१, १८३. 148. सैगोत--द् ६७, सीदा वारहट बारू-प० २२. सौमत्त--तू० ६८. सौभाग्य देवी---३२. द्० ४०. 984, 200. सौअम-प० १४१, १७३, दू० ३४३. सौमत--रू० ७१. स्वर—डू० ४. स्वरूपदेवी--- १६. टू० १६४, १६७, 200, 808, स्वरूपसि ह-प० २०. हू० २००. --- महाराजा--- दू० २००. इंस-प० १६, २३१, २३२.

हंसतवसु--प० दथ. हंस रावळ--प० १६, ८४. इंसपाल-प० १७, २३४, दू० ४१८. इंसवाई राणी-प० २४, २४. दू० € o. इंसराज-दू० २८०. इंसा-प० २३४. हह्या पाहजु--३१४, ३१४, ३४४. इह्ये--दू० २१४, ३४४. हटीसिंह--द्० ४४३, ४४४. हशु राजा-दू० ४, ६. ---राव---वृ० ६. हरा देव-द् १६. हरांत राव-प० २४४. हर्एतसि ह—दू० ४१४ हर्णत-दे०-"इनुमंत"। हदी या हही-प॰ २३६, २४८. द्० ४१२. हनु--प० =४. हनुमंत-दृ० ४. हतुमान-दृ० ३, ४६. ह्यीय परान--- हु० ४७०. हमी ख दर्मसिहोत-दृ० १६७. हमीद अफ़गान शेख--दृ० ४४६. हसीर-प० २२, ३४, ५१३, १५४, १२४, १४४, १४८ १४६, १६१, १७८, २२०, २२७, २४८,२४२. द्० ७, २३, १४४, २१६, २१६, २२१, २२४, २२७,२२८,

२६८, ३२४, ३६४, ३६८, दैप्पा, इप्पर, ४१०, ४१३, ४३७, ४६०, ४८९. हमीर खंगारोत--दू० २३, २४०. -- बींयावत-प॰ २३८. —तीसरा—द्० २१६. - विरावत राणा-प० २४०. --दिहिया-प० १०४, ११२, ११४. -- दूसरा--हू २१४. --पेति--इ० ७. ---वड़ा---दू० २१४. —भाटी—दृ० ३८१. —महाकाव्य—प० १६०, १८६ —रागा--प० २१, २२, ४६, 100, 280. --रावत--प० २३२. हमीरदेव चैहान राजा-प॰ १६०, १६७, २००, ट्० ४८३. ---रा० हु० २४२. हमीरसि'ह महाराखा - प०१६, २०. हयनय--- दृ० ४८४. ह्यातर्खा--दृ० ३२६. हरकरण-द् ३१. हरङ्ग्वर-प॰ ४२, ६४. हरत जैसि ह—नृ० ३४६. हरख शर्मा-प॰ १३. हर खि—हू० ३७६. हरचंद---तृ० ३८१. हरजनमार-प० १२. हरजस-्टू० १, ४, ३०.

हरदत्त--प० १६०. हरदा--द्र० ३२४. हरदास---प० १४४, १६६, १७८. दू० २३, ३६, १४८, १४६, १४०, १४१, १४२,३२२, ३३२, —राय—दू० ३४२. देवेदे, देहर, देहर ४१६, ४१४, 851, 858, 808. —जहब्--द् १४७, १४६. ---नाथा---द्० ३२३ —भाटी—ह्० ४११. —महेशदासात- प० २३७. हरदेव--द् ० ३४. हरधवल--- दू० २२४, २२७, २४१. हरनाय--दू० २१, ३७, ३३४, ३४०, ३६६, ४३६. हरनाथसिंह--दू० ३६, ४४६. हरनाम--- तू० ४. हरपाल-प० २३०. दू० ३, ४७२. हरसम-प॰ २४३. हू०. ३६०, ३६४, र्द. —केलगोत — दू० ३१३. --वाचा-- द्र० ३६०. --पोर--प० २४३, २४६. —भाटी—दू० ३६०, ३६७. —संखिता—दू० १२१. हरभाण-इ० ३८. हरभीम, राजा---द् ० ४८८. हरमू-ए० २४३. टू० १३७, १३८. हरमाला-दू० २००. इरया-दू० ३४२.

हरराज-प० १००, १०४, १६. १०८, ११४, १२६, १४४ १४८, २१६, २४२, हु० ३३₹ ४१२, ४२१, ४३७ रावळ-द्० १६६, २६१, ३१४ 381, 881. हरराम-प० ६७. ट्० २२, २४, २६, ३०, ३१, ३३, ३४, ४२, ३६६, ३८३, ४२०, -रायसकात-द् ३८. हररामासि ह--इ० ४४२. हररेखा--दू० २००. हर शर्मा--प० १३. हरसुरायाे-प॰ २२, हराराज-द्० २८. हराराव--- हु० ३२३, ३६१, ३६६. 838. हरिकेली नाटक--- १ हरिचंद राजा--दू० २, ४. हरित-दू० २, ४८, हरिनाय-हु० ४८६. हरियाल-द् ४८७. हरिबंस-प० २३१. दू० ४८६ हरियह—द् ० ४८२. हरिया-दू० १७०, १७३, १७४, 304. हरिव<sup>°</sup>श पुराग्य—प० २३१, टू० २६१, ४४८.

हरिश्चंद--प॰ १, ६, २२८. दू॰ हरीसि ह राव-दू॰ २४, 85, 45, 68, हरिसि ह—दू० २०६, ३३७, ३७२, 828. हरिसेन राजा—हू० ४८८. हरी रागा-- दू० ४७२. हरीदास—प० १४४, १४६, १७६, २४६, २४८, २४०, २४१. हसती - तू० २०१. ३४०, ३६०, ३६४, ४०६, ४१०, ४१६, ४२०, ४२४, ४२८, ४३२, ४३४ —साचा—प० ६१ —दञ्चावत—दू० हरू —पंचाली—दू० ३४८. —बिहत्तदासीत—दू० २२. हरीपाल-- हू० ४४६. हरीराज-प० १६०, २००. हरीराम-प०. ६३. दू० २४, २०८. हाथी-प० ६६, ११४, १७०, दू० हरीसि ह—प० ६३, १६७, टू० १८, २२, ३०, ३४, ३७, ३६, — त्रज्जू का—टू० ३४६. २०६, ३३४, ३३६, ३४०, ६४०, —गोपालदासीत—दू० ३८६. ३४२, ३६६, ४१६, ४३७, ४४२. ─(हंस्तीसि'ह)—प० ६८, १००. —किशनसिं होत—दू० ४११. —कुँवर—प० २१. —भाटी श्रमरसिंहोत—दू० ३११. —भाटी शक्तिसि होत—दू० ३४६. —देवडा—प० १४०. —राठोड सीमसि होत—हू० ३४६. हारीत ऋषि—प० ११, १४, १४. —राघोदास का—प० १०४.

—रावत—प० १३, १६, ६७. हरिहर-प० दइ. हर्यध्व—दू० ४८. हर्षनाथ-ए० ११६. हर्षमादिख—ए० १४. हबगत-प० २१३. हून २१, ३०, ४४, ३३७, हस्तीसिंह (हटीसिंह)-ए० ६८, 900. हाँसा गहलोत राखी-हू॰ १६६. हिंस्—ह्० ६७, ६८. हाजा-प० १८३, दू० २२४, २४१. हानीर्खा पठाया—प० ४८, ४६, ६०. द्र० १३. हाहा-प॰ १०४, १०४, २३१. —सुरतास्रोत—प० ११०. हाड़े राजपूत-प० १०३, १०४. २०८, ३६२, २७६, ४७३. हापा (हासा )—प० ११४, १६६, १७३, १७४. हू० ३२७. हापा---प० २३२. हामा खुमाण काठी--दृ० २४१, 588 हाला—द्० २१४, २२०, २२१,

280.

हाता शाखा—हू० २२१,२४७,४७०. हावसिद्ध--प॰ ८४.

हासा भूमिया—दू॰ २८३ हिंगोल-पर १९७१, १७७. दूर

३२४, ४०६.

हिंगोला श्राहाङा—प० ११६.

—पोपाड़ा—टू० १६४, १६४.

हि दराजस्थान प० २२७, २४४.

हू० ३४७.

हि'दाल-दू० १७.

हिंदूसिंह—वू॰ १६, ३६.

हितपाल-प॰ २१६,

हिस्मतिसिंह—दू० १३, २६, ३१, हेमचंद्राचार्यं—प० २२०, २२२.

844, 840.

—कञ्जवाहा—दू० २००.

—मानसि'होत—हू० १६.

हिरण्य--प० ८४.

हिरण्यनाभ-दू० २, ४८.

होड़ा राव-- हु० ६५.

हीमाला—प० १७३, १⊏१.

हीरासि ह—द्भू० १६८

हुंबड़--प० २३०.

हुएन्संग—हू० ४७६.

हुमार्यू—प० ४३, १६८, २१४. दू०

१७, १६०, १६२, ३२४, ३३२,

३३३, ४८२, ४६१.

हुरड़—दू० २६४, २६४, २६६.

हुरड़ा--प० १०४.

हर्ज-प० ७७.

हुसैन कुलीर्खा—प॰ ६०.

हूँफा सादू - दू० ३०४.

हूदी (स्ड़ी)—प० १०७.

हूर्य, पॅवार-प० १२१.

—राजा—ए० १८७.

हूले--दू॰ १०४,

हृदयनारायग-दू० १२, १६, १६८.

हृदयराम—हू० १८, २२, ३८.

हृदय शर्मा—प० १३.

हृदयसि हृदेव—दू॰ २१२.

३६, ४४, ३४०, ४४१, ४४४, हेमराज-प० २४६.हू० ३४३, ३७२, 833.

हेमवर्ण शर्मा-- प० १३.

हेमा—दू० ७३, ७१, ७६, ७७, ७८,

98, Fo.

—सीमालेगत—ह्०७१, ७२, ७३, 80

हेमादित्य-प० १४.

हैहरय--प॰ ८४.

होटो--हू० २४७.

होयसल—दू० ४४०.

होरत्तराव—दू० २१२.

होरव—हू० ४८२.

होशंग, गोरी-प० हह

## भौगोत्तिक

अ

श्रंजार—दू० ४७०, ४७१. श्रंतरगेढा--- दू० ३४३. श्रंतर्वेद-- दू० ६. श्रंबली का टूंक-प० १६. श्रंबा भवानी--- ५० १३७, श्रंबाव---प० =, २१२. श्रंबेरी--प० ५७. श्रखावा—द्० ११४. श्रवासर—द्० ३६०. श्रवाटपुर—दे०—'श्रहाइ'। अचलगढ़--ए० ११८. अचरोत्त-द्० १६. अचलायी—दृ॰ ३१३, ३**१७.** ञ्रजसेर-प०१, ३, ४१, ४६, ४८, १६, दरे, ७२, ७६, १७६, १७४, १८६, १६८, २००, २१८ २२१, २६१, २४६, २६०. दू० ६, १०, १२, १४४, १४४ १४६, १४७, १६६, ३४२, ३८८, ३६९, ३६७, ३६८, 803 806 808 83% ४२४, ४२६, ४८२, ४८३. श्रतयगढ़---द्० २११.

श्रनयपुर—द्० ४७. श्रज्ञयसर पर्वत—दू० २१६. श्रजारी, रामसिंह की-प॰ ११७. श्रजीतपुर—दू० २०४, ४४१, श्रजैपुर—दे०—"श्रजपपुर"। श्रजोधन देपाळपुर--दू॰ ३१७ श्रजोध-दे०- "श्रये।ध्या"। भ्रटक—हु० १७, २८, ४०३. श्रटबद्धा--- दू० ३८४. श्रदरोह-प॰ १०३. श्रदात्त, चारणो की--प० ११८. ग्रह्चीगा--- दू० ४०७. श्रद्धाई दिन का सोंपड़ा-प० १६६. श्रग्खसीसर—प॰ २४४. अग्रदोर-प० ११८, १३४. अग्राधार-प० ११८. श्रमहिळपुर-पाटस-प॰ २१४, २१७, २२२. ह् ० ४८१. श्रग्रहिलवाड़ा—५० १६६, २०१. दू० २४१. श्रनत हूंगरी-प॰ २१. श्रनतकुण्ड--प० २२६. श्रभयपुर--द् ० ४७. श्रमिरामपुर, मिलकी-प० १०२.

श्रमेपुरा—द् ० ४७ श्रमोहर विर्ठाडा-दू० २६०. श्रमरकीट--द्र० १४२, २२४ श्रमरगढ़—हू० २१. श्रमरसर--द्० ३२. श्रमृतसर (सांभर)—दू० १, ६. ग्रयोध्या—दू० १. श्ररजाियारा--द् २ २४६. अरजगी—द् ० २८६. श्ररजीवाय्-प० २१७. अस्टबाङ्ग-ए० ११८, १३४. श्ररदिश्रा---द् ० ४२६. श्ररणो--प० ७६. श्ररणोद-- दू० २१२. धरवण---प० ६. श्ररोड़—इ० २७२. अर्थूग--प॰ २४६. श्रवुंदाचल-प० १६二. श्रवंती (पर्वत)—द्० ११६. श्रतवर-प० ४८, २३२. दू० ३१, श्रीमद-प० ६७, १००. ३२. श्रवाइना---दू० २१२. श्रवेल-प० ११८. श्रहमद्नगर-प० १६१. दू० ४१८, श्रहमदाचाद-प० ३, ६७, २१३, श्राकता-दू० २४६, ३४३. २१४. २१४, २२१. ढू० १६३, श्राकेली—प० ११८ २४८, २५४, ४६०, ४६१, 848. श्रहर-प० १८१.

श्रहरागी इंद्रवड़े—दू० ४१४. श्रहवा—-ह्० ३१३. श्रहिचावा खुर्द--प० ११६. श्रहिञ्जनपुर-प० १६८. श्रहोरगढ़--हू० ४७. र्घाकडावास--दू० ४१४. श्रीतरदा-प० ११०. र्थातरी-प० ४, ६७, ६८, ६६, 900. श्रांध्र-प॰ २३१. र्श्राचा---दू० ३२७. र्घाबेर--प॰ ४१, १११, २४७, २४१. द्० १, ४, ४, ७, ६, ११, १२, १३, १४, १६, २७, ३२, ४४, **385**° श्राबेरी--प॰ ६° र्जाबेला—प**० ११**८. श्रीभेरा—दू० २८२. र्श्रावल-प० १३७. र्जावर्ती—दू० ४१५. र्श्रीवा--प० ६४. श्राख्वा--प॰ ११८, ढू० ३३३. श्राकड् सादा—प॰ ४४, २१६. श्राकेवला--दू॰ ३४६. श्राके।जा---प० ४३.

श्राख्ना—५० ११८,

श्रानारा—प० १६, ४७, १११, २३३. हु० ३८३, ४८१, ४६२. श्रागरिया-प० २१७. श्रावादपुर—दे०—"श्राहाहु"। थाड़ावल—दे०—"प्रवंखी"। श्राहाल, भाटों की-प० ११८. ष्राग्वाग्--ह्० ३१३. श्रानत्त<sup>8</sup>—५० २३१. म्रानते।य—द्० १८४. धानापुर-प० ११६, ञानावस---द् ० ४०१ श्राना सागर-प० १६६. दू० १४४. श्राफुड़ी-प• ११८. आबू—प० २४, १०४, ११७, ११८, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२६, १३६, १४७, २०६, २०१, २२१, २२१, २३१, २३२, २३४, २४४, २४६. हूर २७७, २८०, ३१०, ३१७. श्राबू रोड़-प० १२३, २४४. श्रामथला-प० ११७. श्रामलमाल-प॰ ४. श्रामेट---प० ३४. श्रामेर-दे०-"श्राबेर"। श्रायसी--हु० ४०१. श्रारखी---प० ११८. श्रारज्या--प० ६६. श्रारम---द्० २१८. श्रालमपुर-द्० २१२,

श्रातवाडा---प० १८३.

श्रालवाहा-प॰ ११८, श्राखाराग-प० १८३. श्राबिया-प० ११८, श्रालोपा--प० १३४. श्रावड्-सावड्---ए० ३. श्राशापल्ली या श्राशावल्ली-प०२१३, श्रासणी केाट-- दू० २४६, २४६, २६१, २८१, ३४४, ३४४. श्रासदास-प० ११६. श्रासरानड़ा--वू॰ ४२७ श्रासल-प० २१३. श्रासलकोट-प॰ १४२. श्रासत्तोई--द् २४६ श्रासवद्गा--प० ११६. धाससैवण-दू० २४६ श्रासावल-प० २२१. श्रासेर-प० ४१, तृ० ४८१. श्रासो—दू० २४६. श्वासोप-प॰ १८०. दू॰ ३६०, ३६२, ३६३, ४०७. थ्रासीप की चिनड़ी-दू । ४०७. ग्राहड्—दे०—''श्राहाड्''। श्राहप--द् ० २४६. ब्राहाद्—प॰ ६, ४७, ७८, ७६, 188, 859. श्राहाली--दू० २४६. श्राहरमा--प० १३. आहोर-प० १, ४, १३, १८. ਵੁੱ ⋅ इंद्रह्म्बी-दू० २१२.

इंद्राणा--प० १७८. इक्तरडा--प० ११८ ' इच्छापुर--द् ० ४०७ इडीवे-दू० ४१४. इसलामपुर की सीयल-प० ७६ इसलामपुर मोही-प॰ ७६.

ई दावादी—दू०—मह. ईकड्--द् २४६. ईडर-प० १, ३, ४, ८, १०, २२, बदारा-प० १८०. २१७. दू० १४ १६६, २६४, उन्हाली-प० २. इहेश, इहेद, ४०७, ४६३

ईडर-द्० १६१. ईसर नावड़ो-द्० ३६७ ईसवाळ--प० ४.

वॅटाला--प॰ ३, ३४, ४३, ६४. बँटोलाव-दे०-"इँटाला"। उँडवा**ढ़ा—प० १**८३. उगरावण-प० ६६. डचहर---प० २३२. उज्जैन—प० ३, ६७, १६७, १६८, २३८, २४०. दू० ३३४, ३६४, ३६६,३६६, ४०१,४११, ४१८,

बद्धा—दे०—''श्रोद्छा''। रह महेसदास की-प० ११६. रहवाहिया-प० ११६. बडसर—दू० ४४३.

**बद्यपुर---प० २, ३, ४, ६, ७, ६,** 12, 18, 48, 40, 44, 48, ६८, ७०, ७२, ७४, ७६, ७८, हर, हट, ह७, १०२. टू० रे६, २१२, ३४०.

बद्यपुर छोटा-प० १६७. **बद्यसागर** तालाब—प० २, ६, ७, **፟**፟፟፟ቒ, ፟፟ዹ. उद्वियावास—दू० २८२.

३६,४१, ७८,१२६,१३०,१३७, उदेही—द्० १,१८,२२,२६,३४. उपसाण-प॰ ११८.

डपरवाड़ा—ढू० २२६. हमरकोष्ट-प० २३४, २३४, २४९, २४६, २४७, २४८, २४०, २४३, २४४, २४६. द् ७ ७६, ७७, १७६, २४८, २६१, २७६, २८२, २८३, २८४, ३२२, ३२३, ३२४, ३२६, ३२७,

रमरकोट खाडाल--द् २७६. हमरखो-प० ११६, १२०, २०८. उमरलाई--द्र० ४२३ ररमालकोट-प० ४७२. उत्तकाई--दू० २११.

३३२, ३३३.

कॅच देरावर—हू० २६३. जँचासरा--- ह्० २४८. कॅटाळा—दे०—"उँटाला"।

कॅंड वाडिया—प० ११७. जँड सरवैया--- तू० २४१. ऊँव्रा-प० ११७. जड--प० ११७. **जडाई—्टू० २४**६. कदीवास—दू० ४०६. जनवा गाँव-प॰ २२. जना--दू० २४१. जपर माल-प० ७६. जमर कोट-दे०-"वमस्कोट"।

₹

ऋषीकेश-प० ११८.

Ų

एळच--- तू० २११. एही-प० ११८. पृहेखरा—हु० २४६.

से

ऐवड़ी भाटों की—प० ११६. ऐवा---प० १०३, ऐहनला--प० १६८.

श्रो

श्रोईसाँ —दे • — 'श्रोयसाँ"। श्रोबंड-प० १८३. श्रोगरास—ह्० १४१. श्रोक्तारी-प० ११६. श्रोड्छा—दू० २१०, २११, २१२, ₹98.

श्रोडवाड़ा—टू॰ ३३४. षोडा—दू० २१८. श्रोड़ा, भीम का-प॰ १.

श्रोडू—ए० ११८, श्रोदीठ---प० २४१. श्रीयस-दू० ३३६, श्रोयसाँ—प० १७६. टू० ३६४,४२४. —का पुरवटा—दू० ४०७. —का रोहस--दू० ४०७. —की कींसरी—दू० ४०६. श्रोराठ--- हू० १३. छोरिया—प० ११८. श्रोरींठ-चू० १००. श्रोत्तवी—दू० ३८४, ३८७. श्रोला—दृ० २४७, ३४१. श्रोवाल-दू० २४. श्रोसियाँ-प० २३३, २३४.

क

कंतित या कर्णतीर्थ-दू० २१०. कंषाकोट--प० १६६. कंधार-प॰ ६८, दू० २०, ३३२. कंपासिया-प० ११७. कॅचरला-प० ११८. क्कू-दू० ४४७. कच्छ-प० १७१, २०२,२४३, २४४. द्व २१४,२१७,२१८,२१६,२२१, २४४, २४६, २४७, ४४०, ४८२.

कछुउवा---दू० २१२. कटक--- दू० ४२, ४६. करखड़ा—५० ११०. कटहड़--दू० २२. कठाड्--प० ६.

कड़ी-प० ४. दू० ४०४. कणवण—दू॰ २४६. कण्वारा—द्र० ४४६. क्रग्रवीर--प० ७७. दू० ४२३. कणावद्--प० १८३. कतर-दू० ४४३. कदह्-द् १४१. कदाला--द्० ३१६. कतह के पहाड़—प० ४६४. कनेाडिया--प० २४८. कन्दहार-दे०-- 'कंघार''। कन्नाज-प० २२०, २२८, २२६, २३१, २३२, ह्० ४४, ४०, ४४, ४८, ६३, ६४, २१०, ४८१ कपड्वणज--प० ४२८. कपासग्-प॰ ३, ७७. कपूरदेसर—दू० २७६. कपूरिया---द्० ३८८. कबार की सुंखड़ी--प० २१४. कमळपुर—दू०—४७. कम्मा का वाड़ा—दू० ४२३. कर---ए० ११७ करड़ा सत्ता—दू० २७६. करणवास-प० २१७. करणावटी -- ५० १८६. करणीसर—दू० ४४२. करनेचगढ़--प० ४८१, करमसीसर-प० १८०. दू० ४३०. करमावस-प० ६६, १४०. करहटी-प० ११७.

करहरा—ढू० २१२ करहेड़ा---प० ३. दू० ४७ कराडा---दू० २४० कराडी--हू० ४०३. करौली-प० ४४६. कर्ण का महल-द् ३२६, ३२७ —तीर्थं या कंतित—दू० ३१०. कर्णाटक-प० १६२, २२०. क्र्यावटी-प्र १= १. कलड्वास-प० १०. कलहटगढ़--प० ४८१. क्लाकसा—दू० ३६०. कलाघा-प० ११८. कळासर--- द्० ४४४ कल्लिंग-प० २३१, २३२. कलेाल-प० ४. कल्यायानगर-प० २२०, कल्यागपुर-- दू० १४६. कल्यागसर—द् ७ ४४४, ४५७ कल्याणी---२२०. कवीता--प० ५७. कश्मीर—दू० ३,६२. कस्मी-प० १६०. र्काकखा—प० ४. कांकड्—प॰ १. कांगड़ा-- हु० १७, ३३, ३००, कांगणी-प॰ २४१. र्कासरी--द्० ४२४. कौंगाऊ--दू० २१६. कांघड़केाट-दृ० २११.

कांपळा--प० १८३. कांसड़ा-दू० ४२७, ४३४. काक नदी--हु० २४६. काका---द्० २७६. कागल-- टू० ४१४. काछा--द्० दद, ३२२. काछी-दू० २४६. काछोली--प० ११७, काइसी--द्र० ४०१, ४३० काठियावाङ्—प० ७, २३१, तू० काशहृद्—प० १२०. ४६१, ४६२,।

कायावद-पू॰ २४६. काणासर—ह० २४=, ३४३. कानडियारी--इ० ३४७. कानासर-दे०-"काखासर"। कानाइ-प० २४, ४३, कात्यकुवन--प० २२०. कापड़ी--हू० १०, कानुत--ए० १४६. ट्० ७, २०, १६२, ३६३, ४००, ४०३, ४४७.

कामहा--द्र ४०६. कामघो---दृ० ३४३. कामस कराही-प॰ १. कार्मा-- हू० १४, ३२, २०६. कायलाणे--द्र० १२०. कारोली-प० ११६. कालंदरी-दे०-"कालंधरी"। कालंधरी-प० १२४, १२८, १३०, १२७, १४६, १८२.

कालवाष्ट्र-दू० २६. कालवास—द् ० ४४४. कालाज—हु० ८७. कालाहुँगर-प॰ १८६. दू० २७१, ३५४. कालाणा-द् ३७३, ४५३, कालिं जर-प० २१६, २३२, कालीमर-प० २४३. काली सिंघ नदी-प॰ १०१. २४७, २४१, ४१०, ४६०, काशी-प० १११, ११७, १४८. ह्० २१०, २११. कासंद्रा द्धिवाडिया-प॰ ११६. काहू—दू० १२८.

काह गाँव या काहुजीरै--दू० ६४. किंवाजया-ए० ४०. किडाणा-- दृ० ३४४, ३४७. किरहुड---हु० ३७४, ३८०. किरड़ा--दू० ३४६. किरवाड़ा-प० ११२. किराहु---प० २३३. किरात-प॰ २३१. किलाकोट--दू० २२०. किशतगढ़—दे०—"क्रव्यगढ़"। किसोर-प॰ ४. कीरणोद्---दु० ४१७, ४१८.

कीलगो--दू० ३४३.

कुँकाक---दू० २४६.

कुंड्य--प० १६म.

कीला हँगर---दू० २४६.

कुंडल—प० २४७, २४८. दू० ६, कूँतालियाजाता—दू० २४७. १७६, १८२, १८४, ३६२, क्रॅंपडावस—इ० ३८७. ३७०, ३६१, ४००.

कुंडल की सादड़ो—प॰ ६४. कुंडले गुलाई—हू० २४०. कुंडाखेगढ़-- हू० ४१८.

कुंडाल-प० ६.

कुंडस नदी-प० ७३.

कुंपासर---दू० ३२१.

कुंमलगढ़—प० ४२, ५६, ५६, १६७ • ऋ्वानिया—प० द्रद्र.

कुंमलमेर-प॰ २, ३, ३६, ४०, क्र्सदेसर-द्० ६३. ४३, ४४, ४६, ४७, ७७, १२४,

१४४, २१७. हू० ४०४, ४३०.

क्वंभाणा—हू० ४४४.

क्कंमार का केाट-- दू० २४७.

कुच---दू० २१२.

कुचकला--प० २३१.

कुछड़ी—दू० २८६.

कुड़की-गांव—दू० १३,

कुड़ा--प० ७.

कुदम् — दू० ४४२.

कुरज मीरमी-प॰ ६

कुरड़ा—ए० ६४.

कुलदढ़ा—प० ११६

कुत्तवर-दू० २४६.

कुल्याणां—प० १४८.

कुतमला--- दू० ३४७.

कुहर—दू० ३⊏८.

कुहाडिया नला—प० ४.

कुँजवा—दू० १७१.

क्रॅपावास—दू० ४१७, ४१८, ४१६.

कूपासर—दू० ३४७.

क्चमा--प० ११६.

क् चेर-प० २४१.

कूजावाङ्ग--प० ११म.

कूढ़्या-प० १६४.

कूडी-प० १०३, दृ० ४००.

कृष्णगढ़-दू० १६४, २०८, ३४०,

804, 800.

केदार---दू० २४६,

केरसङ्—हु० ४४३.

केरया-प० ७६.

केरल--चू० ४४८.

केरला-प० १७७.

केत्तग्सर—दू० ४४२.

केलवा--प० ४, ३४.

केलवाड़ा--प० ४.

केवाकोट-दू० २२६, २३०, २३३.

२३४, २३४, २४६.

केलाहूकोट-प० २०४.

केवड़ार्गाव-- ५० २.

केसुली-प० २१७,

केहर--दू॰ ३२२, ३२७.

केहरीर-दूर्ि २६०, २६१, २६२,

३४६,,३६०, ३६७,

कैर--दू० ३६३, ३८१.

कैलपुरा---प० १३. कैलावा--दृ० ३६३. कोंकण-प॰ २२०, २२१. कोकले।धी--दृ० ३३२. कोटदा-प० ४७, ११८. दू० ८१, खंडारगढ़-प० ६. 348, 848. कोटडियासर--टू ० ३४१. कोटड़ी-प० ७६ तृ० १७२, २४६, खजूरी-प० ६४, १०४, ३४३. ३२२. कोटणा—द् ३११. कोट पसाव--प० १२४. २४४. कोटह्डा--- दू० २७७.

908, 990, 950. कोटा पताइता-प॰ ६. कोठारिया-प० ३, ६, ६, ४६. कोइमदेसर-दू० १६८, २०४. कोव्यावास-दृ० २४७, २४६. कोडगा--प॰ १७४, २२७. दू० १४६, ३४१, ३४६.

कोटा--प० १०१, १०२, १०३,

कोढगी डूँगरी-प॰ १८६. कोयला-प० १०२. कीरटा-प्र ११६, १३४. केश हुंगर--दू रूर्द. कोरांगा-प० १८०. कोत्तर-दू० १०३. कोलियासर-इ० ३४७. कोल्-इ० १६७, २४६. कोव्ह् च्याद्व १७२, १७७, १७८.

नेंग्हर---ह्० ३१७, ३७०, ४३८. खंडाखेली--दू० ३४७. खंडार--उ० २४६. २४६, २४६, ३४२, ३४३, खंडेला—दू० ३४, ३६, ३७, ४१, २०५, खजवाया-- दू० ३७०, खटकड्--प० १०१, ११२. खटोड़ा--दू० ३३६, ४३०. खटोला--द् ० २११. खडवला--प० ११६. स्रहाता-प० १४६. दू॰ २४६, २५६, ३५०, ३४२, ३४४ खडीजनाच---दू० २४६. खडीय--दू० २४७. खडोर्रा का गाँव-दू० २४६. स्त्रियाली--दू० २४६. खनावड़ी-हू० १६८. स्त्रमणोर-प० ३, ६, २२, ६६. खमेर - दू० ३४७, खरगा---दू० २४६. खरड़—हु० ३४३, ३४४, ३४४, ३६०, ३६७, खरदेवला भाट की-प॰ ६४. खरवड्--प० २२१. खवास का गवि—दू० २४६. खवासपुर--दू० १६१. खांडपरा---द् ० ४२३.

खाडायत--प० ११६. खांडाळ—दे**ः—**"खाडाख" । खीया--प० १२४. र्खाधू-प० म६, म६, ६०. खीभार--प॰ ११८ खाखरबाढ़ा--प० ११७. खाचरोवाळी ठौड़—प० ४६२. खाटहड़ा खारीसै--दू० २७६. खाटू गाँव--प॰ १८४. खाड़ा--- द्० ३२ खाडाल--द् ० २६३, २७६, २८०, ३४७, ४६१, ४७१. बाडाहब--द् २७१. खाडोल--वृ० २६२. खाणां--प॰ ११६. खाताखेड़ी--प० १०३, १८६. खादी--दू० ४२२. खानवा--प॰ ८४. खाररेड़ा-- दू० ३४६. खारवा---द्० ३७३. खारवारा--- दू० ४३७. खारवास--- दू० ३४१. खारा नरसाण-- दू० ३८६. खारिया-प० २४६, दू० १६८. खारी-प० १८३. दू० २४६, ४०६. खारी खाबड़ेछा-प० २३३ खारीग-दू० ३२८, ३२६ खारी नदो-प॰ १. खालसेका-प० ११७. खिरालू-प० १७७.

खिर्णीणा--प॰ २३ खींदासर—हू० ३७३. खींवसर--प० २३६, २३८, दू० ३०५, ३८४, ३८६, ३६४. खीखारा-द् ० २७७. खीचीवाड्रा--प० ११०, १८६, १८८, २२२. हू० १११. खीनावड़ो--- हु० ३२४. खीमत--प० ११८. खीर**ड़—**डू० २४६. खीरवा--द् ० ३४३, ३६७. खीरोहरी-प० १८१. खीवलसर--हु० २४६ खीवता--ह्० ३२७. खीवा—हू० २५७. खुटहर--दू० २१२. खुडियाला—द् ० ४०६. खुडियेरी-- दू० २०४. खुराड्री--प० ११६. खुरासान-दृ० १५७. खुहिया--- दू० २७६. ख्इड़ी—द्० २४६, ४३८. क्षेजब्ला--दू० १८४, १८४, १८७. खेबड्डी--प० ३७६. खेजडिया--प० १३४. खेड्--हू० ४६, ४७, २८३, ३१६, ४१७, ४१८, ४१६, ४६०. खेडधर—दू० ४८, ४६०. खेडपारग—हु० ४८१. खेडला--द्र० ४०७.

खेदा—प० १७८.
खेतपाल का टोमा—हू० ३४६.
खेतपालिया—हू० २४६.
खेतपालिया—हू० २४६.
खेतसी का गुड़ा—हू० ४०८.
खेतसर—हू० ४११.
खेरड़ो—२३१, २३२, २३४.
खेरवा या खेराड़—प० ६.
खेरवा —प० ४६. ह० ४२६.
खेरवाड़—ह० २११.
खेराबाड़—ए० ४१, ६४, ११०. ह०

खेरावद—प० १०२. खोंदसर—दू० २८२. खोंखरा—दू० ३४०. खोंखरा—प० २२२. खोंखारण—दू० ३६० खोंगड़ी—प० ११६. खोंड़—प० १६७. खोंड़ादरा—प० ११६.

गंगडाया—दू० ३८८.

गंगा—प० २१६, दू० ३१६.

गंगा नदी—प० ४१, २२६.

गंगादास की सादड़ी—प० ४, ८.

गंगारड़े—दू० १६२, १६४.

गंजानी—प० २००. दू० २४४,२६१,

२७७,२०८, ३१६,४४३, ४४७,

४८२. गजसिंह-पुरा—ह्० ३८८. गजिया—टू० २४६. गड़बंधव--प० २१४. गढ़कुरार-द् २१०. गढ़पहारांद्--दू ः २११. गड़ेवाड़ की श्रहिलाणी—हु० ३६६ गयाकी--प० ११६. गर्गाड़े---प० १६३. गमग-प० ४. गया तीर्थ-प॰ २४. गयासपुर-प॰ ६३. गलािखया—प० १६८. गलते की पहादी-द् ११, गलयर--प० ११६. गलापड्गी—दू० २४७. गलियाकार--प॰ द१, द२, द२. र्गागरङ्ग---द्० १३ गाँगद्वी-प० ७८. र्गागावाड़ो--दू० ३६६. र्गागाहै--दू० ३४३. र्गाघद्वास—हू० ४०७. र्गावकरण--दू० ३७८. गागरून-प० १०१, १०२, १८६,

१८६ गाहरमाला—प० ६६. गाहीग्र प्रसायत—दू० ३६०. गाघी—प० २१७. गादरागद—प० २२२ गाघिपुर—दू० ४४ गाहिड्वाला—दू० २७७. गिरनार-प० ६२,२२१. दू० २२४,

२४१, २४८, २४६, २४०, २१२, ४१०, ४६०.

गिरराजसर—द् ० ३४७, गिरवर-प० ११७, १३७.

गिरवा--प० २, ४, ६४.

र्गीगोळ--प॰ ११६,

गीदात्तो—दू० ४१५.

गीहाणी का तालाब---प० १८६.

गीधला—दू० ३५३.

गुजरावाली वाहत खड़—दू० ४२६. गुजरात देश-प॰ ७, १८, ४४, ४८,

> **২0, 28, 22, 25, 50, 03,** ७८, ७६, ८६, १०४, ११७, 980, १२०, १२४, १४४, १६६, १८०, १८१, 380. १६६, २११, २१२, २१६,

> २१४, २१६, २१६, २२०,२२२, २२६, २३१. दू० ४, ४६, ६४, ६६, ८२, ८८, १०६, २२४,

> २४४, २४०, २४६, २८३, २८७,

३१६, ३८४, ३६४, ४१७, ४३४, ४४०, ४६१,४८३.

गुजरात (पंजाब का नगर)—हू॰

90.

गुड़ा--प० १६५. गुडियांबा—हू० ३४०.

गुढ़ा—प० ४. टू० ३३७, ४३८.

गुढ़ा, सियाँ का—प० ११४.

गुढ़ा, रासे का-हू॰ ३६३.

गुरली-प॰ ६६.

गुहिली-प० ११८.

गुँगोर-प० १०३, १८३ गूँडसवाडा—प० ११८.

गूँडवाग्-प० १०१.

गृँदक--प• १६=.

गूँदावरा -- प० ११=

गूँदाच-दू० ४६

गूँदाली-प० ४.

गेडाप--दू० ४५३.

गेमलियावास-दू १६८,

गोंडल-प० ४४०,

गोंडवाना—प० ७१.

गोंधवास-दू० ४२६.

गोओद —दू० २१२

गोकर्ण तीर्थ-प० ४२.

गोगित्तियार-दृ० ३४७.

गोगलीसर-दू० ३१७.

गोर्गुदा-दे०-"गोघू दा"।

गोधूँदा-प० २, ३, ४, ४८, ६८,

७२, १३२.

गोठिया-प० १४.

गोडीलाव (गोथर्का)-प॰ ७४, गोड्वाड्—प० २४, ४२,११६,१३१.

द् ० ४४, २१७, ४०३,

गोदछा—प० २१७.

गोधला-( गोठीछाव )-प॰ ७४.

गोदरी-प॰ १७१, १८०.

गोघणली-दू० ३४६.

गोधेलाव- दू० ४२६. गोपड़ी--प० १७६. गोपलदे—प० १०ई. गोपाण--प० २२४. गोपारी नीवली-हू॰ ३४६. गोपासरिया—दू० ३६४. गोबिख-प० ११ह. गोमती नदो-दू० म, ११ गोयंद्—दू० २४४. गोर्यंदपुर-प० ११८. गोर-प० २००. दू० ३१६. गोरखपुर-कू० ३१६. गोएहरा--दू० २४७, ३२२. गोत्तकुंडा—दू० ४४०. गोलावास की थाहरी—दू० ४०४. गोलीराव तालाब-दू० ४. गोवल-प० २३०, २४०. गोहित टोका—दू० ४४६. गोहितवाद--दू० ४६०. गोही-दू० २४६. गौड़--प० २३१. गौड़ों की छाखेरी-प॰ १०१. गौरी सर—दू० ४४६. प्रावधी—दू० ३२१, ३१७. ब्वात्तियर—दू० ३, ४, १२, ४४, ४४, २१२, २१४, ४८२, ४८३. घ

घंटियाली—दू० २४६, ३४३. घटियाला—प० २२८, २२६. दू० ४४४.

घडसीसर—दू० ३१३, १४१, ४२२. घणता—प० १४४. दू० ३२७. घणोली—दू० ३२३. घरोल--दू० २४४. घसार--प० ह. र्घांचेड़ा—दू० २१२. घाटा--प॰ ४. घाटावळ—५० १. घाटा, सायरे का—प॰ ३. घाटी---प० १०२. घाटोळी—प॰ १०२. घार्या—प० ११८. वाखोरा या वाखोराव-प० ४. वामट—ह्॰ २१७. घासकरण—दू॰ २४६. वाससैवण—दू० २४६. घासेर---प० ४. वीबोल्लिया—दू० ४१४. बुँघरोट—दे॰—"बुघरोट"। ब्रुवरोट-प॰ २४४, २४७, २६०, दू० ७४, ७म, १३६, १४म, 14€, 1€0. धुरे मंडल--प॰ २४६. वीवा—दू० ४४६. घोड़ा ध्रावड़ी--टू॰ २४६. **धोडाहड़—-**दू० ३८६ घोसमन—( घोस्ंडा ? )—प॰ ७७. घोस् इा-प० ७६, ७७.

चंग--- दू॰ ३०७.

## ( १३३ )

चंगारवाड़ा—हू० ४०७. चंगावड़ा--द्र० ४०७. चंडानिया-द् १४४, ४०७ चंडावल--दू० ३८७, चंडावो—हु० ४५७. चंडासर--प॰ २४१. चंदवासा—प० १. चॅंदेरिया--दू० २४१. चॅदेरी--प० ४१, ४६. दू० ४७. चंद्रगिरि--द्० ४१०. चंद्रभागा नदी---प० १०४ चंद्रावत नगरी--प० १२३. चंद्राव, भारी का--हू॰ ३४६. चंद्रावत रामपुर-प॰ ६७. चंद्रावती-प० २११. दू० २७०. र्चपाबाग-प० १६. चंबल-प० म, १०१, १०३. द्० 왕이쪽. चक्रतीर्थ--दू० ४६३. चनार-प० १११, ११७. चम्बल-दे०-"चंबल"। चरला की हूँगरी-प॰ १८६, चरणाट-प॰ १११. चरहाड़ा --प० ११८. चवरड़ी--प० ११७. चवरागढ़--- दू० २११, २१२, 238-चवराट-प० १७७. चवाड़ी--प० १७६. चींग गींव--प॰ म.

र्चांडी---दू० ३५२, ३७०. र्चांद्रग्-प० ३८३. चाँदरख--दू० ३६७.. चीदसेश-दू० २०. चौपानेर—प० १६७, १६८, २१४. टू० ४८२. र्चापासर--दू० ३८६, ३६८, ४११. चाख्—प० २४३. चाचरहा--प० १०३. चाचरनी-प० १०३, १८६, १८८. चाटला--प० २४४, २४४. चाटसू--दू० १, ४. चाडी---दू० ३७८. चाधण-दृ० ३१४. चापोल-प० ११७. चामू --- दू० ३०६, ३६४, ४११. चाम्ँ की वासणी-रू ७ ४११. — तिखमेली — दू० ३३४, —सावरीज—इ० ३७३. चार छुप्पन-प० ३. चारण खेड़ी-प० ६४. चारणों का पेसवा-प॰ ११६. चार्भुजा-प० ४६. चावंड--प० २, ३, ४. चार्वंडिया---इ० ४०४, चावहेरा--प० २१७. चावडु -- दू० २४६. चित्तोड्-दे०--"चित्तौड्"। चित्तौ ह--प० ३, ६, ११, १४, १६, १७, १८, २१, २४, २४, २६,

२७, २८, ३०, ३१, ४०, ४१, चुर--दू० २४८.

४४, ४६, ४०, ४८, ४३, चेखळा पहाड़ी--प० १३७.

४४, ४६, ४७, ४८, ७०, ७२, चेखळा पहाड़ी--प० १३७.

७३, ७६, ७६, ७६, ६०, ६३, चेदि--दू० ४४८.

१०६, १११, १३७,१४३,१७०, चेसाई--दू० ४०४.

१०६, १११, १३७,१४३,१७०, चोखा वासणी--दू० ३८६.

१७४, २१४, २१८, २१६, २३०, चाचरा--दू० २४८

२६१. दू० ६०, ६४, १०४, चोदीखा--दू० ३४५.

१०६. १०७,१०८, १११,१९८, चोपड़ी--द० १४७, ३८९,

१२८, १६६, ३८०,३८४,३६३, ४०३, १९४, १९७.

चोम्--दू० १६.

चित्रकृट--द् १०७. चिनडी, आसोप की--तृ० ४०७. चिमर हूँगरी--ए० १८६. चिरयात कार-प० २०६. चिहु—हू० ३४७. चीकत्तवास-प॰ ४७. चीताखेड़ा--प० ६४, ६६. चीधड़---दू० ६. चीधीडस-प० २४१. चीनङ्गे--प० १८०. चीवली---प० ११८. चीषा गवि--प॰ ११=. चीमग्रवाह--द् ० ३७३, ४४७. चीखा--प॰ ६. चीहरहा--प० ११८ चुडियाला--प० ११८. चूँडासर--द्• १६६, १६८, चूढ़ा राखापुर---द् ० ४६२. चृती---द्० ३४३.

चोखा वासणी—दू० ३८६, चोटीबा--वू० ३७८. चोपहाँ--द्रु० १४७, देन१, देन६, 805' 858' 850' चोम् —हू॰ १६. चोरवाङ्—दू० २४१. चोल-- द्र० ४४म. चोली साहेश्वर-प० ११. चोलेरा--प॰ ६ चोहड् मूँड्वा — द्० ४०१. चैकही--हू० ३८६. चौकीगढ़--दू० २१२. चौगामड़ी--प० ६४. चौताला—दू० ४१७ चाराई—दू० ३४०. चौरासी-प० २२४. च्यार छुप्पन-प० ३.

वृद्धार्या—दू० ४१७. वृत्या—दृ० २४६. वृष्यन—प० १. वृह्षेट्या—प० २१३, २४४. वृह्या—दू० २२४.

च्यार भुजा—५० ४६.

छाछालाई—द्० ४२३.

छापर—प० १८६. १६०, १६३,

१६४. दू० १००.

छापर द्रोयापुर—प० १८३, १६४,

१६६. दू० ६६, २०४.

छापरोली—प० ४७.

छाली प्तळी—प० १, ४, ८

छोपिया—दू० १६८.

छोडया—प० २३४.

छोडले रियाधीरसर—प० २३६.

छोटो कालावाड़—दू० ४७२

छोटा वदयपुर—प० १६७.

#### ত

जंगल देश—प० २४४.
जंगल देश—प० २४०.
जंगल देश—प० २४०.
जंगलधर—दे०—''जाँगलू''।
जगड़वास— दू० ४३.
जगदेवाला—दू० ३६०.
जगनेर—प० ४, ६०, ६६, ११०.
जगमाल की तलाई—दू० ३४३.
जगमाल की तलाई—दू० ३४३.
जगमेर—दे०—''जगनेर''।
जिगया—दू० २४६.
जिल्ला चढ़ी—प० ११६.
जमना चढ़ी—प० २१६.
जयपुर—प० २४१. दू० ६.

जरगा-प० ४, ४, ६, १०३. जलखेल पारया—हू० ४७. जवणाव धारा—हू० ३४६, जवणी की तलाई--दृ० ३४३. जवास--ए० ४, द. जसरे।सर---प० २४२. जस्वेरा--द् ३४७. जसोद्र--प॰ ११६. जसोल-द् ३४७, ४६७ जसोलाव--प॰ ११८. जस्सासर--द् ७ ४४६. जहाजपुर-प॰ १, ६, १८६, २१८. जहानाबाद-हू० ३४८. जीगल्--प० २३८, २३६, २४०, २४३, २४४, २४४. हू० महे, 985.

जांनद्--- दू० २४६.
जांभेला--- दू० २७३.
जांकरी--- दू० ४४७.
जांखस--- प० ११६
जांखस--- प० ११६
जांखारा--- प० ११६
जांजीवाल--- दू० ४२२.
जांजीवाल--- दू० ४२२.
जांगीवाला--- दू० ४८६.
जांगीवाला--- दू० ४८६.
जांगीवाला--- दू० ११६.
जांगीवाला--- दू० २४६.
जांगीवाला--- दू० २४६.
जांगीवाला--- दू० २४६.

जामनगर—हू० ४४०. जामीर-प० ११८. जायस्त्र—प० ११६, १८४, १८४, १८६. जायल चौड़—दू० १८२, जारोड़ा—५० १, नालस्—ह्॰ १६२. जालिया—दु॰ २४७. जालीवाडा--प॰ २४८. वालेली—दू० २४८, ३६८, जालार-दे०-''जालार''। जालोरी-प० २२१.

जालीर-प॰ २, १९७, २१, ४२, जुवाद्रा-प॰ ११६. ६६, ११७, ११६, १२०, १२३, जुही-प० ४. १३०, १३४, १४१, १४२, ज्जल का वेरा—दू० ४६१. १४३, १४४, १४६, १४८, जूट--टू० ३३८, ३६३, ४०४. १६०, १६१, १६२, १६३, जूड़ा—प०७, स. १६४, १६६, १६६, १७३, जूडियसिवड़ा—दू० ३४७ १७७, १७८, १८०, १८१, ज्याती--दृ० १६८, १नर, १नर, २३२, २४६, जून किराह्-प० २३३. २४४, २४६, २४७, २४६, जूनागढ़—हू० २२४, २४४, २४०, २६०. ढू० ६६, १२४, २८०, रमध, रमरे, रम्ब, ३३४, ४४०, ४मर. ३४१, ३८४, ३८६, ३८७, जूनिया—टू० १६६. ४४३, ४८३ जाल्हकड़ी--प० ११६.

जाल्ह्या—डू० ४३०. जावर-प० २, ३, ४. जावाल-प० ११८. जाहदृदेढा—प० ११८.

जिजियाकी—हू० २१६. जिवास-द्० ४४६. जीगिया—हू० २४७ जीरगा—प॰ ६४, ७२, ७७, ६४, \$8.

जीरावल-ए० ११म. जीलगरी—प**०** २३. जीलवादा—प० ३, ४, १०३. जीली—दु० ४१७. जीहरण-दे०-"जीरण" । जुट—दे०—"जूट"। जुलोला—१० ६४.

२४१, २४२, २४३, २६२,

जूरा--दु० २८२. जेठाणी—दू० ३४३.

जेसल---दू० २६०. जेसलमेर-दे०-"जैसलमेर"। जैसुराणा—दू० २४६.

जैतकोट-प० ११२.

जैतपुर---द्र १११, ११४, ११४. जैतवादा---प० ११८, १२७. जैतारण---प० ६०, ८३, ८६, २४३. द्र १२२, १२४, १३२, १६०, ३८६, ३८७.

जैतीवास—दू० ३८७. जैवाध—दू० २८२. जैराहन—र०३४६ ३

जैराहत—हू० २४६, ३४३. जैसलमेर—प० ६१, १४४, १७४,

₹80. २२१, २२२, २२६. २४२, २४४, २४४, २४७, २४८, २१३, द्० ७१, ८३, हप्त, १३७, २०४, २०७, २०८, २४६. २४७. २४⊏, २४६, २६१, २७१, २७४, २७५, २७६, २७७, २७६, २८०, रमर, रमर, रम६, रम६, २६०, २६१, २६४, ₹₹₹. २६८, २६६, ३०७, ३०६, ३१२, ३१३, ३१४, ३१४, ३१६, ३१७, ३१६, ३२० **३२१. ३२२. ३२३.** ३२४. ३२४, ३२६, ३२७. ३२८, ३३२, ३३६, ३३७, ३३६. **289, 387,** ₹8₹, ₹84, ३४७, રૂ ૪૬, રે 8⊄, ₹88. ३४०, ३४१, **રે** રેર, રેરેઇ, ३४४, ३४६, ३६०, ३६४,

रद्राव्य स्टब्स् स्टब्स्

४३४, ४४४, ४४६, ४६१,

818,

श्नर, श्रम्य जैसला—दू० २१४. जैसावस—दू० ४०८, ४२२ जैस्राया—दू० २१६, ३८१. जोड्यावाटी—दू० ६२ जोगाज—दू० ३३४. जोगी का तालाव—प० २४०. दू० ३१४.

जोजावर—प॰ ३, ७६. जोड़ नाचया—दू॰ २४६. जोधडावास—दू॰ ४०८

जोघपुर---प॰ ३, ३२, ४६, १०१, १२८, १३४, १४६, १४४,१६४, १६८, १७६, १७८, १७६, १८०, २२१, २२८, २३१, २३६,२३७, २४०, २४७. ढू० २०, २२, २४, २६, २८, ३०, ३९, ३७, ३८, ४१, ४३, १३१, १३८, १४४, १४६, १४०, १४४, १४८,१४६, १६०, १६१, १६२,१६३,१६४, १६६, १६४, २०८, २४४,२७७, २८२, २८३, २६८,६०७, ३२१, *३२४, ३२७, ३३२,३३३,३३*४, ३३७, ३३८, ३४१, ३४३,३४८, २४३. २६२, ३६७, ३७७,३७३, ३७४, ३०८, ३८४, ३८४,३८७, इद्रद, ३६४, ३६६, ३६७,४००, ४०८, ४११, ४१४, ४१४,४१७, ४१८, ४१६, ४२२, ४३०,४३४, धर्भ, ४४४.

जोवनेर—द्० ७.
जोरा—प० ११७.
जोलपुर—प० ११७.
जोलपोमोही—प० १०३.
जोलापुड़ी—द्० २४६.
जोलावर—प० १४२.
जोवनार्थ—द्० १.
जीवनुर—ु० २१०.

# सँटाडिया—कु० ४१७. मारी-दू० २४६. मसूरी-ह्० ४१४. मल--प॰ १. सांखर-प० ११६. माभोरा-दू० २४७. क्तांतडा गांव--प॰ १६३. कतिला--प० ६६. साबठा -- प० ११=. र्साव—द् ४१७. मासना-द्र० २०६. र्सासी---प० ७३. साइहर-दू० ६१३. साहोब--प० ३. माडोली-प॰ ११७, ११८. माडोली टंगरावटी--प॰ =. मात-प० ११८ साबर--द् ३६४. मालावारु—दू० ४६१, ४६२, ४७२. सालावाड्, छोटो--द् ७ ४७२. कालों की साद्दी-प॰ १३, १८.

मॉमरी, श्रोयसाँ की—द्० ४०६.
सुँबस्ँ—प० १६४, १६६, ११६७
सुँमा—प० १६६.
सुँमुँ वाडा—द्० ४६२.
मॉपड़ा खेडा—प० ६.
मोटे बाव—प० १२३
मोरा—प० ११इ.

टेंक—देंo—"टॉक"।
टॉटोई—प० २००.
टीकवी—प० १३७.
टीबदी—द्० ४०८.
टीबरीयाबो—द० २४६.
टोबी—द० २४६.
टेइया—द्० २४६. २४६
टॉक—प० ६. द० २०.
टोडा—प० ६, ४२, ४३, ७१, २०१, २०२, २१६, २२०. द० १७, १८.

होडा वा तेड़ा — प॰ २१६. टोड़े की टावर—प॰ ६. टोभा, खेतपाल का—हू॰ २४६. टोसाजा —प॰ २१७.

<u>ত</u>

टगरावडी--प० ४. इहा--प० २०१. ह्० १८२, ३२४, ३२४.

दरहा—दू० ३२७. ठाकरा—प० ११७. टाकसरी—प० २४०. ठीकरदे--प० ११४.

ड

डबर--द् १६१. डमर---प० ७.

डमाणी-प॰ ११७.

र्डीगरा--प० १८१.

र्डागरी—दू० २४⊏.

र्डावर नेहड़ाई-दू० २४६.

डीभला—द् ० २५६.

डाक-प० ११७.

डाबर--द् ७ ४६१

डाभड़ी--हू० ३६४,

बाहल मंडल-प० २१६

डिग्गी--द् २३.

डीडलोद--प० ११८.

बीघाड्रो-प० ११⊏

हीडण-दृ० ८१,

हीडवाग-दू०, १०**२,** १७२

डीले बूढ़क-- दू० ४६१.

हुँगरपुर-प० १, २, ३, ४, ८, तंगोट-हू० २६० १७, २०, ६८, ७२, ७७, ७८, तई अईतरी—दू० २४६.

७६, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, तगूराबाद-द् ० २४४.

म६, म७, मम, म६, ६०, ११२, तढ्तोली-प॰ ११६.

१७०. दू० ३४६, ४२६

हूँगरी-प० ११६

हूँगरी, देवीजी की-प० १८६

—विनायक की—प० १८६

हेडवा---प० ११८

ढा या डेाडबाड़---द्र० २४७.

डेह--दू० ३१३.

डोञ्चा--प० १२४.

डोगरी--द् ० ३४१.

होडबाढ़-प० १८७. टू० २४७.

**डोडवाणा**—दू० ३८.

होडियाल-प० १६०. दू० १३४

डोबर--दृ० ३६२.

ढ

हसहसा-प० ११८, ११६.

ढाका--द्० २०३.

ढागाी--दृ ३ देरे.

ढाहा--द् ० ३=

ढिकाई—-दू० ४०४, ४०६.

ढीकली-प० ४७. द० ३३६.

हीगसरी-दू० ४४ ?.

हुं हाड़—प० २१८. हू० ४, ४४,

84, 908.

द्वं ढाड्-दे०--''ढुं ढाड्''।

ढोल-कलोल--प॰ ४

ក

तहुगी-प० ११७.

तर्याया--दू० २४३, ३६०, ३६७.

तग्रुसर--दू० २५६, २७१.

तगोर--द् २ २१६ २६२.

तमणी--प० २२६.

तराइन-प० २००

तळवाडा--- द्० ८१.

तलसेधेवाला—द्० २७१. तलाई घणी जैतरी—दू० ३४६ तलाई, जगमाल की--द् ० ३४३. -जवणी की-दू० ३१३. -देवीदास की-दू॰ ३४३. --राजबाई की --दू० ३१३, ३२७ --राणा की--इ० ३४४. तलाजा-- द् ० २३०. तहनगढ़--दू० ४४६. तीत्वास-प० १७६, १७६. ताँवडिया-द्० ४०१, ४१८, ४३०. ताग्-प० ३, दू० ३८१, ४१७, ताणा, महा सोतंकीवाला—द्० <sup>국도</sup>0. तारागढ़---दू० १४४. ताळाव, गीदारणी का—प॰ १८६. —गोलीराव—दू० ४. —मंडल—दू० २८४ --वीका से।छंकी का---दू० ३४६. --रायमल का--द् १०७. --राव का--द्० ३४३. तालियासा-प॰ १८०. तुंड-- प० १८३. तुरुष्क---प० २३१. तुवरा--दू० ३८६. तिमरणी-प० १७८, २१७. टू० ३८६. तिरसींगड़ी---दू॰ २८४. तिलाणी--दृ॰ ३४६. तिलाणोस खेतासर-दू० ३६२.

तिवरी--प० ११८. तिसा---द् ० ३२२. तीतरङ्गी-प॰ १७, तेजमाल की साददी-प० ६३. तेजसागर तालाव--प० ६५ तेजा का राजला - द्० ३८८. तेलघुरा--प॰ ११७, तेसा--प० ११८. तोडरी-प० ४४, २१८, २१६ तोदा-प० २२०, तोड़ा या टोड़ा---प॰ २१८. तोलाऊँ - दू० ३४३ तोसीना--प॰ २३=. त्रिघटी--द् ७ ४०४, ४२४. त्रिपुर या चेदी-प० २०० त्रहन---१० ११८. त्रेता तीर्थ--प० २२६. य थवुकड़ा—दू० ३६४. थलवर---दू० ६६. थली-प॰ ११७. दू० ३३६. थलूँडी-प० २४४, २६०. थहिघाय बुजैरा—दू० २४६. थावर--प० ११म. थाहर वासणी—दू० ४२३. शहरी, गोलावास की--दू० ४०४. **थाहरून---प० ६४.** थिराद्---प० १७१. थुलाया--दृ० २४७. थूर---प० ४७.

योभ की खारड़ी-प० १७४० थोहरगढ़---दु० ४८१.

₹

दंडबराद्-बाव--- दू० २४८. द्विखन—दे०—''द्वियां''। द्चित्-प॰ ६८. तू॰ ३१६, ३६६, दाहिनासा-प॰ ३. ४०१, ४०७, ४२२, ४४०, 882.

द्विगापथ-द् ४६०. दलन-दे०-"द्चिया"। दताणी-प॰ ६२, ११७, १३३, १३४, १४६.

दतिया--- तू० २११. दभोवा--दृ २१२ दमोई--द् २११ दमोत्र--- द् ० २४७. दरैरे--प० १६६. हू० १७६. द्तापत की बाव-दू० ३४६.

—भाटी की बाव—तू॰ ३४७. दलोख-कलोख--प० १, म दलोला--प० १. दसाबा--द् ४६१. दसेार-प० ६३. दहियावत--प॰ १८३. दही गाँव-प० १८३. दहीपड़ा---दू० ४१८ दहीपुरा-प० १७६. दहेरा भाचाहर-दू० ३७३.

दहोसतोय--द् ० २४८

र्दातनिया--प॰ १=०

दाँतीवाड़ा-- ४० १३२. दू० ३८६, ३८७, ४१७.

द्रागजाल—दू० २४८. दातराई-देतरखा--प० ११८. दामग्--प० १६म

दिल्ली-प० २२, ३६, ४७, ४८, ७८, ८०, ६६, १००, १२०, २००, २१३, २१४, २३०. टू० ४, ४४, ६६, ७०, ७१, ८४, दद, १**१**६, १६१, १६४, १६४, २०७, २४६, २६१, ३००, ३१६, ३१६, ३३२, ४४३, ४४४, ४८२,४८३,४६२.

दिहायला-- दु० २१२. दीनात-प० ७४. दीव बंदर-प० २१४ दुजासर—दू० २४६ तुषाइ-प० ११६. दुशियासर—हू० १४४. दुरंगगढ़---दू० २६०, ४८१. द्वसारगा-द्० ४४४ दूघवाड़ा--दू० ३म४, ३म४ दुधे।इ--दू० २०८. द्नी-द्० ७ देळ्--प० १६८. देजगर ठट्ट -- दू० २७६. देतरखा-दातराई -- प० ११८. देदापुर-प० ११८, १३७. देपालपुर--दू० २६०, २१७.

देवारी--प० २, ६, १७, ६४. देराणी नदी--दृ० ३४३, ४६२. देरावर--- दू० , २६६, २६८, देवीक्षेडा--प० १०३, १६४. २७०, ३२१, ३३६, ३३६, ३४०, ३४२, ३४४, ३४६, ३४६, ३६०, ३६७, ४८२. देशसर-दृ० २४६, २७६. देशहर-दू० ३६०. बेंबावाड़ा-प॰ २, ६, ३०, ११८, देसेाटा-दू॰ ४३४. 118, 130. देखोाई---प० ११८. देवखेत--प० ११६. देवगढ़---प० ३४. देवगदाधर-प० १. देवगिरि-दे०-"दौत्तताबाद"। देवतकहीसा--द् ४६१. देवपष्टन---प० १४४. दू० ४४६. देवरावर-इ॰ २६१. देवरासर--- दू० २७१, २७६. देविचया--प० १, ३, ४, ७, ३४, ४४, ६४, ७२, ७८, ८६, ६३, ६४, ६४, ६७. द्० २०६. देवितया प्रतापगढ़--प० २४, ४३. देवली-प॰ ६. तू॰ ११८. देवलीयाली-प॰ १४८. देवसीवास-प० १८३. देवहर---प॰ ४. देवा---दू० २४६. देवाइत—दू० ३४४. देवा का मेथारा---दू० ३४७.

देवाढेहिया-दू० ३४७. देवाली—प० १७. देवीजी की हुंगरी-प० १८६. देवीदास की तलाई-द् १४३. देवो---द्र० २४६. देसहरो-प॰ ४. देसूरी-प॰ १, ४४, २१७, देहरा--प० २४३. देहरा सगरा-प॰ २. देहली-दे०-"दिक्ली"। देहात मान्वी--तू० २२८. दैतीवाड़ा--प॰ २४६. दोड़ोलाई--दू० ३८६. दे।सी-दू० २०७. दीतताबाद्--प० ६८, १००, १७६ द्वा २१४, ३६७, ४४०, ४८२, 844. द्रेग--हू॰ २४८, ३१४, ३१४. द्रोगपुर-प० १८६, १६०, १६३, १६४, १६४. हू० १००, १४६, २०७, ३३७. द्वारका-प० १११, २०१, २०२, २३३. दू० ८, ४०, ४१, ४४६. द्वारसमुद्र—दू० ४५०. ह्रारावती---दू० ४४८. द्यौसा—दू० १. ध धॅंबूका--- दू० २४०, २६२, ४६२.

धगला--दू० १०३. धधोळाव—दू० ४०३. धनवा--- दू० २४७. धनवाड़ा--प० २३. धनारी---प० १३७ धनिया वाङ्।--प० ११८. धनीरी-दे०-"धनेरी"। धनुवा-न्दू० २४१. धनेरी--प० ११७, ११८. धमाणी-दृ० २११. घमे।तर--प॰ ६६. धरियाबद्—प० १, ४, ७, ६६. ६३. द् १७. ---जीहरण घीरावद्-प॰ ६३. --धोरावत-प० ६६. धरोत्त---द् ० ४४०. धर्यांवद्-दे०--"धरियावद्" । धवलहर--दू० २४१. धवतासर-- दू० ३४१. धवलेरा--द् ० ४१४. धवा-- दू० ३६२. धवा की सिल्याी--हु॰ ३८७. र्घाधपुरा-प० ११७, ११६. र्घांघाणी--दू० १४१. र्घाधूसर--- हू० ४४४. धार---दु० १७८. घाण-प० २४८. धाग्ता-प॰ ११७. घात देश--दू० ४८२. धानेरा-प० ११८.

धामग्री-द् १११. धार-प० ६, ५७, २३२. टू० ४, २१७, २२०, २७०, २७३,२७४, घारखवाय चौकड़ी-हू॰ ३८६. घामखिया--प० २१७. धारता--प० ६४. धाररी—दू० ३४३. घारवा--- ५० ११८ धारा नगरी-दे०-"धार"। घींगणा--दू० ४०४. भीगोद-द् २१६, २१७, २१६, घीपली--प० ११७. घोरावत-धरियावद--प० १६. धीरावद्--दे०--"धरियावद्"। धृँबावस-प॰ ११६. धूमराज--प० २१४. धूलकोट-प० १०५. भूलोप-प० १०३. वोड्गवि-- १=६. धे।बाहदो-द् ० २४६ धोघाराणां--हू० २७६, धोर्धुंका--द्र० ४४६. धोरंधार-- दू० १६७, १६८. धोलका---प० २२२. धोलपुर—दे०—"धोलपुर"। धोलहर-दे०-"धोलहरा"। धोवसा--दू० ३२१. घोत्तपुर--प० ७६, १७६, १७७.

धीलहरा-प० ६४. ह्०ा ४६,१४७. नाकेाड़ा-टू० ४४८. द् ० १३३, ४६३, ४६४, ४६६.

न

नंदराय-प० ६, २१८ नडवा बाघरेड़ा-प॰ ६४ ननेज-द्र० ३३४, ३६४, ३७४, 200.

नया नगर---दू० २२४, २२७, २२८, २४१, २४२, २४४, २४०, नागरैर---द्० ३४७. २६१, २६२, ४६०, ४६१, ४६३, ४६४, ४६७, ४८%.

नरवर-प० ४१, १६६. दू० ४, नागोद-दे०-"नागौर" । द, १२, १३, ४४, २०८, २१२, नागीर-प० २४, २६, ६६, १४६, ४८२.

नरसिंहगढ़-प० २४६. नरसिंहवाला-- दृ० २४२.

नराया-दू० २६, २४. त्रावस-प० १७६.

नर्भदा--प० १६६.

नवकाटी--प॰ २३३.

नवसरा-प० १४६, १४६, १६७, 985.

नवसी नाहेसर-प॰ ७, ८.

नहवर---दू० २७६. नींदणोट-द् ० ३४४.

नादिया-प० ११७. द्० ३८७,

809.

नहिंग--प० १०३.

नाई---प० ४७.

नाकगा--द् ० ३६०.

नागण--प० १८३.

नागदह-दे०-- 'नागदा''।

नागदा-- प० २, १०, १३, १४,१७.

नागद्रह या नागहद-दे -- "नागदा"।

नागरचाञ्च--प० २१६

नागराजसर—दू० ३४७, ३६०.

नागरी--द् ० ३६४.

नागहद-दे०-"नागदा"।

नागीखी-प॰ ११८.

१८४, १८६, १८६, १६८,

२३२, २३७, २४१, २४२,

२४३, २४३. दू० १४. ६३,

89, 82, 82, 88, 84, 909,

१०२, १०४, १०६, ११०,

११२, १४८, १४०, १४४,

११६, १६६, १६७, २०६,

२६६, ३०६, ३४२, ३४२,

३१८, ३६३, ३८०, ३८%,

इम्छ, ३१२, ३१३, ४म१.

नाचाखा—हू० ३४३, ३६७.

नाडुबाई---प० ४४.

नाड़ीस-प० ११६. नाडूब—दे०—''नाडे।ज''।

नाडोल-प॰ ७७, ,१०४, १०४,

११६, १२०, १२३, १४२,

१४४, १७१, १७२, १८४,

१६८, २२०, २६०. दू० १०६, १०४, ११४, ४८१.
नाथवाणी—दू० ४४४.
नाथ्सर चाल्—दू० ३७०.
नाव्हा—दू० ३४३.
नावेती—दू० ३२.
नानाश्रो—प० ११८.
नापवत—दू० ३६८.
नाभासर—दू० ३७३.
नाभासर—दू० ३०३.
नार्गाण्य ११८.
नार्गाण्य ११८.
नार्गाण्य ११८.

नारायया—द्० २४१ नात्त—द्० ३७४ नातिक त्रयंबक—प० १०. नाहर या नाहेसर—प० ४, ७, ८,

नारनील-दू० २०७.

नारायोहर--- दू० २७७,

नारायणसर—द्० ३४७.

नाहर लाव—प० ११ द.
नाहवार—वू० ३१ छ.
नाहेसर—दे० "नाहर"।
निनरिया—वू० २१७.
नींबज—प० १३७.
नींबा—वू० ४६२.
नींबुबा—प० ११७.

नीनोड़ा---प० ११७. नीबड़ी--दू० २१७. नीबली-प० १४१. द् ३५३, ३१७. नीवाई--- दू० १. नीबाज-दू० १६७. नीबाड़ा—दु० १६८. नीबालिया--द्० ३४३. नीसिया-द् २ २४७. नीमच-प॰ ३, ४, ७२, ७७, ६४, .≱₿ नीवाई-दू॰ २८. नीलकंठ-प० १७७, नीलपा—दू० २७६. नीलांबा--दू० ३८६. नीला--प० ११७,

नीलांबा—दू० ३८६.
नीला—प० १९७.
नेगरहा—दू० २४८.
नेनरवाड़ा—प० १९६.
नेहड़ाई—दू० २४६.
नैहाण—दू० २८२.
नेखा—प० १९०.
नेखोर—प० ६३.
नेखहा—दू० ३४७, ३७४.
नेखसेवड़ा—दू० ३४६, ३६०,
३६७.

नेाखा—दू० ३४७. नेाहर—प० ११म. नेाखचारण वेाला—दू० २८२. नेालाख डहर—प० २१४. नेासी—प० म.

नींबोळ-दृ० ११८.

प

पंचनद्—हू० १७३, १७४. , पंचाइया स्ई—प० १७१. पंचारापुर-प० ६४. पंजूरी--प० ७८: पई-दूर १०७, ११०, ११७. पईमधाड़ा-प० ४. पखेरीगढ़--प॰ १६८. पगधोई-प० ६. पछवाली—हू० २१६. पड़ावली--प० ३०, पिड़हारा-प० २२२. तू० ४४६. पडेालियां—डू० ८६. पथरा-प० १९७ पथार-प० ६, ६७, ६८, १०४. पदरे।बा—दू० ६८. पद्गोलाई—प० २४१. पनवाडु-दुः २८. पनात-दू० १०३. पवई--दु० २११, पबरवा—दू० २१२. पसाया-प० ११७. पयाहारी रामावत-हू० ११. परिवारी—हू० ३६०, ३६६, पर्वतसर--- हू० २६. पत्तवा---दू० ३२. पलायता---प० १०२ पल्-दू० ४४४. र्पाचनड़ा—हू० ४२३. पीचला—प० ११८, २१६. दू० पानीबा—प० १७१

804, 899. पाँचाड़ी साहरी-दूर ३४०. ः पांचाल देश-प॰ ६. पाँचाला—दू० ४२३. पाँडवारी---दू० २११. पांड्य-द् ० ४४८. पाटड़ी—दू॰ ४६१, ४६२, ४८१. पाटग-प० ४३, १०१, ११०, २०२, २०३, २०४, २०४, २०६, २०७, २०६, २१०, २१२, २१३, २१४, २१७, २२२, २३२. हू० ४१, ४३, १४, १६७, १८८, २३८, २७४, ४६१, ४६२, ४८१. पाटाऊ--प० १७४. पाटीमगरा -प॰ द्रद. पाटोदी-प० १७४, २२१. पांडरी-ए० ११६. —मालार की—द्० ४१६ पाडलोाली—प॰ ६. पाङ्ग-हू० ३२. पाडाव---प० १३६. पाडीव, रामा की—प० ११८, पातंबर-प० ११६ पातलसर—द्० ४४६. पाद्रोड्—प० ४. वाधोर-प० ११८ पानरवा-प० १, ४, ८ पानीपत—-टू० ४=३

पानारा-दे॰--''पानरवा''। पार-प० १०३. पारकर---प० २४६, २४७, २४३, २४४, २४६. दू० २१८, २६४, 335 पातादी-प० ५७, ११७, ११८. ११६, १३४, १६६, १४०, दृ० 138, 130. पालनपुर-प० १२४, १४१, २४४. पीवा-दृ ३४७. पालसी-प॰ ११८. पाली-प॰ ११६, १४४, १६४, पुनपुरी-प० ११६. १६८, १७७, १८०, १८१. दू० पुनरेखारा—दू∙ २७६. पानीताया-द० ४५६, ४६०. पावड़ा-प० ११७. पावागढ--प० १६७. पासुवाला--प० ११८. पि डर साप-प० ४. पिंडवाहा--प० ४, ११७. पिपलाई---द् २१. पिहलाप-प॰ २४१. पीगीया-प० ११ ह. पीछोला--प॰ ६. ४७. पीठवाळा---दु० ३६०. पीयापुर--प० ११७, १३७, २०१. पीथावाङ्ग--प० ११८, पीधासर---ह्० ३२१, ३१७. पीथोली-प० ११८. पीपलदडी-प । १. पीपल बरसाये---इ॰ २६८.

पीपलवा-द्० २४६. पीपला-प० ११६, दूर देरेह. पीपलु-प० ११६. पीपलोग-प० २४६, २४६. पीपाइ--प० ७७, १०१, दू० १४६, १४३, ४२२, ४२६. पीपाड् का वाड्रा--- हु० १८७. पीले खाळ--प॰ ४६. पीहला-द० ३७०. ११, १६, ११२, ४०१, ४११. पुर-प० ३, ७७. टू० ६८८. युक्कर-प० ६३, १८६,१६८, १६६. पूंख्या--प० ६४. पूँगल-प॰ २४०, २४२. द्० ६२, ६७, १००, १०२, १६८, २६१, २७७, रहर्, ३४४, ३४८, ३४६, १६०, १६१, १६२, १७०, ३७३, ३७४, ३७८, ३७६, इद्या ४३६. पूँछ्ड--द्र० ४००, पूरला, लवेरे का-दृ ० ४०४. पूड्या-प० १०३. पूना-प० १६७, पूना दे---ए० ३४६. पूनासर---द् ० ३३८, ४२६. पूसण-प० ४. पूरी महेवची--इ॰ ३६३. पूरावत मंगरोप-प० ६६.

पूहड़ी-दू० ४११. पेई--दू० ३२. पेथड़ाई---दू० २४७, २४३ पेरवा--प० ११६. पेसवा, चारणों का-प॰ ११६. पेहर--दू० १०४. पैठण-दृ० ४६०. पैसर--दू० १८. पे।खरग-दे०-"पे।हकरग्र"। पोछीया--दु॰ २७६. पाटिखया--दू० २४६. पातरा, राहड़ात का--दू० २७६. पेरिवंदर--प० २२२. द्० २२४. पेालावस—प० १८०. पासाणा--प० १३४. पासातिया--प॰ ११८. पासीतरा-प० ११७. पोहकरग--- दृ० १३७, १३८, १३६, १४१, १४२, १४३,२४६, ३१४, ३२७, ३४१, ३४२,३४३,३४७, ३४८, ३४०. ३४४, ३६३,३७८,३८९, ४१८, ४३५, पोहरवे खोहरे-प॰ २४६. प्रतापगढ़-देवितया--प॰ ४३, ६३. प्रभासचेत्र---व्० ४४६. प्रयाग--प॰ १८०, २१६. हू॰ ३०८, ३६४, ४६४.

**फ** फतहगढ़—दू० २०६. फतहपुर—प० १६४, १६४, १६६. कु० २७.

फतहपुर सीकरी—प० ११२.

फळकंघ—प० ११८.

फलस्ंड— कु० ३४७.

फलोड़ी— कु० २४६.

फलोड़ी— के० — ''फलोधी''।

फलोधी—प० १३७, १३८, १४४,

२४३. कु० ३२१, ३३६, ३४१,

३४८, ३४४, ३४६,३४८,३६२,

३६३,३६४,३४०,३७३,३६४,

३८०,३८४,३६४,३६४,३१३,३१४,३१४,३१४,३४८,३१४,३१४,३४४,

í

फागुणी—प० ११८.
फावरिया—प० ११६.
फिरस्की—प० ११७
फीरेजाबाद्—दू० ३१६.
फुक्तिया—दू० ४३८.
फूक्तरेर —प० ११६.
फूक्ताज—दू० ४२२.
फूक्ताणी—प० २०२.
फूक्तिया—प० ३, ६०, ७२, ७६,

व

वंका बाजगा—ए० २३. वंगस—दू० ४, २३. वंगा—दू० २३४, २३७. वंगाल—ए० २३१. दू० ३१६, ३२०. वंघ—दू० ३६०. वंघवगढ़—दे०—"वंघवगढ़"!

## ( \$8€ )

बहुरी-प॰ ३४.

वंघा-द् १४१. वंभोरा-प० ६, ७. वंभोरी--प॰ १०३. बंबावदा--प० २६. वंसाड़--प० १३, १६. बलसी--प० ३३. बलाड़ा—दु० १४७. बराड़ी---प० ४८, १३४, टू० १३८, 98€. वगरू---दु० २४. बगलाना—दू॰ ४७. बघट-- ह्० २७६. वघेतांबड--दू॰ २१७. बनाल बड़ी--- दू० ३४६. बज्--- द्० ३२१, ३४७ बट पद्रक--प॰ ८०. वरबड़ोद--प० ७१, ८०. बङ्गच्छ---दू० १६२. बड्गाँव--प० ५७, ३१८, १२४, १३०. बढ्भागा--प० ११८. बद्ता--दू० ४६०. बद्वज-प० ११८. बड्वाल-प० ४. बढ़ा मेरवाड़ा--प० ७. बड़ी--प० ४७. बड़ी बजाज—दू• ३५१. बड़ी सादड़ी--प॰ ४३.

बहुरा---द्० २१२.

बढ़ेछा--दू० २३२.

बड़ोद्--प० ७१, ११०, १म६. बड़ोद्रा-प० ११६. बढ़ौदा---प॰ ११म. बढ्वान-प० २२१ टू० ४६१, १६३. वणखेडा-- ५० ११६. वगाइ—द् ० २७७. बगहडा-प॰ ६ तू॰ २८. वर्गोर--प० ७७. बद्खशां---प० ६ म. बद्बेार-प॰ ३, ६, ४४, ६०, ७२, ७७, ११०, १६६, २१८, २१६. द् ० ४४, १६६. बदायूँ---तू । ४८१. वधाजदा--दू० ३१०. बनरभाटी--द् २६०. बनारस-दू० २१२, ३१६. बनास नदी-प० ४, ६, ४१, ६८, ६६, ७१. बमाबदे--- ५० २३१. बम्—द्० ४४० बयाना—प० ४६, ४०, ८६ दू० १६१, १६६, ४४६. बर-प० ४, १६६. बरकारा--प॰ १२४. बरर्जाग—टू० ३४६, बरतींग का पाना—हु० १०७. वरजीगरा—ह् ० ३५७ बरर्जागसर--द् ० ४०१, ४२६.

वरड़ा—हू० २२४. वरड़ेसर—दू० २३१. ' वरखा—प० ४. वरवाहा—प० ४. वरसड़ा—प० ४७. वरसखपुर—हू० २६१, ३४६, ३४६, ३६०, ३६२, ३६७, ३७०.

बरसा--प० २१४. बरहाड़ा--प॰ ४. बरार---द्० ४४०. चराहिल-प• ११६. बरियाहेडा---द्० ४१६. बरोहटिया-ह्० ३४७. वर्णदा---द्० ३४१. घलख--प॰ ६८, ३०२. बलोरका-प॰ १३. बलार का घाटा--प० ६६. बह्यमंडल — दे॰—''वह्यमंडल''। बसंतगढ़--प॰ २३३. बसर---दू० ३३६. बसाढ़—प० ७२. दू० २∤६. वसी-प० ३६, ३६. दू० १६८. बसी बगड़ी-दू॰ १४४. बहगरी-प० २४१, २४६. बहड़ी--प॰ ४. वहवनसर--द्० ४४८. बह्तवा--द् ० ४०६, ४१४. वहाली--द्र० २४६. बहेंगटी-प० २४३. दू० १८६. वीकवी-प० १३१.

वाँकानेर---द्रु० ४६१, ४६३. बाँगोर, बिलोचें का धाना--दू० २३४, २३६. बधिड़ा—दू० २४६, ३६८, ४२४, 830. वीट--प० ११८. र्वाडी--द् ११३. बांघवगढ़---प० ४६, २१४, २१६. बीमवाड्—प० ११६. वाभगी का सूजेवा-हू० ३२३. वांसबोह--दू० ७. वासदा-प० ७६, ११७, १३४. वसि बहाला—दे०—''बसिवाहां'। बौसवा--द्र० ४७०. र्वासवाड़ा-प॰ १, २, ३, ४, २०, ३४, ७७, ७८, ५६, द८, ६६, ६०, ६२, ६३, १७०, २४६. वांसा खालसा—प० ११७. वाकरतापुरा--प॰ ६. बाकरोल-प० २२, ३४. वागाङ्-प॰ १७, १८, ७८, ७६, ८०, ८३, ८४, ८६, ८८, ८६, १६६, २४४, २४६. हू० ४२६, ४२७, ४३०. बाघग्---दू० २८७.

बाघलोप-प० १८०.

बाघसेण--प० ११८

बाघी--द् ०३४६.

बाबवस-दे०-'वाघावास''।

बाघावास—द्० ४२४, ४३४.

बाघोर-प० ११८. द्० १८. बाघोरिया--प० २३४, २३४. बाचड़ा--प० ११८, ११६. बाचडेाल--प० ११८. बाचग--- तृ० ४६२. बाजी--प० ११८. बाट बड़ोद-दे०-"बटबड़ोद"। बाटेरा, रामा का-प० ११७. चाटेल-प० ११६. बाठरड़ा--प॰ ४, ६. बाडिया-प० १३७ बाढेणार--द् ०३४७. बागारसी-दे०-"बाराणसी"। बादल महल-प० १७. बाप-दू० ३४३. बाप डोतरा-प० १८३. वापगासर-दू० २१७. बापला-प० १३७ बापासर — दू० २४६. बाबरा—समेळ खापसा—प॰ ५ बामड्--प० २४६. बार-प० १८६. बारणाज-दू० ३६४, ४११ बारा या बारड़ा-प० ४, बारू-दू० ३४३. बारु छाहण--दू० २६८. बारै गांव--दू० ३८४. बालधा---प० ११७. बालपुर-प॰ १७८. बालरवा--टू० ४००, ४०३, ४०४, बिंदुसर-- प० २१२.

बालसीसर-प० २२४, २२६. बालाक---दू॰ २४१. बालाघाट-प० १०२. बाताणो—दू० ३४३. बालापुर—दू• १४, ४१८. बालाभेट--प० १८६. वाला या वालू--दू० ७, बालिया--प् १४. बालू या बाला-- दू० ७. बालों का गवि--दू० २४६ बाबोतरा-दू० ४४७. बावड़ी-प० ११८. दू० ३४३ बाव, द्रापत की--- हु॰ ३४६. बावला---दू॰ ४१७. बावसूई-प॰ १७१, २४४. वासग्--- ५० ११८ वासग्रङ्ग-प० ११६. वासणी--प॰ १८०. बासधान-प० ११=, वासुदेव--प० ११८. षासोला--प० ६४. बाहदुमेर--प॰ १२८, १३१, २३३, २३४, २३४, २४०. हू० म१, ४५५. बाहरा--दू० २६१. बाहरहो या बाहरड़ा-प० ४, ६. बाहरलाेवास-प॰ १८३. बाहरोट--प॰ ११७. बाहुल--प० ११≍.

विं कुपुर-दे०-''विकु पुर''। विडली--टू॰ १४४. विमलोख-दू० ३१३. विलोड्--द्र० ४२३. विसाक--प० ४०. बिहानू--प= १७७. विहार प्रदेश—द् ० ३११. षींभवाडिया—दे॰—''बोभवाडिया''। बीजावासणी—दृ॰ ३८८. र्घीकेवा - ए० १२४. वींकोली-विन्ध्यावाली-प् ॰ ६. बीकमपुर---प० २२६, २४०. द्० बीमाण--प० ६९. २६१, ३२१. वीकानेर---प० ३६, ७६, १३१, १६८, २२१, २४०, २४२, १६८, १६२, १६३, १६४, १६६, १६८, १६६, २०३, २०४, २०४, २०७, २७६, २७७, ३२७, ३३६, ३३७, ३३६, ३४०, ३४१, ३४२, ३४४, ३४८, ३६६, ३६३, ३६४, ३७०, ३७३, ३७७, बीरमर्गाव—दे०—''वीरमर्गाव''। ३७८, ३७६, ३८४, ४००, 838. वीका सोर्लंकी का तालाच---द् ३४६. बीखरग---द्र० २७६. बीखाड़ा---प० ११७. वीचवाड़ा---प० ११८, षीछँदा—प॰ **१**.

वीजल---दू० ३४१. बानली-प० १७८. घोजा---द् ० ३४३. वीजानगर--दे०--''विजयनगर"। वीजापुर-प० १०२. दू० ४४०, 882. षीजावा---प० ११६. वीजोराही-दु॰ २४७. बीजोलियां-प० १०४. बीमवाडिया--द्० ३६७, ६८८, ३६४, ४२३. बीम्मोता—दू० २१६, २७७. २४४. दू० ११, २४, १४०, बीस्तोराई—दू० २४६, ३२७, ३४१. बीठगोक-द् ३४४, ३६३, ३७३, 300. बीठू--दू० ४२२. बोड़---तू० ३४१. बीदर-दृ० ४१०. बीदासर—द्० ४१४. वीरमा--द् २७६. वीरुटका-प० २३०. बीरालिया—देव—"वीराली"। बीरेाली, ब्राह्मणों की--प० ११६. वीरोली, भाटों की—प० ११७,११६. बीलाड़ा--प॰ २३१. दू॰ १४४, ₹¤o. बीएखपुर-प॰ ६, ६, १३१, १३६.

घीसिया-पीपक्तिया-दृ० ७४. बुंदेलखंड--प० १०२ दू० २१०, ब्रुचटा--दू० ४२४. 299.

बुखारा-प० १०२. बुचकटा--- द्० २४१. बुज—हू० ३२२. बुजमाल-प॰ ७.

बुद्किया--प० २४८.

बुधेरा--द् ः ३४३.

बुरड़ वरगट-प० ७ बुरवटा, श्रोयर्सा का—दू० ४०७.

बुरहानपुर-प॰ ६४, ६३, १०२,

१७०, १७६, १७७, २१४, २४७, २४⊏. हु० १४, १६, ३३, ३४, २१४, ३६२, ३६३, ४०४, 800.

वूँदी--प० १, ३, ६, २३, २६, ४१, ४७, ४=, २०, ४२, ४३, ४४, ७२, ७६, ६म, १०१, १०२, १०३, १०४, १०४, १०६, १०७, १०८, १०६, 990. 999. 998, 998, I ११४, १४६, १८८, २८८, २२६. हू० ४०४.

ब्चोड़ा-प० ११८. वूलड्---प० ५७.

वृद्धी-प० १११.

वूटहर---दू० ३४३. वूटेची--हु० ४१४.

बूढेळाव—दू० ४१४.

बूनायाी-प० ११७.

वृराज--प० ११८. वृक्षिया--प० ११८.

बेकरिया--प० ४.

बेगम या बेगूँ--प॰ ३, ६, ३४, ७२,

७३, ७४, ७६, १८६, २१८,

२४१.

बेटार-प० ७४.

बेठवास-दृ० ३६७.

वेडच नदी-प० २, ४७.

बेडरण--- टू॰ ३४६.

बेतवा---प० ६८.

बेदला--प॰ १७.

वेराही-दूर १४१, ४०७.

बेरू-दू० ४०४.

बेरेाल-दृ० १६८.

वेरेालाई--द् ३३३.

बेलावस---प० ११८.

बेहड्वास-प० ४७.

बेहरा-द् ः ४४७.

वैनाता—दू० ४४४.

बैरसलपुर—दू० ४३६.

बराट--टू० ६.

बोखड़ा---प० ४.

बोघरी-दू० २४७.

बोड्बी--दू० ४१४.

वे।ड़ानड़ा--दू० ४१४,

बोल-दू० ४०४.

बोली बणहटा-दू० १४७.

वोत्ते।—तू० २४६.
वेतिता—प० ६४.
वेतिहरावास—प० २४०.
व्यावर—प० १, द.
व्यावर—प० ६.
व्यावर—द० २४६, २६२.
व्याया—प० ११७.
व्यायान्यां —तू० ४०६.
व्यायान्यां चेल्यां ११६.

## स

भैँवरी-ए० १६८. भैँभोरा-दू० २४६. भगतावासग्री-दू० ४०१, ४०८, ४३०.

भगवंतगढ़--प० १.

भटनेर, प० १४४, १६ म, १६४, दू भाँमेरा प० २४ म. १६२, १६३, १६४, २०३, भाँवरी — दू० २४६, २०४, २६१, २६२, ३१७, भाँहरा — दू० ४०४, ३१ म, ३७०, ३७३, ४३७, भाउड़ा — दू० ३००, ४४७.

भटा—प० २१७. भटेंडा—दू० ३६२. भटेंनड़ा—दू० ३६६. भटेंसर—दू० २७६. भटें —दू० १४. भडें वि—दू० ३१३. भडेंच—प० १६६०. दू० २४०,

भदलो-द् २ ३१३.

सदाया-प० १८४, १८६, १८६. भदावर-द्० २१२. सङ्--द्० २१३. भद्र काली--द्र १६६. भद्रेसर-दू० २२०, २२१, २२४. सनाई—दू० ४४१. सरखिया-- ५० ६४. सरवार्गी-प० १६८, १७८. भवराणी-द् ० ४०३. भवागा--प० ४७. र्भागेसर--दू० ३८७, ४००, ४२६, ४३०, ४३४, भांडेतर - प० ११८. माँडेर-प० ४, ८, दू० २११. भांडेवले--प• १८३. भाँडोबाव—दू॰ ३८८. भाभेरा---प० २४८. महिरा-द् ७ ४०४, ४२२. भाउड़ा-द् ३८०, ३८१. माखर--द् २७६, भाखरड़ी--दू० ३३४. भाखरी जदादास--दू० ४०४. भागवा-प॰ २४=, २४६. भागीनहा-दू० २४म. माचरगा--प० १७८.

भाजी--प॰ ६.

भाट देश—५० २१७.

भाटराम--प० ११८.

साटिया नगर—दू० २०४, ४४४, ४४६ <sup>,</sup>

भाटी का चंद्राव — हू० ३४६० मिएाय — प० ७६, ७६ — ग्रहर — हू० ४४६. मिरह — हू० ४८०. भींदासर — हू० ३४७. भींदासर — हू० ३४७. भींदासर — हू० ३४७. भींतरी — प० ११६. भींतरी हो — प० १९६. भींतरी हो — प० १९६. भींतरी हो — प० १९६. भीं का छोंड़ा — प० १९६. भीं का छोंडा — प० १९६. भींडा छों

भाद्रेणसर या भद्रेसर—दू० २२०.
भावायस—प० १८०.
भाविया—दू० २४६.
भाभेलाई—दू० ३८७.
भामर्रा—प० ११८.
भामेलाव—प० १९७.
भारमल सर—दू० ३४७, ३४७.
भावेसिया—दू० ४६०.
भावेसिया—दू० ४६०.
भावी—दू० ४००.
भाई इ—प० ११७.
भिटंडा—प० २००.

भिणाय-प० ७४, ७४, २३०. भिरङ्—हू० ४८१. भींदासर--द्र॰ ३४७. भीतरी--प० ११८. भीतराट-प० ८, ११७, १३३. भीनमाल-प० १२४, २२८, २२६. भीम का श्रोड़ा--प॰ १, भीमल--प॰ ६४. भीमाणा-प० ११७. भीमासर--द् ० ३४१. भीताड़ा छे।टा-प० ११८. भीत्तिद्या--प॰ ३३, भुज देश-दू० २१४. २२२, २२४, २४०, २६६, २६२, ४६३ भुजनगर-प॰ २४४. दु॰ ,२१६, २२६, ४६६ सुइहड़--दू० ४१म. सूँह्-प० २४६. मू डेल-प॰ २४१, २४२. मूकर-प० १४१. सूका-प० २४८. मूकाण-प० ११६. मृतगीव-प० ११८. मृतेल भाटीव--प० १८०. मूडेलं-प० २४३. मूगोद-प० ४. स्वा--द् ० २१७. मूमलिया गढ़--द्० ४८१.

स्माद्दा-ए० १८१.
स्वद्-दू० ४१८.
सेव्-दू० ३३६, ३४०.
सेवा-दू० ३८७.
सेव्-दू० १८३, १८४, ४४२.
सेव-ए० ११८, १३४.
सेंसदा-दू० २६०, २८२, ३०७.
सेंसदोड़-ए० १, ६, ४०, ७२, ७४,

७६, १०४, १०६, १०७, २१८.
भैंसासिर की ह् गरी—प० १८६.
भैंदाक—प० १८६.
भेंद्र—दू० २४४.
भेगापड़ी—प० ६६.
भेगापाक—प० १९७.
भेगापाक—प० ३४. दू० ३३४.
भेगद—प० ४.
भेगाक—प० ४.

#### स

मंगरीपगढ़—हू० ४=२ मंगली का थल—हू० २७४, २७६. मंडया—हू० ३६०. मंडया—प० ६४. मंडल—प० ४,७. हू० २=६. मंडीर—प० २३, २४, २६, ३१, ३३, १६२, १६४, १६४, १६=, २२=, २२६, २३०. हू०७, १११, १६६, ३०७.

२६, ६०, ६१. ६४, १०२, ૧૦૨, ૧૦૬, ૧૧૨, ૧૧૨, 198, 198, 198, १२२, १३१, ४४८, ४४६, 821. मंदसीर--प० १, ३, ६४, ७२, १३, ६१, ६६. सक-प० १८८ मजड़ी, भाटों की-प॰ ११८. मज मैदाना-प० १म६, १मम. —सोदाराम की—प० २४३. सकरा**णा--प० १**४६. मकरोडा---प० १३७. मकली-द् २४४. मकावत--प० ११७, ११८. सगराउवा--प० ११८. सरारा-प० ११७, ११८. सगरोप--प० ४६. मगल बाहण--दू० ३६०. मछ्ली शहर-प० १८ मछवाला--द्० ३८१. महावळा -- ५० ४, ४. महूरा-प० ४७. मडाक--दू० २४६. सदार-प० ११७. मढ़ती, तबेरे की -- टू॰ ३६७. मगोहरा-प॰ ११८ मतोड़ा--टू॰ ३६४. सत्स्य-प० २३१. मधुरा-प० २४८. दू० २७, २१४,

२६१, ३४२, ४४८, ४४६. मथुरी--दू० ३४६. मदारडा--प॰ ४, ६. मदारा या मदारिया-प॰ ७७ मदासर---द्० २८२, मनी पहाड़ी--दू० ४४६. मनाहरपुर-हू॰ ६, ३३, ४४. ममण बाहण-दू० ३६७. सस्मण-दू० २६१. मरुमाड्-दे०-"मारवाड्" । मरोठ-- दू० २६, ३८, २६१, २८७, २६८, ३५६, ३६०, ३७०, ३७८, मलकासर—दू० ४१४. मलार की पाइरी-दू० ४१६. मलारण-प० ६. दू० १४७. मलिकपुर-दू० १७. महनाल-दे०-"मैनाल"। महत्तांगा--प० १७६. महसिया--- दू० ३८६. महानन-दू० ३५६, महानाल-दे॰-"मैनाल"। महिराजाणा--प० २४१, मही-प॰ ३४, ८६. दू० ८८, १७०. महुवा—प० ६४. सह्—प० १०१, १०२, १०३. सहू खीची-प॰ १०१. ं महेला—दू० ४२२ --दूर द१, द२, द३, दद,

ħ

४३६. महेसरी चीवा करमसी की-प॰ महोबा-प० २२२. दू० २१०. र्मांगणी-द् ७ ४६१ मगिरोल-इ० ४६०. मगिला-इ० ३६१. मागलाद-द् १. मचाल--प०११८. मींड्या-प० २१४, २४४, २४४. मीडणसर-दू॰ ३६२. मंडिणी-प॰ ११८. र्मांडपुरा--प० २१७. मॉडलगढ़—प० ३, ६, ६, २३, ३४, ४१, ७२, ७७, ११८, २१८. त्० १७, १०६, ४८१. मीडवा-प० ११६, १८०, द्० ३८७, ४०६, ४०६. महिवाहा-प॰ ११७, ११८. माँडव्यपुर-दे०-"मंदोर"। मौडहडगढ़-द् ४८१. मींडहा-दू० १३३. माँडाल-टू॰ ३४७, ३७७. मीडावरा---दू० ४२४. माँडावा—दू० १४७. र्माडाहड़ो--प० ११८. मींडाही--दू० २४७. महि—प० २६, ४१, ४२, ४३, ४६, ४८, ४४, ७८, ८६, ६३, ६७, 💤 ६६, १२८, १६७, ४२३, ४२४, ६६, १००, १०७, १०८, २३६.

बू० ७१, १०८, ११०, १११, 115, 120, महिावाङ्ग-प॰ ११८. माहिडिहाई--हू० २४६. महिला, भीतर का-प॰ १८३. माकड़ा---प० ६. माचेरा--प० १. माचेड़ी-प० २३२. माछ गाँव--प॰ ६. माञ्जला--प० ५७. माछेबी--प॰ १८. माटपाण-प० ११६. माङ्-दू० २६६, २७०. माडबी-प॰ ११६. माणकत्वाव-प० १८०. दू० ४१४, 814. माणकियावास—दू० ३८६, ४२४.

मार्योवी--द् ० ४११, ४१४. माधका---द्० ४६३. माद्डी--प० २४७. मादिलिया-दू० ४३४. मानपूर-प० १, १, ११७. मामाकुंड--प॰ ३६. मायथी--दू० २४६. मारली-प० १०३. मारवाड़--प॰ १, ३, ४८, १०८, १२४, १३६, १४४, १७६, २२२, २२८, २२६, २६१, मिसर—दू० २४४. । २३३, २३४, २४१, २४६, २४३. दू० इ४०, ४८, १०६, मीठिडिया--दू० ३४३, ३७३.

१३४, १३६, १३८, १४६, १११, ११६, ११७. ३२६, ३३२, ३४८, ३४२, ४५७, ४५६. मारेळ---प० ११७. मारोठ-दे०-"मरोठ"। मालगाँव-प० ११७, १३०. मानियावास-द् ४७१. मालपुरा-प० ३, ४, ७०, ७४, २१६. दू० १६, २४. मालवा-प० ४८, ४०, ५४, ७७, **६म, १०४, १२०, १६०,** १म६, १६६, २२०, २२१, २३१, २३३, २१४, २४६. दू० ४३, १४४, २७४, ४२६, ४४३, 388.

मालागड़ो--दू० २४६. मालावास-प॰ ११६. मालिया—दू० ४७०. मालीगड़ा--दू० २७६. मार्ह्धग--प॰ ४. माहिष्मती-द् ० ४४८. माहोली-प० १६, १११. मिरजापुर-दृ० २१०. मियाँ का गुढ़ा—प० ११₹. मिलसिया खेड़ी-प॰ ६८. मिल्की अभिरामपुर-प० १०२. मींड्रावाड्रा—५० ११८.

मीतासर-दूरः ६६. मीनमाल-दू० ६४. मीमच-दे०-"नीमच"। मीराग्-प० ११७. सुँगधना--प० ११७, १३७. मुंगाह - दू० २४६. मुंबपुर-दू० ४६२. मुंड खसेाल-प० ४७. मुँधियाद---दू० २३४, २३४. सुकुंदपुरा-प० २१६. सुदरङ्।--प० ११७. सुद्गगिरि-दे • -- ''सूँगेर"। मुलतान-प० २४२. दू० ६४, २६७, ३१६, ३१७, ३४३, ३४४, ३४६, ३४८, ३७०, ३७८, ४४४, ४४६, ४४७. मुहार-दू० २४७.

सुहार—दू० २४७.
सुहारादासी—दू० २४६.
सूँगथळा—दे०—''सुँगथला''।
सूँगेर या सुद्गगिरि—प० २२६.
सूँडेई—प० ११८.
सूँडेलाई—दू० ३६४, ३७७.
सूखवद—प० ११८.
सूखावत—दू० २४७.
सूखावत—दू० ३६७.
सूखा—दू० ४६२.
सूसावल—प० १३७.
सूसी-गड़िया—प० १.

मेडतक (मेड़ता)-प॰ २२म. मेड़ता-प० ३, १६, २०, ४६, ६६, ७३, १८०, २२६, २३६, ।२४४, २४४. दू० १३, २४, ३८, १४२, १४३,१४४, १४७, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६६. २४८, २७४, ३६७, ६७३, ३७म, ३म१, ३म६, ३मम, ३६४,३४७, ३६८, ४०३,४०८, ४२३, ४२४, ४३४. —(मेडंतक)—प० २२८. मेड्रा-प० १३७, १८३. सेदपाट-प० ७, १७, ४१, ४०. मेदसर--द्० ४४३. मेयारा, देवा का-हू॰ ३४७. मेरवाड़ा बड़ा-प० ७, ८. मेरारी-- दू० ३५३. मेरियावास-प॰ २३८. मेलूरी-दू० ३४३. मेवड्ग-प० ११६ मेवड़ासर--हू० ३४७, मेवरा-दू० ३६२, ३६४. मेवल-प० ४, ७. मेवाङ्—प० ४, ४, ७, १०, ११, 14, 16, 24, 21, 80, 81, ४२, ४३, ४६, ४४, ४६, ७३, ७२, ७६, ७६, ८३, ८४, ६३, १२४, १२४, १२८,१८६, १६४, १६४, १६६, २१७, २२२, २३७. दृ० १०८, ११६, १३०, १३१

१३४, १४४, १६६, २४३,३८१, ३८४, ३८८, ४६७, ४७३.

मेवात---प० ७, ८. मेक्षांगरी-प० ११७. मेह्यड्ग-प० १७६, १८०.

मेहली-प० १७८.

मेहवा---प० १८३, २२३, २२४, २४८, २४०. दू०६४, ६६, ६७, मोलेला-प० ६८. ६८, ७०, ७१, ७२, ७३, मोलेसरी-प०११६. ७४, ७६, ७७, ७८, ८०, १८२, मोहनमंदिर-प॰ ४७. २६६, ३१६, ३१७, ३२७,

રૂર્યુ રૂપ્ટર, રૂપ્ટલ, રેલ્ર, 821.

मेहाकोर—दू० ३७०, ३७३. मेहाजबहर-दू० ३२२.

मैनाज्ञ-प० ४०, १०४, १७४, १८६. यागोपिगिरि-चू० ४.

मैमसर---ह्∘ ३४=, मेहर-वृ० २७६.

मोकरहा-प० ११७. मोकलनही-इ० ४१८,

मोकलाइत-दू० २४६.

मोख्य कराडिया-प॰ ६४.

मोखड़ा--प० ११६.

मेखरी, मेखेरी-हू० ३४०, ४०१.

मोजाबाद-दे०-"मैजाबाद"।

मोटासण-प० ११६, १२४.

मोटासर--- दू० २७७, ३४६. मोटेलाई-- दू० ३६०.

मोडपुरा---प० १०३.

मोडा-प० ११७.

मोडी-प॰ १६, २४४, २६०. मोड़ी मृतवाणी-हू । १२८,

मोरथला--प० ११६.

मोरदा---प० २४१.

मोरवो -- दू० २१८, ४४०, ४६१, १४६२.

मे।रियेांवाला—दू॰ ३६०.

सोरोली-प॰ ११८,

मोहनी--- दू० २१२.

मोहारी-दू० ११.

मोही--प० ३, १.

मीजाबाद--दू० १, २८, १४७.

य

₹

रँगाईसर—दू० ४४४.

रहोद श्रासरी-दू० ३१२.

रगार्थसीर-प॰ ३, ४८, ४०, ४३,

£0, 908, 990, 999, 9€0, १६१, १६७,२००, २१८, २३१.

द्रु० १७, १८, १४७, १४८३.

रतलाम-प० ६३, १८२.

रत्नपुर-प० ६, ७३, ७४.

रबहेता-प० २४४, २६०.

रबीरा--द्र० २४६.

रबाईखिया-दू० ४११.

रवाई--प० ११७

रहवादा---प० १३४.

राह्य-प० २ द्र.
राकड्वा-दू० २ द्र.
राखाया-प० १ ७ ७.
राजकोट-दू० ४ १ ०.
राजगढ़-प० २ १ ६.
राजगियावास-दू० ३ ६ ७.
राजग-दू० ४.
राजगार-प० १ ३.
राजगीपला-प० द्र. दू० २ ४ ४.
राजपीपला-प० ६, २ १ द, २ ३ २.
राजवाई की तलाई-दू० ३ १ ३,
३ २ ७.
राजसखेड़ा-दू० १ ६ २.

१८७.

राजसखेड़ा—दू० १६२.

राजा का जगनेर—प० १.

राजासर—दू० २०६, ३१६.

राजोड़ा—प० ११६.

राजेर या राजपुर—प० २३२. दू०

४४, ३६७.

राठ—दू० २११.

राठ के। दिमया—प० ११.

राठासण—प० ६.

राड्चरा—दू० ३४१.

राखवीरा—प० ११८.

राखवीरा—प० ११८.

राणपुर--प॰ ३, ४, ३४, ३६, २२८, २४४, ४६२. राणासर-दू॰ ४४४

राया की तलाई-दू० ३४४.

राजासर—दू० ३२६ राजाहल—दू० ३२६. राजी—प० २१४. राणीवाळा--- दू० ३४६. रागौरी-दू० ३४७. राणोहर, शयमछवाली-कृ० ३४३. रातवेरै--प॰ २३२. राताकोट-प० २३४, २३४. राधनपुर-प० २३३. रामकोहरिया-दू० ४२३. रामगढ़--प० १०२, १८६. दू० २६. रामहावास--द्० ४१४, ४२२. रामपुरा-प० १, ६, ७२, ६४, ६७, ٤¤, ١٠٠. रामपोल-दू० ३१६. रामसर, लूड़ी--दू० ३५७. रामसिंह की श्राजरी-प॰ ११७. रामसैग्र-प० १२८, १२६, १३०, २३३. रामा का पाडीव-प॰ ११८.

रामावास—द्० ३६७.
रायण—द्० ३७८.
रायधण—द्० ४७०.
रायधणपुर—प० २३३.
रायपुर—द्० २८, १६८, ४७२.
रायपुरिया—प० ११८.
रायपुरिया—प० ११८.
रायमलवाली—द्० २७७.
रायमलवाली राणोर—द्० ३७३.
रायमा—प० १७८.
रायसेन—प० ११.
राय का तालाब—द्० ३१३.

-का बाटेरा-प० ११७.

राविषयाण—हू० ४२३. रावतसर—दू० २१६, ४१४. रावर-प० २१. रास-दू० १६८, रासा—दू० ३७७. रासे का गुढ़ा--दू० ३६३. राहंग--प० ४. शहड़ीत का पातरा—हू॰ २७६ राहिया-प० ६६. रिदी-दू० २४७, रियामवसर—दू० ३३६, ३३६, ३७८. रिखी-प० १६८, १८६. रिवाद्री-प० १५७ रींछुड़ी—प० ११६. रीछेड वाघेारे--प० ४. रीडिया—दू० २४६. रीवाँ--दू० २८, रीविया-प० ११६. रीवी--प॰ ११८. रुखोचा—दे०—"रूखु"। रुद्रमाळ प्रासाद्—५० २०७. रूँदिया—दू० ३६८ रूँ दिया कृवा-प॰ १७६. रूत्रीध—प० १७. रूया—प० ३०, २३०, २३१, २३६. ह्० १२२, १३०, रूगकोट--५० २३४. रूणवाय---प० २३४.

रूपनगर--प० ४४. हू॰ ४३७.

रूपरास—प० १.

रूपावास-प० १८०. रेतळा---दू० १८२. रेयाँ—हू० १८, १४४. रेनाड़ी—हु० २६, ३४, ३७, ६८ रेवासा—चू॰ ३४. रेळवन—प० १०२, रैयो---प० २१६. रोजेड्—प० ११८. रेाहरावा—दू० ३६७. रोहणा, श्रोवसाँ का-दू० ४०७ रोहिदा-प॰ ११७, रे।हिग्गी—दू० ४४३. रे।हितासगढ़—हू॰ ४, ४८२, रोहिलगड़—दू० ४८१. रोहीसी--प॰ २४४. रेग्हुवा---प० ११८. रेाहेचा--प० १७८. रोहेबा--प० ४, ६. ल लंका—तू० २७१, जकद्वास-ए० १७,

कक्षात — १० २०, विकास कंगळ — दू० २६१, विकास के विकास के किए ११६, लक्षां के विकास के किए ११६, क्षां के विकास के किए ११६, विकास के किए ११६, विकास के विकास के किए ११७,

जसमणसर—हू० ४४७ लदाणा—दू० २६. छवीह—हू० २४६. छमगान—हू० ४४६.

खवाइण्-प॰ १-लवाणगढ़--प० ४, ६, १८ खवेरा--प० १७१, द्० ३८७, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ४०६, ४२२, ४२३, ४२४. लवेरे का प्रला-हू० ४०४. खवेरे की वासणी—द्० ३११, ३६६, ₹8७. -की सढ़ली-हू० ३१७. छहर हुँ गरी-प० १=६-लीगच--प० ६४. स्तवियां--१६४, १६८, बाकड्वाला--प० ३६०. वाखड़ी---वू० २१४, २१६, २२०. जासासर—द्० ३६०, ३७८ नाबाहोनी या छावावनी—५० ६, ¥9. नाखेट---प० ४७. बाखेरी-प॰ ११०, ११२. बाखेरी, गाड़ी की-प० १०१. त्ताखोटा-प० ४४, लाज-प० ११६. खाट देश--प० २२०. त्ताठी-दू० ३२३, ४४६. लाठीवाला--ह्० ४६०. बाठी इरमाबर-ट्र ४६१. बाड्स्--प० १८१, १६०. लाणेला--- दू० २५६, २५६. ्रे जाधद्वा---द्र० २०१, <sup>े</sup>त्ताघडिया—रू० २०३.

लाप मंद्राराठी--दू० २७६. खालसोट—द्**० २**८. बाबाया---ह्० ४२२, ४२३. ळालावर--द्र० ३४६. लास-प० ११८, २१७. तास मूणावद-प० २१७. बाहीर-प० २००. तू० ४, ३००, इद्ध, ४४६, ४४७, लिखमीवास-प० ११८. लीकड़ा--दू० ३४३. त्तीखमंडी दुसेार-प० १. लुड़ली--द्र० ३८७, जुद्रवा--दू० २४६, २७१, २७२, ४३८, ४४७, ४८२. लूमासर--प॰ २४१. लुड़ी रामसर--टू० ३४७. लुयावाडा--प० ७८. लुखी नदी-प० १७२. दू० १२६, 840. लुखोई --द् ० २=२. लूगोदरी--हु० ३४२, लेाखारा---दु० २७६. लोगरपुर-दू० २१२. लोटाणा-प० ११७, लोटीवाडा-पर्ा १४. लोठोघा--प० ६० बोाड़ेबा--प० ११७. लोघरी-प० ११७. लालटा---प० २१३. कोाकावस--द्**० ३**१८.

कोक्तियागा—हू० ३४०, ४४६. लोवा—दू० ४१६. लोहड़ी, हर राजा की—द् ० ३४६. कोहवेगढ़—दू० ४८२. खोहसींग—प॰ ४, ६**८.** लोहावट-दृ० ३६७, ४०१ लोहियागा—प० १२४, १२४, 120.

### व

वंसरोट-ए० २१७. वंसहीगढ़—दू० ४८२. वग-प० ११८. वज जीपर पहाड़—दू० २४१. वत्स-प० २३१. वर—दू० २७६, वरजीग—दे०—''बरजीग''। वरसि'हसर—प॰ २४४. वराह—दू० २७६. वर्माण-प० १३०. वबसीसर—दू० ३४३. वबहुगा—प० ११८: विष्ठ मंडल--प० २२६ दू० ४४४. वसाद्-दे॰--'वसाद्''। वहगरी—दे०—"वहेंगरी"। बहदुवे--दू० ३४२. वहदड़ा—दू० ३४७, वहत्तवा—प० २२३. वाखलवाला—दू॰ ३१७. वाद्यावास — प० १७४. वाधेारा—प० ४,

वाचाहड्-प० ११८, वाचेल-प० ११८. वासनाइया—दू० २४8. वाटला—प० २४४. वाधार-प० १३४. वाप—दू० ३४६. वाय-प० १६८. तू० ४४१. वाराग्यसी—५० १११. वारु काहिसा—दू० ३१४. वात्त डीडवार्गे—हू० २६०. वाला—प० १०३, १७७. दू० ४१८, ४२६. वालेसर—दू० ३६२. वाव, भाटी द्लपत की—दू० ३४७. वास---ए० १८३. वासडोसा—प० ११६. वासग्रपी—दू० २४६, २४६. वासर्गी, चाम्ँ की—दू० ४११. —लवेरे की—दू० २६१, २६६, ₹ 8७. —हिंगोला की—दू० ४२३. वाहतखंड, गुनरीवाली—दू० ४२६. विध्याचल-प० २००. दू० २१०. विंघ्यावली—दे०—"वींकोली"। — मैनाल वीजोलियां—प० १०४. वि'ध्येत्तखंड--दू० २१०. विकु केाहर—दू० ३७४, १६३, विकुंपुर—टू० २⊏२, ३२१, ३४७,

२१२, २१४, २१६, ३१७,

३४८, ३६०, ३६९, ३६२, वेहत्तवा--प० २२३. ३६३, ३६४, ३६६, ३६७, ३७०, ३७४, ३७७, ४०६, 8३६.

विक्रमपुर--द् ३४६, ३४६. विज्ञाट--द् ३ ३४४. विजयनगर-प्रव ४६, दु० ४४०. विजयराय सर--दु० २७१. विदर्भ--प० २३१. विनायक की हुँगरी--प॰ १८६. विभाग--प० ११७. विसल वसही-प० २२१. विस्मणवाह—द्० ३४१. विराणी--दू० ३३४. विसाइण रामपुरा--द् ७ ४१४. वीकमपुर या विक्रमपुर--दू० ३४६. वीकूँ--प॰ २४६, वीठगोक-दे॰-"वीठगोक"। चीठिया-प० ११६. वीनावास-दू० ४२२. चीरपुरा-प० २०१. चीरमर्गाव—ट्० २१८, ४६१, ४६३. वीरसमुद्र--दू० २१४. वीरसरा---दृ० ४०४. वीरोग्गी--द् ७ ४०१. वृंदावन--- दू० १४. वेराई---द्रु० ४२६. वेरावस—दृ० ३८६. वेराही श्रासा का धाना-द् १ ३११. चेहदा--प० १११.

वैगण--दू० २४३. च्याघ्र पञ्ची---प० २१६.

I

शत्रं जय-प॰ २११ द्० ४६६. शत्र जय नही -- दू० २४१. शमसाबाद--दू० ४८३. शाहजादाबाद कराबीर--प० ७७, शाहजहानाबाद् कपासग्-प॰ ७७. शाहपुरा-प० ७२. तू० ३८, २०६. शिखरगढ़--हु० ३२. शिव की वाड़ी-दू॰ ३५४. शिव ब्रहा--द्र० ७. शेखावाटी--प० १६६, शेखासर-द् ३ ३ ६. श्याम-दे॰-"सोम नदी" श्रोनगर—( अन्तमेर )—प० ४६. दू० १४४. श्रीमार--ए० १८६.

₹

संसादा-प० १८०. संतन बाव-ए० १६०. संबेराई--दू० ४०४. संमेल-दे०-"समेल" । सकर-प० ११८. सकरगढ़--प० २१८. सकरसर-दू० ३०६. सकराणा-प० १५६, १५६. सजडाक-क्० २४६. सजना---द् ० ३३४.

सर्णवा**ड्-**प० ६४. सतापुर—प० ११८. सतिम्राहो—दू० ३४३. सतिहारो—दू० ३४३. सतोही—दू० ३२३. सथाणा—प० ४४, २१६.

३६४.
सद्माद्—दू० ३४६.
सप्हर—दू० २४६.
समंद्—प० २४०.
समद्हुळी—प० १७६.
समद्हुळी—प० १७६.
समद्हुला—दू० २७६.
समद्दुला—दू० ३८४.
समद्दुला—दू० ३८४.
सम्बाणा—दू० ३७०.
समियाणा—दू० ३७०.
सम्बा—प० ४
सम्बा—प० ४८२.
सम्बा—प० १८२.

—खावसा—प०१.
सम्मा—दू०४१०.
सरमा—दू०४१०.
सरखिये—प०२४४.
सरखुवा पहाड़ी—प०४.
सरसुवा पहाड़ी—प०४.
सरस्ती गींव—दू०३१०.
सरस्ती गींव—दू०३१०.
सरस्ती नदी—प०२१२,२२१.
सरेचां—प०६६.
सरोतरा—प०१३०.
सत्ता वासी—दू०६७.

सल्बर-प० १,३,४, ६, ६६, ७३. सवराङ्--दू० ४०४. सवातात्त—दू० ३६. सहरा—दू० २१२. सहस्रविंग सरोवर—दू० २७४. सांखली—दू० २७६. कु० सींगण—दू० २४⊏. साँगानेर—दू० ४, २४, २६, संगीत-प० १०२. सिंचीर-प॰ ११८, १७१, १७२, 308, 309,300,305,353, १८३. दू० २०८. साँड़वा—दू० ४४६. सीतरवाड़ा—प० ११=. सीतत्तत्तुर—दू० २१८, ४६६. सातळमेर—दू० १४३, १४४, ३२१, ३२६, ४३७. सीधासा—प० १८३. सीमर—प० १०४, १६६, १८४, १६८. दू० १, १०, १३, २१,

28, 908

884, 855.

साविववादा—५० ११८.

सापुरा--प० ४.

साकदहा—५० ११६.

सागवाङ्ग-प० ११७.

साजनारा--दू० २७६.

सीवलता—ह्० ६८८, ४२६.

साख् किशनसिंहोत—दू० ४४१.

सवित कुँशा—दू० ४०४, ४०६,

# ( १६७ )

साजीत--दू० २८२. सामवा---द्र० २८६. साठ का पंचग---प० ११८, साडहा--प० ११७. सार्णपुर--प० ११८. सातसेण--प० ११८. सातवादा--प० ११८. साधाणा—हू० ३१४. सादड़ी---प॰ ३, ४, ६६, ७७, ६४. सादड़ी, कुंडल की-ए० ६४. —गंगादास की—प० ४, ८. --मालों की--प० १३, १८ —तेजमाल की— प॰ ६३. ---वडी---प० ४३. सादियाहेडा-प० ११६. साधीसर--प॰ २४२. सापली--ह्० २४६ सापा--प० १८१. सावरीज--द्र० ४०१. सामाई--हू० २३६, सामियां--प० १०४. सामियागा—हू० ४३७. सामुई--दू० २४४. सामात-दू० ११. सायरे का घाटा---प० ३. सारंगपुर--प॰ १८६. सारग---प० १. सारगोरवर---प• ११८. साल-प० ११८ सालहरा--प० ६८

सालेट-मालेट---द् ० ६. साबेडी-दू० ६०. सावदा--ह्० ३२४. सावडाऊ कालियाउड़ा---दू० ४१४. सावंत कुँशा—दे०—''सीवत कुँशा''। सावरता-द्र ४१७. सावा--प॰ २४४. सासग्-प० ११६. साहरियागा--प॰ १७८. साहळवा--- दू० २७६. साहला--द्र० ३८६. साहवे के तलाव-हू॰ २०६. साहिलगढ़--द्० ४८१. साहोर-द् १४४. सिंगला--- दू० ३६२. सिंघगोता-प० ११७. सिंघाद-प० ४. द्० ७१. सिंघावासणी - दू० ४२३. सिंडिमन-द् ० २४४. सिंध-प० ३४, १०२, १०३, १४४, १६६. २३१. २३२. ह्० ५०, २०७, २३६, २४०, २४६, २४४, २४६, २६२, २६६, २६७,२७०, २७१, २७६, ३२१, ३२४, ३२८, ३२६, ३४६,३६०, ४४४, ४४७, ४८२. सिंघलवाटी-प॰ ३७. दू० १३४. सिंघु नद्-प॰ ७. द्० ४४६, ४४८. सिंधुवन-दू० २४४. सिंहगणा--द् ० २७६.

सिंहथली--दू० २६४, २७०. सिंहलवाड़ा—प० १७२. सिगड़िया-प॰ ६. सियला-प॰ ६४. सिणवाडा--प० ११७. सिद्धपुर---प० २११, २१२, २२१. सिद्धमुख-दू० २०३. सिनगारी--प० १६४. सियलारा-- दु० २४७. सियाणा--प० १३०. सियारमा-प० ४७, सिरंगसर-दू० ४४१. सिरड़-प० २४३. हु० ३६२. सिरड वासिया-दृ० ३७६. सिरग्रवा---प० १२१. सिरवा---द् ० २८१. सिरवाज-ह्० २१२, २१४. सिरवाडा---प० ४. सिरहड़--दू० ३४६, ३७४. --बढ़ी--द् ० ३४७. सिराणा-प० १७८, १८०. सिरूणवा पहाड़ी-प॰ १२३. सिरोह्यी-प० ११८. सिरोही--प॰ १, ३, ४, ४, ४४, ७८, म्ह, ११७, ११म, १११, १२१, १२३, १२४,१२६, १२८, १२४. १२०, १३१, १३२, १३४, १३७, १३८, १४६, १४७, १६७, १८२, २०८, २१७, २२९, २४७. हु० १४८, १६८,

१७३, १७४, १७८, २७१, ₹८०, ३१७, ४११, ४२२, 823. सिवराटी--प० ११८. सिवाणी--दृ० २०२. सिवाना-प० १४२, १४३, १७८, १७६, १८०, २४४. हू० १६१. ४०म, ४३७, ४१म, ४२२ ४२३, ४८३. सिहारा-्ट्० ४०८. सीकर-- दू० ६, ११. सीकरी-प० ४७. दू० १७. सीकरी पीलेखाल-दू० ४७२. सीमोतरा-प० ११६. सीत बुहाई गवि-दू० ४४६. सीतहड़ाई--द् ० २४७, २४६. सीतहळ--दू० २४६, २४६. सीताहर--दू० १४६१. सीधुर--प० १०८. सीप---द्० २२२. सीवेरी-प० ११७. सीयल-दू० २४७. सीरोड-प० ४. सीरोही-प० ११७, ११८. सीराबी दंगडीरा-प० ११८. सीलवनी-दू० २११. सीलोई--प० ११८. सीसोदा गवि-प० १३, १७, १८, ६७, १०६, सीह्य वाड़ा-प० ११७.

सीहराणा---प० १७८. सीहत्तवा---दू० ३३६. सीहा--दू० १. सीहाया-प० १८३. द्० ३७२. सीहार--दू० ४०३. सीहेार-प० २११. दू० ४४६. सुंडल-दू० ४७२. सुत्राली--- ५० ६४. सुगालिया-प० १७७, १७६. सुर्योर--प० ७२. सुनाहणी--५० ४. सुरतपुरा--प० ११७. सुरतागपुरा-प० ११७. सुरोठ--- दू० २०. सुवर्ण गिरि या से।नगिर (जालै।र) -- To 947. सुहब्ला—प० ११८ सुहराणी खेड़ा--चू० २०३. सुहागपुरा-प० ६३. सुँघा पहाड़--प० १४३. सुजारा-दू० ३६०. स्जेवा, बीमणी का-हू० ३२३. स्र-प० ११८. स्रजवासगी--द्० ३८७, ४०६. स्रापुर—ह्० ४७, ४१८. सूर सागर-प० १०३. सुरसेन-प० १८७. स्राकर--- दु० ३२४. सुराचंद—प० १७२, १७४, २४३, 348

सुराणी—दू० ४१४, ४२४. सुरासर-- दू० ३४६. सेटगपुर—दू० ४४६. सेमारी ताल्लुङ--प॰ ३. सेरवा---प० ११७. सेर वासर—दू० ३४३. सेढेाळख—दू० २०८. सेतरावा---द्० १२६. सेता---दू० ३२६. सेताराई--्टू० २७७. सेरडा--द् २०४. सेरागा---द् ० ३८६. सेतेरी-द् ४४६. सेळावट---दू० २४७. सेवंतरी गांव-प० ४६, २१७. सेवटा वास-ह्० ४०३. सेवड़ा--हू० ३४६. ३४७. सेवना---प० ६३ सेवाड़ी-प० ४, ११८. सेसूत्री-प० ११६. सेहरा--प० ११८. सेहत्तवादा—प० ११७. सेंधव--प॰ २३१. सेंसा—प० ६. सैणा-प० १८२, १८३. सोजत-प॰ ३, ३६, ६४, ७६, १८१, २४६. तू० ६३, १०४, १०४, १८६, १४७, १४८, १४६, ३२७, ३३३, ३१७, ३६८, ४०१, ४०४, ४१४,

४२३, ४२४.

तोकेवो—दू० २४६.

तोवाराम की मज—दू० २४३.

तोवाराम की मज—दू० २४३.

तेवारा (जातीर)—प० १४२.

तेवारा—प० ११६.

तेवारा—प० १६७.

तेवारा—प० १, ८६.

तेवारा—प० १०४, २२०. दू० २४३.

सोमेध्वर—दू० १. हरदेसर—दू० ४४६, सोयजा—दू० ४०१. हरमम जाल्ल—प० २४३ सोरठ—प० १३१. १४१, २२१. हरमुसर—प० २४१. दू० ४८, २२४, २२४, २२८, हरमाडा—प० ४८, ४६. २४६, २४०, २६४, १७०, हरराज की जोहदी—दू० ३३६, ४३४, ४४६, ४६०. हरिगढ़—प० १०३.

सोत समा—प० ११ ह.
सोतावास—प० ११ ह.
सोतियाई—दू० २४ ह.
सेवियाई—दू० २७ इ.
सेहइ—प० ६, ११ ह.
सेहाय—दू० २७ ह.
सेशि घट—प० १४ ह.
स्यातकोड—दू० १७.

हंसबहाला—प० ७२. हंसार—प० १६६. हट हटारा—दू० २७६. हदृष्णा—दू० २७३. हदृष्ण-दू० २४६.

हरावतिया-प० ११८. ह्याद्रा--प० १९७. हताणु कोट-दृ० २४६. हथखापुर-दू० ४८२. हथूँडिया--दु० ३६७. इदारा बासजक—दू० २=२. हनुमानगढ़-द् ० २०४. हमीरगढ़-प० २२, ६४. हमीरपुरा-प० ७७, ११७. हरठाणा--प० १८०. हरदेसर---द् ० ४४६, हरभम जाल--प॰ २४३ हरराज की लोहदी--दू० ३४६. हरिगढ़--प० १०३. हलदी घाटी-प० ६६, १६४, हत्तवद्--द्० २१८, ४३७, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६४, ४६७, ४६६, ४७०, 803. हलोद्र-दे०-"इलवद"। हवेली मोकीली-प० ७६. हासी-प० १६६. हू० २०४ हाजीवास-प॰ ६४. हाड़ीती-प० १०१, १४२. टू०

हाथळ--प॰ ११६. हापासर--प॰ १०४, २७७, ३४६, ३७३.

४७२.

# ( १७१ )

हाबुर—टू० २४६. हाबार—टू० ४६०. हाबी वाड़ा—प० ११८. हिंगोळ—टू० २७६. हिंगोळा की वासणी—टू० ४२३. हिंडोजा—प० १०४, ११४. हिरमलगढ़—टू० ४८२ हिसार—प० १६६. टू० २०६.

हीमा—दू० ३६३. हीरादेसर—प० १८०. दू० ४०१. हुजासी—दू० २४६. हुणर्गाव—प० १७६. हुपरा—प० ६. हुमुज—दू० २४०. हेठमठी—प० ११८.